### श्री भगवत्-पुष्पदन्त-भृतबलि-प्रणीतः

# षट्खंडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-दीका-समन्वितः ।

तस्य

### प्रथम-खंडे जीवस्थाने

हिन्दीभाषानुवाद-तुलनात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टैः सम्पादिताः

### अन्तर-भावाल्पबहुत्वानुगमाः ५

#### सम्पादकः

अमरावतीस्थ-किंग-एडवर्ड-कॉलेज-संस्कृताध्यापकः, एम्. ए., एल्. एल्. बी., इत्युपाधिधारी

### हीरालालो जैनः

सहसम्पादकः

पं. हीरालालः सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थः

संशोधने सहायकौ

ब्या. वा., सा. सू., पं. देवकीनन्दनः

सिद्धान्तशास्त्री

डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः

उपाध्यायः, एम्. ए., डी. लिट्.

प्रकाशकः

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालयः

अमरावती (बरार)

वि. सं. १९९९ ]

वीर-निर्वाण-संवत् २४६८ [ ई. स. १९४२

मूल्यं रूप्यक-दशकम्

प्रकाशक---

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जैन-साहित्योद्धारक-फंड कार्यालय, अमरावती (बरार).



मुद्रक— टी. एम्. पाटील, मैनेजर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती (ब्रार).

### THE

## SATKHANDĀGAMA

OF

### PUSPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

### VOL. V

### ANTARA-BHĀVĀLPABAHUTWĀNUGAMA

Edited

with introduction, translation, notes and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M. A., LL. B.,

C. P. Educational Service, King Edward College, Amraoti.

ASSISTED BY

Pandit Hiralal Siddhanta Shāstri, Nyāyatīrtha.

With the cooperation of

Pandit Devakinandana Siddhanta Shastri

¥

Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya AMRAOTI [Berar].

1942

Price rupees ten only.

Published by-

### Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jaina Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya, AMRAOTI [Berar].



Printed by-

T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI [Ferar].

# विषय सूची

|   |               |         |         | पृष्ठ         |                          |            |      |         |    |                |
|---|---------------|---------|---------|---------------|--------------------------|------------|------|---------|----|----------------|
|   | प्रा          | क्कथन   | i       | १–३           |                          |            |      |         |    |                |
|   | 8             |         |         |               |                          |            |      |         |    | पृष्ठ          |
|   |               | तावना   |         |               |                          |            |      | २       |    |                |
|   |               | ducti   |         | i–i i         |                          |            |      |         |    |                |
| ξ | धवलाका गणितशा | ₮       | • • • • | १–२८          | मूल,                     | अनुवाद     | और   | टिप्पण  |    | १-३५०          |
| २ | कनड प्रशस्ति  |         | ••••    | <b>२</b> ९–३० | अन्तरा                   | नुगम       |      |         |    | १-१७९          |
| ३ | शंका-समाधान   | • • • • | ••••    | ३० <b>−३६</b> | भावान                    | गम         |      |         |    | <u> १</u> –२३८ |
| 8 | विपय परिचय    |         | ••••    | ३६-8 <b>३</b> | _                        |            |      |         |    |                |
| 4 | विषय सूची     |         |         | 88-49         | to a company of the same | हुत्वानुगम | •••• | • • • • | २३ | १९–३५०         |
| ξ | शुद्धिपत्र    |         | • • • • | <b>६</b> ०−६३ |                          |            |      |         |    |                |

### ३

|     | ৰ্ঘা                | रेशिष्ट | ••••    | १-३८ |
|-----|---------------------|---------|---------|------|
| 8   | अन्तरप्ररूपणा—सूत्र | पाठ     | ••••    | 8    |
|     | भावप्ररूपणा-सूत्रप  | ाठ      | ••••    | १७   |
|     | अल्पबहुत्व—सृत्रपाट |         | ••••    | २ १  |
| २   | अवतरण—गाथा–सृ       | ची      |         | ३३   |
| ३   | न्यायोक्तियां       |         |         | ₹8   |
| 8   | ग्रंथोछेख           |         | • • • • | ३४   |
| t.e | पारिभाषिक अब्दर्स   | ची      | 3       | k-3/ |



### माक कथन



षट्खंडागमका चौथा भाग इसी वर्ष जनवरीमें प्रकाशित हुआ था। उसके छह माह पश्चात् ही यह पांचवां भाग प्रकाशित हो रहा है। सिद्धान्त प्रन्थोंके प्रकाशनके विरुद्ध जो आन्दोलन उठाया गया था वह, हर्ष है, अधिकांश जैनपत्र-सम्पादकों, अन्य जैन विद्वानों तथा पूर्व भागकी प्रस्तावनामें प्रकाशित हमारे विवेचनके प्रभावसे बिलकुल ठंडा हो गया और उसकी अब कोई चर्चा नहीं चल रही है।

प्राचीन प्रन्थोंके सम्पादन, प्रकाशन व प्रचारकी चार मंजिले हैं— (१) मूल पाठका संशोधन (२) मूल पाठका शब्दशः अनुवाद (३) प्रन्थके अर्थको सुस्पष्ट करनेवाला सुविस्तृत व स्वतंत्र अनुवाद (४) प्रन्थके विषयको लेकर उसपर स्वतंत्र लेख व पुस्तकें आदि रचनायें । प्रस्तुत सम्पादन-प्रकाशनमें हमने इनमेंसे केवल प्रथम दो मंजिलें तय करनेका निश्चय किया है। तदनुसार ही हम यथाशक्ति मूल पाठके निर्णयका पूरा प्रयत्न करते हैं और फिर उसका हिन्दी अनुवाद यथाशक्य मूल पाठके कम, शैली व शब्दावलीके अनुसार ही रखते हैं। विषयको मूल पाठसे अधिक स्वतंत्रतापूर्वक खोलनेका हम साहस नहीं करते। जहां इसकी कोई विशेष ही आवश्यकता प्रतीत हुई वहां मूलानुगामी अनुवादमें विस्तार न करके अलग एक छोटा मोटा विशेषार्थ लिख दिया जाता है। किन्तु इस स्वतंत्रतामें भी हम उत्तरोत्तर कमी करते जाते हैं, क्योंकि, वह यथार्थतः हमारी पूर्वोक्त सीमाओंके वाहरकी बात है। हम अनुवादको मूल पाठके इतने समीप रखनेका प्रयत्न करते हैं कि जिससे वह कुल अंशमें संस्कृत लायाके अभावकी भी पूर्ति करता जाय, जैसा कि हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं। जिन शब्दोंकी मूलमें अनुवृत्ति चली आती है वे यदि समीपवर्ती होनेसे सुक्षेय हुए तो उन्हें भी वार वार दुहराना हमने ठीक नहीं समझा।

हमारी इस सुस्पष्ट नीति और सीमाको न समझ कर कुछ समालोचक अनु-वादमें दोष दिखानेका प्रयत्न करते हैं कि अमुक वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाना चाहिये था, या अमुक विषय स्पष्ट नहीं हो पाया, उसे और मी खोलना चाहिये था, इत्यादि । हमें इस बातका हर्ष है कि विद्वान् पाठकोंकी इन प्रंथोंमें इतनी तीत्र रुचि प्रकट हो रही है । पर यदि वह रुचि सची और स्थायी है तो उसके बलपर उपर्युक्त चार मंजिलोंमेंसे रोष दो मंजिलोंकी भी पूर्तिका अलगसे प्रयत्न होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकाशनके सीमाके बाहरकी बात लेकर सम्पादनादिमें दोष दिखानेका प्रयत्न करना अनुचित और अन्याय है । जो समालोचनादि प्रकट हुए हैं उनसे हमें अपने कार्यमें आशातीत सफलता मिली हुई प्रतीत होती है, क्योंकि, उनमें मूल पाठके निर्णयकी त्रुटियां तो नहीं के बराबर मिलती हैं, और अनुवादके भी मूलानुगामित्वमें कोई दोष नहीं दिखाये जा सके । हां, जहां शब्दोंकी अनुवृत्ति आदि जोड़ी गर्ड है वहां कहीं कुछ प्रमाद हुआ पाया जाता है। पर एक ओर हम जब अपने अल्प ज्ञान, अल्प साधन-सामग्री और अल्प समयका, तथा दूसरी ओर इन महान् प्रन्थोंके अतिगहन विषय-विवेचनका विचार करते हैं तब हमें आश्चर्य इस बातका बिलकुल नहीं होता कि हमसे ऐसी कुछ भूलें हुई हैं, बाल्क, आश्चर्य इस बातका होता है कि वे भूलें उक्त परिस्थितिमें भी इतनी अल्प हैं। इस प्रकार उक्त छिद्रान्वेषी समाछोचकोंके छेखोंसे हमें अपने कार्यमें अधिक दृढ़ता और विश्वास ही उत्पन्न हुआ है और इसके छिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं। जो अलप भी त्रुटि या स्खलन जब भी हमोर दृष्टिगोचर होता है, तभी हम आगामी भागके शुद्धिपत्र व शंका-समाधानमें उसका समावेश कर देते हैं | ऐसे स्खलनादिकी सूचना करनेवाले सज्जनोंके हम सदैव आभारी हैं । जो समालोचक अत्यन्त छोटी मोटी त्रुटियोंसे भी बचनेके लिये बड़ी बड़ी योजनायें सुझाते हैं, उन्हें इस बातका प्यान रखना चाहिये, कि इस प्रकाशनके लिये उपलब्ध फंड बहुत ही परिमित है और इससे भी अधिक कठिनाई जो हम अनुभव करते हैं, वह है समयकी । दिनों दिन काळ बड़ा कराल होता जाता है और इस प्रकारके साहित्यके लिये रुचि उत्तरोत्तर हीन होती जाती है। ऐसी अवस्थामें हमारा तो अब मत यह है कि जितने शीघ्र हो सके इस प्राचीन साहित्यको प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सब ओर फैला दी जांय, ताकि उसकी रक्षा तो हो। छोटी मोटी ब्रुटियोंके सुधारके लिये यदि इस प्रकाशनको रोका गया तो संभव है उसका फिर उद्धार ही न हो पावें और न जाने कैसा संकट आ उपस्थित हो। योजनाएं सुझाना जितना सरळ है, स्वार्थत्याग करके आजकल कुछ कर दिखाना उतना सरल नहीं है। हमारा समय, शक्ति, ज्ञान और साधन सब परिमित हैं। इस कार्यके लिये इससे अधिक साधन-सम्पन्न यदि कोई संस्था या व्यक्ति-विशेष इस कार्य-भारको अधिक योग्यताके साथ सम्हालनेको प्रस्तुत हो तो हम सहर्ष यह कार्य उन्हें सौंप सकते हैं। पर हमारी सीमाओंमें फिर हाळ और अधिक विस्तारकी गुंजाइश नहीं है।

प्रस्तुत खंडांशमें जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओंमेंसे अन्तिम तीन प्ररूपणाएं समाविष्ट हैं—अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व। इनमें क्रमशः १९७, ९३ व १८२ सूत्र पाये जाते हैं। इनकी टीकामें क्रमशः लगभग ४८, ६५ तथा ७६ शंका-समाधान आये हैं। हिन्दी अनुवादमें अर्थको स्पष्ट करनेके लिये क्रमशः १,२ और ३ विशेषार्थ लिखे गये हैं। तुलनात्मक व पाठभेद संबंधी टिप्पणियोंकी संख्या क्रमशः २९९, ९३ और १४४ है। इस प्रकार इस प्रंथ-भागमें लगभग १८९ शंका-समाधान, ६ विशेषार्थ और ५३६ टिप्पण पाये जावेंगे।

सम्पादन-व्यवस्था व पाठ-शोधनके लिये प्रतियोंका उपयोग पूर्ववत् चाद्ध रहा | पं. हीरालालजी शास्त्री यह कार्य नियतरूपसे कर रहे हैं | इस भागके मुद्रित फार्म श्री. पं. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्रीन विशेषक्षपसे गर्मीके विराम-कालमें अवलेकिन कर संशोधन मेजनेकी कृपा की है, जिनका उपयोग शुद्धिपत्रमें किया गया है। कन्नडप्रशस्तिका संशोधन पूर्ववत् डा. ए. एन्. उपाध्येजीने करके मेजा है। प्रति-मिलानमें पं. वालचन्द्रजी शास्त्रीका सहयोग रहा है। इस प्रकार सब सहयोगियोंका साहाय्य पूर्ववत् उपलब्ध है, जिसके लिये मैं उन सबका अनुगृहीत हूं।

इस भागकी प्रस्तावनामें पूर्वप्रतिज्ञानुसार डा. अवधेशनारायणजीके गणितसम्बन्धी लेखका अविकल हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। इसका अनुवाद मेरे पुत्र चिरंजीव प्रपुद्ध- कुमार बी. ए. ने किया था। उसे मैंने अपने सहयोगी प्रोफेसर काशीदत्तजी पांडेके साथ मिलाया और फिर डा. अवधेशनारायणजीके पास भेजकर संशोधित करा लिया है। इसके लिये इन सज्जनोंका मुझपर आभार है। चौथे भागके गणितपर भी एक लेख डा. अवधेशनारायणजी लिख रहे हैं। खेद है कि अनेक कौ टुंबिक विपत्तियों और चिन्ताओं के कारण वे उस लेखको इस भागमें देनेके लिये तैयार नहीं कर पाये। अतः उसके लिये पाठकोंको अगले भागकी प्रतीक्षा करना चाहिये।

आजकल कागज, जिल्द आदिका सामान व मुद्रणादि सामग्रीके मिलनेमें असाधारण कितिनाईका अनुभव हो रहा है। कीमतें बेहद बढ़ी हुई हैं। तथापि हमारे निरन्तर सहायक और अद्वितीय साहित्समेवी पं. नाथूरामजी प्रेमीके प्रयत्नसे हमें कोई कितनाईका अनुभव नहीं हुआ। इस वर्ष उनके ऊपर पुत्रिवयोगका जो कठोर वज्रपात हुआ है उससे हम और हमारी संस्थाके समस्त ट्रस्टी व कार्यकर्त्तागण अत्यन्त दुखी हैं। ऐसी अपूर्व कितनाइयोंके होते हुए भी हम अपनी व्यवस्था और कार्यप्रगति पूर्ववत् कायम रखनेमें सफल हुए हैं, यह हम इस कार्यके पुण्यका फल ही समझते हैं। आगे जब जैसा हो, कहा नहीं जा सकता।

किंग एडवर्ड कॉलेज **अमरावती** २०–७–४२

हीरालाल जैन

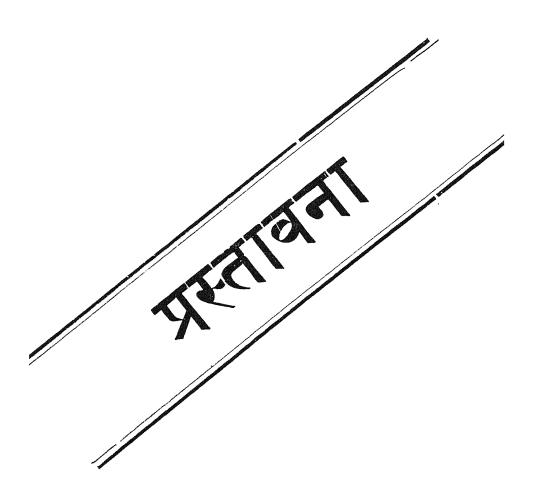

### INTRODUCTION

This volume contains the last three prarupanas, namely Antara, Bhava and Alpa-bahutva, out of the eight prarupanas of which the first five have been dealt with in the previous volumes. The Antara prarūpanā contains 397 Sūtras and deals with the minimum and maximum periods of time for which the continuity of a single soul (eka jīva) or souls in the aggregate (  $n\bar{a}n\bar{a}$   $j\bar{v}a$  ) in any particular spiritual stage (Guṇa-sthana) or soul-quest (Mārgaṇā-sthana) might be interrupted. It is, thus, a necessary counterpart of Kala prarūpanā which, as we have already seen, devotes itself to the study of similar periods of time for which continuity in any particular state could uninterruptedly be maintained. The standard periods of time are, therefore, the same as in the previous prarūpaņā. The first Gunasthana is never interrupted from the point of view of souls in the aggregate i. e. there is no time when there might be no souls in this Gunasthana-some souls will always be at this spiritual stage. But a single soul might deviate from this stage for a minimum period of less than 48 minutes (Antaramuhūrta) or for a maximum period of slightly less than 132 Sāgaropamas. The second Gunasthana may claim no souls for a minimum period of one instant (eka samaya) or for a maximum period of an innumerable fraction of a palyopama, while a single soul might deviate from it in the minimum for an innumerable fraction of a palyopama and at the maximum for slightly less than an Ardha-pudgala-parivartana. And so on with regard to all the rest of the Gunasthanas and the Marganasthanas. The commentator has explained at length how these periods are obtained by changes of attitude and transformations of life of the souls.

The Bhāva prarūpaṇā, in 93 Sūtras, deals with the mental dispositions which characterise each Guṇasthāna and Margaṇāsthāna. There are five such dispositions of which four arise from the Karmas heading for fruition (udaya) or pacification (upaśama) or destruction (kshaya) or partly destruction and partly pacification (kshayopaśama),

while the fifth arises out of the natural potentialities inherent in each soul (pāriṇāmika). Thus, the first Guṇasthāna is audayika, the second pāriṇāmika, the third, fifth, sixth and seventh ksluīyopaśamika, the fourth aupaśamika, kshūyika or ksluīyopaśamika, eighth, ninth and tenth aupaśamika or kslūyika, eleventh Aupaśamika and the twelfth, thirteenth and fourteenth ksluūyika. The commentary explains these at great length.

The eighth and last prarūpaņā is Alpa-bahutva which, as its very name signifies, shows, in 382 Sutras, the comparative numerical strength of the Gunasthanas and the Marganasthanas. It is here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Aupasamika Gunasthanas as well as in the 11th is the least of all and mutually equal. In the same three Kshabaka Gunasthanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal. This is the numerical order from the point of view of entries (pravesa) into the Gunasthanas. From the point of view of the aggregates (samcaya) the souls at the 13th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively. Innumerably larger than the last at each successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last is exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are innumerably larger and at the 1st infinitely larger successively. The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been harnessed into the service of the most speculative philosophy.

The results of these prarūpaņās we have tabulated in charts, as before, and added them to the Hindi introduction.



### धवलाका गणितशास्त्र

### ( पुस्तक ४ में प्रकाशित डा. अवधेश नारायण सिंह, लखनऊ यूनीवर्सिटी, के लेखका अनुवाद )

यह विदित हो चुका है कि भारतवर्षमें गणित-अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति आदिका अध्ययन अति प्राचीन कालमें किया जाता था। इस बातका भी अच्छी तरह पता चल गया है कि प्राचीन भारतवर्षीय गणितज्ञोंने गणितशास्त्रमें ठोस और सारगभित उन्नित की थी। यथार्थतः अर्वाचीन अंकगणित और बीजगणितके जन्मदाता वे ही थे। हमें यह सोचनेका अभ्यास होगया है कि भारतवर्षकी विशाल जनसंख्यामेंसे केवल हिंदुओंने ही गणितका अध्ययन किया, और उन्हें ही इस विषयमें रुचि थी, और भारतवर्षीय जनसंख्याके अन्य भागों, जैसे कि बौद्ध व जैनोंने, उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया। विद्वानोंके इस मतका कारण यह है कि अभी अभी तक बौद्ध वा जैन गणितज्ञोंद्वारा लिखे गये कोई गणितशास्त्रके प्रन्य ज्ञात नहीं हुए थे। किन्तु जैनियोंके आगमग्रन्थोंके अध्ययनसे प्रकट होता है कि गणितशास्त्रका जैनियोंमें भी खूब आदर था। यथार्थतः गणित और उयोतिष विद्याका ज्ञान जैन मुनियोंकी एक मुख्य साधना समझी जाती थीं।

अब हमें यह विदित हो चुका है कि जैनियोंकी गणितशास्त्रकी एक शाखा दक्षिण मारतमें थी, और इस शाखाका कमसे कम एक प्रन्थ, महावीराचार्य-कृत गणितसारसंग्रह, उस समयकी अन्य उपलब्ध कृतियोंकी अपेक्षा अनेक बातोंमें श्रेष्ठ है। महावीराचार्यकी रचना सन् ८५० की है। उनका यह प्रन्थ सामान्य रूपरेखामें ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, मास्कर और अन्य हिन्दू गणितज्ञोंके प्रन्थोंके समान होते हुए भी विशेष बातोंमें उनसे पूर्णतः भिन्न है। उदाहरणार्थ—गणितसारसंग्रहके प्रश्न (problems) प्रायः सभी दूसरे ग्रन्थोंके प्रश्नोंसे भिन्न हैं।

वर्तमानकालमें उपलब्ध गणितशास्त्रसंबंधी साहित्यके आधारपरसे हम यह कह सकते हैं कि गणितशास्त्रकी महत्वपूर्ण शाखाएं पाटलिपुत्र (पटना), उज्जैन, मैस्र्, मलाबार और संभवतः बनारस, तक्षशिला और कुछ अन्य स्थानोंमें उन्नतिशीळ थीं। जब तक आगे प्रमाण प्राप्त न हों, तब तक यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन शाखाओंमें परस्पर क्या

१ देखो-भगवती सूत्र, अभयदेव सूरिकी टीका साहित, म्हेसाणाकी आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित, १९१९, सूत्र ९०। जैकोबी कृत उत्तराध्यन सूत्रका अंग्रेजी अनुवाद, ऑक्सफोर्ड १८९५, अध्याय ७, ८, ३८.

संबंध था। फिर भी हमें पता चलता है कि मिन्न भिन्न शाखाओं से आये हुए प्रन्थों की सामान्य रूपरेखा तो एक सी है, किन्तु विस्तार संबंधी विशेष बातों में उनमें विभिन्नता है। इससे पता चलता है कि मिन्न मिन्न शाखाओं में आदान-प्रदानका संबंध था, छात्रगण और विद्वान एक शाखा से दूसरी शाखा में गमन करते थे, और एक स्थान में किये गये आविष्कार शीन्न ही भारतके एक को ने से दूसरे को ने तक विज्ञापित कर दिये जाते थे।

प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्मके प्रचारने विविध विज्ञानों और कलाओं के अध्ययनको उत्तेजना दी। सामान्यतः सभी भारतवर्षीय धार्मिक साहित्य, और मुख्यतया बौद्ध व जैनसाहित्य, वड़ी बड़ी संख्याओं के उल्लेखोंसे परिपूर्ण है। बड़ी संख्याओं के प्रयोगने उन संख्याओं को लिखने के लिये सरल संकेतों की आवश्यकता उत्पन्न की, और उसीसे दाशमिक कम (The place-value system of notation) का आविष्कार हुआ। अब यह बात निस्संशयक्षपसे सिद्ध हो चुकी है कि दाशमिक क्रमका आविष्कार भारतमें ईसवी सन्के प्रारंभ कालके लगभग हुआ था, जब कि बौद्धधर्म और जैनधर्म अपनी चरमोन्नति पर थे। यह नया अंक-कम बड़ा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, और इसीने गणितशालको गतिप्रदान कर सुल्वस्त्रोंमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितशालको विकासकी ओर वहाया, और वराहिगिहिरको प्रयोमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितशालको विकासकी ओर वहाया, और वराहिगिहिरको प्रयोमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितशालको परिवर्तित कर दिया।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो गणितके इतिहासकारोंकी दृष्टिमं नहीं आई, यह है कि यद्यपि हिन्दुओं, बौद्धों और जैनियोंका सामान्य साहित्य ईसासे पूर्व तीसरी व चौथी शताब्दीसे छगा-कर मध्यकालीन समय तक अविच्छिन्न है, क्योंकि प्रत्येक शताब्दीके प्रंथ उपलब्ध हैं, तथापि गणितशास्त्रसंबंधी साहित्यमें विच्छेद है। यथार्थतः सन् ४९९ में रचित आर्यभटीयसे पूर्वकी गणितशास्त्रसंबंधी रचना कदाचित् ही कोई हो। अपवादमें ब्रह्शालि प्रति (Bakhsali-Manuscript) नामक वह अपूर्ण हस्तिछितित प्रंथ ही है जो संभवतः दूसरी या तीसरी शताब्दीकी रचना है। किन्तु इसकी उपलब्ध हस्तिछित प्रतिसे हमें उस कालके गणितज्ञानकी स्थितिके विषयमें कोई विस्तृत वृत्तान्त नहीं मिळता, क्योंकि यथार्थमें वह आर्यभट, ब्रह्मगुप्त अथवा श्रीधर आदिके प्रंथोंके सदश गणितशास्त्रकी पुस्तक नहीं है। वह कुछ चुने हुए गणितसंबंधी प्रश्नोंकी व्याख्या अथवा टिप्पणीसी है। इस हस्तिछितित प्रतिसे हम केवल इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि दाशमिककम और तत्संबंधी अंकगणितकी मूल प्रिक्तियायें उस समय अच्छी तरह विदित थीं, और पीछेके गणितज्ञोंद्वारा उछिषित कुछ प्रकारके गणित प्रश्न (problems) भी ज्ञात थे।

यह पूर्व ही बताया जा चुका है कि आर्यभटीयमें प्राप्त गणितशास्त्र विशेष उन्नत है, क्योंकि उसमें हमको निम्न लिखित विषयोंका उल्लेख मिलता है— वर्तमानकालीन प्राथमिक

अंकगणितके सब भाग जिनमें अनुपात, विनिमय और व्याजके नियम भी समिलित हैं. तथा सरल और वर्ग समीकरण, और सरल कुट्टक (indeterminate equations) की प्रक्रिया तकका बीजगणित भी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या आर्यभटने अपना गणितज्ञान विदेशसे प्रहण किया, अथवा जो भी कुछ सामग्री आर्यभटीयमें अन्तिहित है वह सव भारतवर्षकी ही मौलिक सम्पत्ति है ? आर्यभट लिखते हैं '' ब्रह्म, पृथ्वी, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृह्स्पति, शनि और नक्षत्रोंको नमस्कार करके आर्यभट उस ज्ञानका वर्णन करता है जिसका कि यहां कुसमपुरमें आदर है । " इससे पता चलता है कि उसने विदेशसे कुछ प्रहण नहीं किया | दूसरे देशों के गणितशास्त्र के इतिहासके अध्ययनसे भी यही अनुमान होता है, क्योंकि आर्यभटीय गणित संसारके किसी भी देशके तत्कालीन गणितसे वहत आगे वढा हुआ था । विदेशने प्रहण करनेकी संभावनाको इस प्रकार दूर कर देने पर प्रश्न उपस्थित होता है कि आर्यभटसे पूर्वकालीन गणितशास्त्रसंबंधी कोई प्रंथ उपलब्ध क्यों नहीं है ! इस रांकाका निवारण सरल है । दारामिकक्रमका आविष्कार ईसवी सन्के प्रारंभ कालके लगभग किसी समय हुआ था। इसे सामान्य प्रचारमें आनेके लिये चार पांच राताब्दियां लग गई होंगी । दारामिककमका प्रयोग करनेवाला आर्यभटका प्रंथ ही सर्वप्रथम अच्छा प्रंथ प्रतीत होता है । आर्यभटके प्रंथसे पूर्वके प्रंथोंमें या तो पुरानी संख्यापद्धतिका प्रयोग था, अथवा, वे समयकी कसोटी पर ठीक उतरने लायक अच्छे नहीं थे। गणितकी दृष्टिसे आर्यभटकी विस्तृत ख्यातिका कारण, मेरे मतानुसार, बहुतायतसे यही था कि उन्होंने ही सर्वप्रथम एक अच्छा प्रन्थ रचा, जिसमें दाशिमककमका प्रयोग किया गया था। आर्यभटके ही कारण परानी पस्तकें अप्रचलित और विलीन हो गईं। इससे साफ पता चल जाता है कि सन् ४९९ के पश्चात् लिखी हुई तो हमें इतनी पुस्तकें मिलती हैं, किन्तु उसके पूर्वके कोई प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं।

इस प्रकार सन् ५०० ईसवीसे पूर्वके भारतीय गणितशास्त्रके विकास और उन्नितिका चित्रण करनेके लिये वास्तवमें कोई साधन हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्थामें आर्ध-भटसे पूर्वके भारतीय गणितज्ञानका बोध करानेवाले प्रंथोंकी खोज करना एक विशेष महत्व-पूर्ण कार्य हो जाता है। गणितशास्त्रसंबंधी प्रन्थोंके नष्ट हो जानेके कारण सन् ५०० के पूर्व-कालीन भारतीय गणितशास्त्रके इतिहासका पुनः निर्माण करनेके लिये हमें हिंदुओं, बौद्धों और

श्रह्ममूमिनक्षत्रगणात्रमस्ऋखं कुमुमपुरे कुमुमपुराख्येऽस्मिन्देशे अभ्याचितं ज्ञानं कुमुमपुरवासिमिः पूजितं श्रह्गतिज्ञानसाधनमूतं तन्त्रमार्यभटो निगवति । (परमेश्वराचार्यकृत टीका )

१ वम्हकुराशिवुधम्गुरविकुजगुरुकोणभगणावमस्कृत्य । आर्थभटस्त्विह निगदित कुसुमपुरेऽभ्यर्चितं ज्ञानम् ॥ आर्यभटीयः २, १०

जैनियोंके साहिस्त्रज्ञी, और विशेषतः धार्मिक साहिस्त्रज्ञी, छानवीन करना पड़ती है। अनेक पुराणोंमें हमें ऐसे भी खंड मिलते हैं जिनमें गणितशास्त्र और ज्योतिपविद्याका वर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार जैनियोंके अधिकांश आगमप्रन्थोंमें भी गणितशास्त्र या ज्योतिषविद्याक्षी कुछ न कुछ सामग्री मिलती है। यही सामग्री भारतीय परम्परागत गणितकी द्योतक है, और वह उस ग्रन्थसे जिसमें वह अन्तर्भूत है, प्रायः तीन चार शताब्दियां पुरानी होती है। अतः यदि हम सन् ४०० से ८०० तककी किसी धार्मिक या दार्शनिक कृतिकी परीक्षा करें तो उसका गणितशास्त्रीय विवरण ईसवीके प्रारंभसे सन् ४०० तकका माना जा सकता है।

उपर्युक्त निरूपणके प्रकाशमें ही हम इस नौवीं शताब्दीके प्रारंभकी रचना पट्खंडागमकी टीका धवळाकी खोजको अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं। श्रीयुत हीरालाल जैनने इस प्रन्थका सम्पादन और प्रकाशन करके विद्वानोंको स्थायीरूपसे कृतज्ञताका ऋणी बना लिया है।

### गणितशास्त्रकी जैनशाखा

सन् १९१२ में रंगाचार्यद्वारा गणितसारसंग्रहकी खोज और प्रकाशनके समयसे विद्वानोंकों आभास होने छगा है कि गणितशास्त्रकी ऐसी भी एक शाखा रही है जो कि पूर्णतः जैन विद्वानोंद्वारा चलाई जाती थी | हालहींमें जैन आगमके कुछ प्रन्थोंके अध्ययनरे जैन गणितज्ञ और गणितप्रन्थोंसंबंधी उछेखोंका पता चला है | जैनियोंका धार्मिक साहित्य चार भागोंमें विभाजित है जो अनुयोग, (जैनधर्मके) तत्वोंका स्पर्धिकरण, कहलाते हैं | उनमेंसे एकका नाम करणानुयोग या गणितानुयोग, अर्थात् गणितशास्त्रसंबंधी तत्वोंका स्पर्धिकरण, है | इसीसे पता चलता है कि जैनधर्म और जैनदर्शनमें गणितशास्त्रको कितना उच्च पद दिया गया है |

यद्यपि अनेक जैन गणितज्ञोंके नाम ज्ञात हैं, परंतु उनकी कृतियां छुप्त हो गई हैं । उनमें सबसे प्राचीन भद्रबाहु हैं जो कि ईसासे २७८ वर्ष पूर्व स्वर्ग सिधारे। वे ज्योतिष विद्याके दो प्रन्थोंके लेखक माने जाते हैं (१) सूर्यप्रज्ञप्तिकी टीका; और (२) भद्रबाह्यी संहिता नामक एक मौलिक प्रंथ । मल्यगिरि (लगभग ११५० ई.) ने अपनी सूर्यप्रज्ञप्तिकी टीकामें इनका उल्लेख किया है, और भद्रोत्पल (९६६) ने उनके प्रन्थावतरण दिथे हैं। सिद्धसेन नामक एक दूसरे ज्योतिषिक प्रन्थावतरण वराहिमिहिर (५०५) और भद्रोत्पल द्वारा दिये गये

१ देखो- रंगाचार्य द्वारा सम्पादित गणितसारसंग्रहकी प्रस्तावना, डी. ई. स्मिथद्वारा लिखित, मद्रास, १९१२.

र बी. दत्तः गणितशास्त्रीय जैन शाखा, बुलेटिन कलकत्ता गणितसोसायटी, जिल्द २१ (१९१९), पृष्ठ ११५ से १४५.

३ बृहत्संहिता, एस. द्विवेदीद्वारा सम्पादित, बनारस, १८९५, पृ. २२६.

हैं। अर्धभागधी और प्राकृत भाषामें लिखे हुए गणितसम्बन्धी उल्लेख अनेक प्रन्थोंमें पाये जाते हैं। धवलामें इसप्रकारके बहुसंख्यक अवतरण विद्यमान हैं। इन अवतरणांपर यथास्थान विचार किया जायगा। किन्तु यहां यह बात उल्लेखनीय है कि वे अवतरण निःसंशयरूपसे सिद्ध करते हैं कि जैन विद्वानोंद्वारा लिखे गये गणितग्रंथ थे जो कि अब लुप्त हो गयें हैं'। क्षेत्रसमास और करणभावनोंक नामसे जैन विद्वानोंद्वारा लिखित ग्रंथ गणितशास्त्रसम्बन्धी ही थे। पर अब हमें ऐसे कोई ग्रंथ प्राप्य नहीं हैं। हमारा जैन गणितशास्त्रसम्बन्धी अत्यन्त खंडित ज्ञान स्थानांग सूत्र, उमास्त्रातिकृत तत्वार्थाधिगमसूत्रभाष्य, सूर्यप्रज्ञित, अनुयोगद्वारसूत्र, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, जिलोकसार आदि गणितेतर प्रन्थोंसे संकलित है। अब इन प्रन्थोंमें धवलाका नाम भी जोड़ा जा सकता है।

### धवलाका महत्व

धवला नौवाँ सदीके प्रारंभमें वीरसेन द्वारा लिखी गई थी । वीरसेन तत्वज्ञानी और धार्मिक दिव्यपुरुष थे । वे वस्तुतः गणितज्ञ नहीं थे । अतः जो गणितशास्त्रीयसामग्री धवलाके अन्तर्गत है, वह उनसे पूर्ववर्ता लेखकोंकी कृति कही जा सकती है, और मुख्यतया पूर्वगत टीकाकारोंकी, जिनमेंसे पांचका इन्द्रनन्दीने अपने श्रुतावतारमें उल्लेख किया है । ये टीकाकार कुंद्कुंद, शामकुंद, तुंबुल्ट्रर, समन्तभद्र और वप्पदेव थे, जिनमेंसे प्रथम लगमग सन् २०० के और अन्तिम सन् ६०० के लगभग हुए । अतः धवलाकी अधिकांश गणितशास्त्रीयसामग्री सन् २०० से ६०० तकके बीचके समयकी मानी जा सकती है । इस प्रकार भारतवर्षीय गणितशास्त्रके इतिहासकारोंके लिथे धवला प्रथम श्रेणीका महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें भारतीय गणितशास्त्रके इतिहासके सबसे अधिक अधका अधकारपूर्ण समय, अर्थात् पांचवी शताब्दीसे पूर्वकी बातें मिलती हैं । विशेष अध्ययनसे यह बात और भी पुष्ट हो जाती है कि धवलाकी गणितशास्त्रीय सामग्री सन् ५०० से पूर्वकी है । उदाहरणार्थ— धवलामें वर्णित अनेक प्रक्रियायें किसी भी अन्य ज्ञात ग्रंथमें नहीं पाई जातीं, तथा इसमें कुल ऐसी स्थूलताका आभास भी है जिसकी झलक पश्चात्के भारतीय गणितशास्त्रसे परिचित विद्वानोंको सरलतासे मिल सकती है । धवलाके गणितभागमें वह परिपूर्णता और परिष्कार नहीं है जो आर्यभटीय और उसके पश्चात्के ग्रंथों है ।

### धवलान्तर्गत गाणितशास्त्र

संख्याएं और संकेत-धवलाकार दाशमिक अमसे पूर्णतः परिचित हैं। इसके प्रमाण

१ श्रीलांकने स्त्रकृतांगस्त्र, स्मयाध्ययन अनुयोगद्वार, श्लोक २८, पर अपनी टीकामें मंगसंबंधी (regarding permutations and combinations) तीन नियम उद्धत किये हैं। ये नियम किसी जैन गणित अंथमेंसे लिये गये जान पड़ते हैं।

सर्वत्र उपलब्ध होते हैं । इम यहां धवलाके अन्तर्गत अवतरणोंसे ली गई संख्याओंको व्यक्त करनेकी कुळ पद्धतियोंको उपस्थित करते हैं—

- (१) ७९९९९९८ को ऐसी संख्या कहा है कि जिसके आदिमें ७, अन्तमें ८ और मध्यमें छह बार ९ की पुनरावृत्ति हैं।
- (२) ४६६६६६४ व्यक्त किया गया है— चौसठ, छह सौ, छ्यासठ हजार, छ्यासठ लाख, और चार करोड़<sup>1</sup>।
- (३) २२७९९४९८ व्यक्त किया गया है दो करे। इ. सत्ताइस, निन्यान्त्रेव हजार, चारसौ और अन्ठान्त्रेवे

इनमेंसे (१) में जिस पद्धतिका उपयोग किया है वह जैन साहित्यमें अन्य स्थानोंमें भी पायी जाती है, और गणितसारसंप्रहमें भी कुछ स्थानोंमें है। उससे दाशिमकक्रमका सुपिरचय सिद्ध होता है। (२) में छोटी संख्याएं पहले न्यक्त की गई हैं। यह संस्कृत साहित्यमें प्रचलित साधारण रीतिके अनुसार नहीं है। उसी प्रकार यहां संकेत-क्रम सौ है, न कि दश जो कि साधारणतः संस्कृत साहित्यमें पाया जाता है । किन्तु पाली और प्राकृतमें सो का क्रम ही प्रायः उपयोगमें लाया गया है। (३) में सबसे बड़ी संख्या पहले न्यक्त की गई है। अवतरण (२) और (३) स्पष्टतः भिन्न स्थानोंसे लिये गये हैं।

बड़ी संख्यायें — यह सुविदित है कि जैन साहित्यमें बड़ी संख्यायें बहुतायतसे उपयोगमें आई हैं। धवलामें भी अनेक तरहकी जीवराशियों (द्रव्यप्रमाण) आदि पर तर्क वितर्क है। निश्चितरूपसे लिखी गई सबसे बड़ी संख्या पर्याप्त मनुष्योंकी है। यह संख्या धवलामें दो के छठे वर्ग और दो के सातवें वर्गके बीचकी, अथवा और भी निश्चित, कोटि-कोटि-कोटि और कोटि-कोटि-कोटि-कोटि की स्वांत कही गई है। याने —

२२६ और २२७ के बीचर्का। अथवा, और अधिक नियत- (१,००,००,०००) अऔर (१,००,००,०००) के बीचर्का। अथवा, सर्वथा निश्चित- २२५ २२६। इन जीवोंकी संख्या अन्य मतानुसार ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५७५९३६ है।

१. घ. भाग ३, पृष्ठ ९८, गाथा ५१। देखो गोम्मटसार, जीवकांड, पृष्ट ६३३.

२. ध. भाग ३, पृ. ९९, गाथा ५२. ३ ध. भाग ३, पृ. १००, गाथा ५३.

४ देखो- गणितसारसंप्रह १, २७. और भी देखो- दत्त और सिंहका हिन्दूगणितशास्त्रका इतिहास, जिल्द १, ठाहोर १९३५, पृ १६. ५ दत्त और सिंह, पूर्ववत्, पृ. १४. ६ ध. भाग ३, पृ. २५३. ७ गोम्मटसार, जीवकांड, (से. बु. जे. सीरीज) पृ. १०४,

यह संख्या उन्तीस अंक प्रहण करती है | इसमें भी उतने ही स्थान हैं जितने कि (१,००,००,०००) में, परन्तु है वह उससे बड़ी संख्या । यह बात धवळाकारको ज्ञात है, और उन्होंने मनुष्यक्षेत्रका क्षेत्रफळ निकाळकर यह सिद्ध किया है कि उक्त संख्याके मनुष्यक्षेत्रमें नहीं समा सकते, और इसळिये उस संख्यावाळा मत ठीक नहीं है |

### मौलिक प्रक्रियायें

धवलामें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल निकालना, तथा संख्याओंका घात निकालना (The raising of numbers to given powers) आदि मौलिक प्रक्रियाओंका कथन उपलब्ध है । ये कियाएं पूर्णांक और भिन्न, दोनोंके संबंधमें कही गई हैं । धवलामें वार्णित घातांकका सिद्धान्त (Theory of indices) दूसरे गणित प्रंथोंसे कुछ कुछ भिन्न है। निश्चयतः यह सिद्धान्त प्राथमिक है, और सन् ५०० से पूर्वका है । इस सिद्धान्तसंबंधी मौलिक विचार निम्नलिखित प्रक्रियाओंके आधारपर प्रतीत होते हैं:—(१) वर्ग, (२) धन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (३) उत्तरोत्तर घन, (५) किसी संख्याका संख्यातुल्य घात निकालना (The raising of numbers to their own power), (६) वर्गमूल, (७) धनमूल, (८) उत्तरोत्तर वर्गमूल, (९) उत्तरोत्तर घनमूल, आदि । अन्य सब घातांक इन्हीं रूपोंमें प्रगट विये गये हैं ।

उदाहरणार्थ — अ<sup>ड</sup> को अ के घनका प्रथम वर्गमूल कहा है। अ° को अ का घनका घन कहा है। अ° को अ के घनका वर्ग, या वर्गका घन कहा है, इत्यादि'। उत्तरोत्तर वर्ग और घनमूल नीचे लिखे अनुसार हैं –

१ धवला, भाग ३ पृष्ठ, ५३.

### वर्गित-संवर्गित

परिभाषिक शब्द वर्गित-संवर्गितका प्रयोग किसी संख्याका संख्यातुल्य घात करनेके अर्थमें किया गया है।

### उदाहरणार्थ---न न का वार्गितसंवर्गितरूप है।

इस सम्बन्धमें धवलामें विरलन-देय 'फैलाना और देना' नामक प्रिक्रियाका उल्लेख आया है। किसी संख्याका 'विरलन' करना व फेलाना अर्थात् उस संख्याको एकएकमें अलग करना है। जैसे, न के विरलनका अर्थ है—

'देय' का अर्थ है उपर्युक्त अंकोंमें प्रत्येक स्थान पर एककी जगह न (विविधित संख्या) को रख देना। फिर उस विरलन-देयसे उपलब्ध संख्याओंको परस्पर गुणा कर देनेसे उस संख्याका वर्गित-संवर्गित प्राप्त हो जाता है, और यही उस संख्याका प्रथम वर्गित-संवर्गित कहलाता है। जैसे, न का प्रथम वर्गित-संवर्गित न<sup>न</sup>।

विरलन-देयकी एकवार पुनः प्रिक्तया करनेसे, अर्थात् न<sup>न</sup> को लेकर वही विधान फिर न<sup>न</sup> करनेसे, द्वितीय वर्गित-संवर्गित (न<sup>न</sup>) प्राप्त होता है। इसी विधानको पुनः एकवार करनेसे

न का तृतीय वर्गित-संवर्गित 
$$\left\{ \left( \right.$$
 न  $^{q} \left. \right\} \right\}$  प्राप्त होता है ।

घवलामें उक्त प्रित्तयाका प्रयोग तीन वारसे अधिक अपेक्षित नहीं हुआ है। किन्तु, तृतीय वर्गितसंवर्गितका उल्लेख अनेकवार बड़ी संख्याओं व असंख्यात व अनन्तके संबंधमें किया गया है। इस प्रित्रयासे कितनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, इसका ज्ञान इस बातसे हो सकता है कि र का तृतीयवार वर्गितसंवर्गित रूप २५६ हो जाता है।

### घातांक सिद्धान्त

उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि धवलाकार घातांक सिद्धान्तसे पूर्णतः परिचित थे। जैसे---

(१) 
$$s^{H}$$
.  $s^{H} = s^{H} + H$   
(२)  $s^{H} / s^{H} = s^{H} - H$   
(३)  $(s^{H})^{H} = s^{H}$ 

१ धवला, भाग ३, पृ. २० आदि.

उक्त सिद्धान्तोंके प्रयोगसंबंधी उदाहरण धवलामें अनेक हैं। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकारका है'— कहा गया है कि २ के ७ वें वर्गमें २ के छठवें वर्गका भाग देनेसे २ का छठवां वर्ग लब्ध आता है। अर्थात्—

$$z^{\zeta \omega}/z^{\xi} = z^{\zeta \xi}$$

जब दाशिमक्रक्रमका ज्ञान नहीं हो पाया था तब द्विगुणक्रम और अर्धक्रमकी प्रिक्रियाएं (The operations of duplation and mediation) महत्वपूर्ण समझी जाती थीं। भारतीय गणितशास्त्रके प्रंथोंमें इन प्रिक्रयाओंका कोई चिद्ध नहीं मिलता। किन्तु इन प्रिक्रयाओंको मिश्र और यूनानके निवासी महत्वपूर्ण गिनते थे, और उनके अंकगणितसंबंधी प्रंथोंमें वे तदनुसार स्वीकार की जाती थीं। धवलामें इन प्रिक्रयाओंके चिद्ध मिलते हैं। दो या अन्य संख्याओंके उत्तरोत्तर वर्गीकरणका विचार निश्चयतः द्विगुणक्रमकी प्रिक्रयासे ही परिस्फुटित हुआ होगा, और यह द्विगुणक्रमकी प्रिक्रया दाशिमकक्रमके प्रचारसे पूर्व भारतवर्षमें अवश्य प्रचलित रही होगी। उसी प्रकार अर्धक्रम पद्धतिका भी पता चलता है। धवलामें इस प्रिक्रयाको हम २,३,४ आदि आधारवाले लघुरिक्थ सिद्धान्तमें साधारणीकृत पाते हैं।

### लघुरिक्थ (Logarithm)

धवलामें निम्न पारिभाषिक शब्दोंके लक्षण पाये जाते हैं -

(१) अर्धच्छेद - जितनी वार एक संख्या उत्तरोत्तर आधी आधी की जा सकती है, उतने उस संख्याके अर्धच्छेद कहे जाते हैं। जैसे - २<sup>म</sup> के अर्धच्छेद = म

अर्धच्छेदका संकेत अङ्गे मान कर हम इसे आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रख सकते हैं— क का अछे (या अङ्गे क) = लिर क। यहां लघुरिक्थका आधार २ है।

- (२) वर्गशालाका किसी संख्याके अर्द्धच्छेदोंके अर्द्धच्छेद उस संख्याकी वर्ग-शालाका होती है। जैसे — क की वर्गशालाका = वश क = अछे अछे क = लिर लिर का । यहां लघुरिक्यका आधार २ है।
- (३) त्रिकच्छेद् जितने वार एक संख्या उत्तरोत्तर ३ से विभाजित की जाती है, उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं। जैसे क के त्रिकच्छेद = त्रिक्ठ क = छिर ३क। यहां छघुरिक्थका आधार ३ है।

१ धवला माग ३, पृ. २५३ आदि. २ धवला माग ३, पृ. २१ आदि.

३ धवला माग ३, पृ. ५६.

(४) चतुर्थच्छेद् — जितने वार एक संख्या उत्तरोत्तर ४ से विभाजित की जा सकती है, उतने उस संख्याके चतुर्थच्छेद होते हैं। जैसे- क के चतुर्थच्छेद = चछे क = छिर ४ क। यहां छघुरिक्थका आधार ४ है।

धवलामें लबुरिक्यसंबंधी निम्न परिणामोंका उपयोग किया गया है-

$$(?)^{?}$$
 छिरं  $( H/H ) = छिरं H - छिरं H$ 

$$(4)^3$$
 छिर छिर  $(4)^3 = 3$  छिर क  $+ \ 2 + 3$  छिर क,
$$(4)^3 = 3$$
 छिर क  $+ \ 3$  कि छिर क)
$$= 3$$
 छिर क  $+ \ 3$  से छिर क।

चूंकि छरि २ = १, जब कि आधार २ है।

 $(\xi)^{\xi}$  छरि  $(\pi^{a})^{n} = \pi^{a}$  छरि  $\pi^{a}$ 

(७) मानलो अ एक संख्या है, तो--

अ का प्रथम वर्गित-संवर्गित = अअ = ब ( मानलो )

धवलामें निम्न परिणाम दिये गये हैं "--

(क) छरिब = अ छरि अ

(ख) लिर लिर ब = लिर अ + लिर लिर अ

(ग) लिर म = ब लिर ब

१ धवला, भाग ३, पृ. ५६. २ धवला, भाग ३, पृ. ६०. ३ धवला, भाग ३, पृ. ५५० ४ धवला, भाग ३, पृ. २१ आदि. ५ पूर्ववत्

६ पूर्ववत् । यहां यह बात उल्लेखनीय है कि प्रंथमें ये लघुरिक्थ पूर्णांकों तक ही पिरामित नहीं हैं । संख्या क कोई भी संख्या हो सकती है । क<sup>क</sup> प्रथम वर्गितसंवर्गित राशि और (क क) हितीय वर्गित-संवर्गित राशि है । ७ धवला, भाग ३, पृ. २१-२४.

(ङ) लिर म = म लिर म

(च) लीर लीर म = लीर भ + लीर लीर म । इत्यादि

(८)<sup>१</sup> लिर लिर म < ब<sup>²</sup>

इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है— व छरि व + छरि व + छरि छरि व < व<sup>९</sup>

भिन्न अंकगणितमें भिनोंकी मौलिक प्रित्रयाओं, जिनका ज्ञान धवलामें प्रहण कर लिया गया है, के अतिरिक्त यहां हम भिन्नसंबंधी अनेक ऐसे रोचक सूत्र पाते हैं जो अन्य किसी गणितसंबंधी ज्ञात प्रन्थमें नहीं मिलते | इनमें निम्न लिखित उल्लेखनीय हैं—

$$(?)^{?} \frac{f^{?}}{f \pm (f / q)} = f \pm \frac{f}{q \pm ?}$$

(२) मान को कि किसी एक संख्या म में द, द' ऐसे दो मांजकों का भाग दिया गया और उनसे क्रमशः क और क' ये दो लब्ध (या भिन्न) उत्पन्न हुए । निम्न लिखित सूत्रों म के द + द' से भाग देने का परिणाम दिया गया है—

$$\frac{\pi}{\alpha + \alpha'} = \frac{\pi'}{(\pi'/\pi) + 2}$$
  
अथवा =  $\frac{\pi}{2 + (\pi/\pi')}$ 

$$(3)^{4}$$
 यदि  $\frac{H}{G} = 4$ , और  $\frac{H'}{G} = 4$ , तो—  $G(4) + H' = H$ 

$$(8)^4$$
 यदि  $\frac{8}{a} = a$ ,  $a = \frac{8}{a} = a - \frac{a}{a + \frac{a}{a}}$ 

२ धवला, भाग ३,पु. ४६.

४ धवला, भाग ३, पृ. ४७, गाया २७.

१ धवला, भाग ३, पृ. २४.

३ भवला, भाग ३, पृ. ४६.

५ भाग ३, पृ. ४६, गौथा २४.

$$(4)^{8}$$
 यदि  $\frac{3}{a} = a$ , तो  $\frac{3}{a+4} = a - \frac{a}{a}$ ;

$$\frac{3}{\sin x} = \pi + \frac{\pi}{a} - \xi$$

$$(\xi)^3 \, 4\bar{\zeta} = \frac{3}{a} = a, \text{ sit } \frac{3}{a} = a + t, \, \bar{\alpha} = a$$

$$a' = a - \frac{a}{\frac{a}{a} + ?}$$

और यदि 
$$\frac{a}{a'} = a - H$$
, तो  $-a' = a + \frac{a}{a'} - R$ 

$$(\circ)^3 \text{ qlc} \frac{\Im}{a} - \text{a}, \quad \Im \frac{\Im}{a^3} \text{ cgut } \text{Har } \text{$\tilde{e}$, al} - \frac{\Im}{a} - \frac{\Im}{a^3} = \text{ar } (\frac{a^3 - a}{a^3})$$

$$(c)'$$
 यदि  $\frac{3}{a} = a$ , और  $\frac{3}{a + a} = a - a$ , तो—  $a = \frac{a + a}{a - a}$ 

$$(9)^4$$
 यदि  $\frac{3}{8} = 4$ , और  $\frac{3}{8 - 10} = 4$  + H, तो  $\frac{1}{10} = \frac{8}{4}$  H

$$(?\circ)'$$
  $= \frac{3}{a} = a$ ,  $= \frac{3}{a} = a$ ,  $= \frac{a}{a} = a$ ,  $= \frac{a}{a} = a$ 

१ भाग ३, पू. ४६, गाथा २४.

३ भाग ३, पृ. ४६, गाथा २८.

५ भाग ३, पृ. ४९, गाथा ३०.

४ भाग ३. पू. ४८, गाथा २९.

६ माग ३, पृ. ४९, गाथा ३१.

$$(??)'$$
 यदि  $\frac{3}{a} = a$ , और  $\frac{3}{a-H} = a'$ , तो  $-a' = a + \frac{a}{a-H}$ 

ये सब परिणाम धवलाके अन्तर्गत अवतरणोंने पाये जाते हैं। वे किसी भी गणित-संबंधी ज्ञात प्रंथमें नहीं मिलते। ये अवतरण अर्धमागधी अथवा प्राकृत प्रंथोंके हैं। अनुमान यही होता है कि वे सब किन्हीं गणितसंबंधी जैन प्रन्थोंसे, अथवा पूर्ववर्ती टीकाओंसे लिये गये हैं। वे अंकगणितकी किसी सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नहीं करते। वे उस कालके स्मारकावरोप हैं जब कि भाग एक कठिन और श्रमसाध्य विधान समझा जाता था। ये नियम निश्चयतः उस काल के हैं जब कि दाशमिक-क्रमका अंकगणितकी प्रक्रियाओंमें उपयोग सुप्रचलित नहीं हुआ था।

त्रेराशिक — त्रैराशिक क्रियाका धवलामें अनेक स्थानों पर उल्लेख और उपयोग किया गया है । इस प्रित्रयासंबंधी पारिभाषिक शब्द हैं — फल, इच्छा और प्रमाण — ठीक वहीं जो ज्ञात प्रंथोंमें मिलते हैं । इससे अनुमान होता है कि त्रैराशिक क्रियाका ज्ञान और व्यवहार भारतवर्षेमें दाशिमक क्रमके आविष्कारसे पूर्व भी वर्तमान था।

#### अनन्त

बड़ी संख्याओंका प्रयोग—'अनन्त ' राब्दका विविध अर्थोमें प्रयोग सभी प्राचीन जातियोंके साहित्यमें पाया जाता है । किन्तु उसकी ठीक परिभाषा और समझदारी बहुत पीछे आई । यह स्वामाविक ही है कि अनन्तकी ठीक परिभाषा उन्हीं छोगोंद्वारा विकिसित हुई जो बड़ी संख्याओंका प्रयोग करते थे, या अपने दर्शनशास्त्रमें ऐसी संख्याओंके अभ्यस्त थे । निम्न विवेचनसे यह प्रकट हो जायगा कि भारतवर्षमें जैन दार्शनिक अनन्तसे संबंध रखनेवाछी विविध भावनाओंको श्रेणीबद्ध करने तथा गणनासंबंधी अनन्तकी ठीक परिभाषा निकालनेमें सफल हुए।

बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके छिये उचित संकेतोंका तथा अनन्तकी कल्पनाका विकास तभी होता है जब निगूढ़ तर्क और विचार एक विशेष उच्च श्रेणीपर पहुंच जाते हैं । यूरोपमें आर्किमिडीज़ने समुद्र-तटकी रेतके कणोंके प्रमाणके अंदाज लगानेका प्रयत्न किया था और यूनानके दार्शनिकोंने अनन्त एवं सीमा (limit) के विषयमें विचार किया था । किन्तु उनके पास बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके योग्य संकेत नहीं थे । भारतवर्षमें हिन्दू, जैन और बौद्ध दार्शनिकोंने बहुत बड़ी संख्याओंका प्रयोग किया और उस कार्यके लिये उन्होंने उचित संकेतोंका

१ भाग ३, पृ. ४९, गाथा ३२.

र धवला भाग ३, पृ. ६९ और १०० आदि.

भी आविष्कार किया । विशेषतः जैनियोंने लोकभरके समस्त जीवों, काल-प्रदेशों और क्षेत्र अथवा आकाश-प्रदेशों आदिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयत्न किया है ।

बड़ी संख्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-

- (१) दाशिमक-क्रम ( Place-value notation) जिसमें दशमानका उपयोग किया गया। इस संबंधमें यह बात उल्लेखनीय है कि दशमानके आधारपर १०१४० जैसी बड़ी संख्याओं को व्यक्त करनेवाले नाम कल्पित किये गये।
- (२) घातांक नियम (Law of indices वर्ग-संवर्ग) का उपयोग बड़ी संस्थाओं को सूक्ष्मतासे व्यक्त करनेके छिये किया गया। जैसे—

(a) 
$$z^{3} = 8$$
  
(a)  $(z^{3})^{2^{3}} = 8^{3} = 246$   
(d)  $\{(z^{3})^{2^{3}}\} = 246^{336}$ 

जिसको २ का तृतीय वर्गित-संवर्गित कहा है। यह संख्या समस्त विश्व (universe) के विद्युत्कणों (protons and electrons) की संख्यासे बड़ी है।

(३) लघुरिक्थ (अर्धच्छेद) अथवा लघुरिक्थके लघुरिक्य (अर्धच्छेदशलाका) का उपयोग बड़ी संख्याओंके विचारको छोटी संख्याओंके विचारमें उतारनेके लिये किया गया। जैसे—

(ब) लिरे, लिरे, 8° = ३

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज भी संख्याओंको व्यक्त करनेके लिये हम उपर्युक्त तीन प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारका उपयोग करते हैं। दाशमिकक्रम समस्त देशोंकी साधारण सम्पत्ति बन गई है। जहां बड़ी संख्याओंका गणित करना पड़ता है, वहां लघुरिक्योंका उपयोग किया जाता है। आधुनिक पदार्थिविज्ञानमें परिमाणों (magnitudes) को व्यक्त करनेके

१ बड़ी संख्याओं तथा संख्या-नामोंके संबंधमें विशेष जाननेके लिये देखिये दत्त और सिंह कृत हिन्दू गणितश्रास्त्रका इतिहास (History of Hindu Mathematics), मोतीलाल बनारसीदास, लाहीर, द्वारा प्रकाशित, माग १, पृ. ११ आदि.

लिये घातांक नियमोंका उपयोग सर्वसाधारण है | उदाहरणार्थ - विश्वभरके विद्युत्कणोंकी गणना' करके उसकी व्यक्ति इस प्रकार की गई है— १३६:२<sup>२५६</sup> तथा, रूढ संख्याओंके विकलन (distribution of primes) को सूचित करनेवाली स्क्यूज संख्या (Skewes' number) निम्न प्रकारसे व्यक्त की जाती है—

संख्याओंको व्यक्त करनेवाले उपर्युक्त समस्त प्रकारोंका उपयोग धवलामें किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारतवर्षमें उन प्रकारोंका ज्ञान सातवीं शताब्दिसे पूर्व ही सर्व-साधारण हो गया था।

### अनन्तका वर्गीकरण

धवलामें अनन्तका वर्गीकरण पाया जाता है । साहित्यमें अनन्त शब्दका उपयोग अनेक अर्थीमें हुआ है । जैन वर्गीकरणमें उन सबका ध्यान रखा गया है । जैन वर्गीकरणके अनुसार अनन्तके ग्यारह प्रकार हैं । जैसे—

(१) नामानन्तं — नामका अनन्त । किसी भी वस्तु-समुदायके यथार्थतः अनन्त होने या न होनेका विचार किये विना ही केवल उसका बहुल प्रगट करनेके लिये साधारण बोलचालमें अथवा अबोध मनुष्यों द्वारा या उनके लिये, अथवा साहित्यमें, उसे अनन्त कह दिया जाता है। ऐसी अवस्थामें 'अनन्त ' शब्दका अर्थ नाममात्रका अनन्त है। इसे ही नामानन्त कहते हैं।

यह संख्या रूद संख्याओं (primes) के विभाग (distribution) से भी संबंध रखती है। २ जीवाजीविमस्सदव्यस्स कारणिएवेक्खा सण्णा अणंता। धवला ३, पृ. ११.

१ संख्या १३६ २<sup>२५६</sup> को दाशिमक-कमसे व्यक्त करने पर जो रूप प्रकट होता है वह इस प्रकार है— १५,७४७,७२४,१३६,२७५,००२,५७७,६०५,६५३,९६१,१८१,५५५,४६८,०४४,७१७,९१४,५७२, ११६,७०९,३६६,२३१,४२५,०७६,१८५,६३१,०३१,२९६,

इससे देखा जा सकता है कि २ का तृतीय वर्गित-संवर्गित अर्थात् २५६<sup>२५६</sup> विश्वमरके समस्त विश्वत्-कर्णोकी संख्यासे अधिक होता है। यदि हम समस्त विश्वको एक शतरंजका फलक मान छें और विद्युत्कर्णोको उसकी गोटियां, और दो विद्युत्कर्णोकी किसी भी परिवृत्तिको इस विश्वके खेलकी एक 'चाल ' मान छें, तो समस्त संभव 'चालों ' की संख्या—

- (२) स्थापतानन्त'— आरोपित या आनुपंगिक, या स्थापित अनन्त । यह भी यथार्थ अनन्त नहीं है । जहां किसी वस्तुमें अनन्तका आरोपण कर लिया जाता है वहां इस शन्दका प्रयोग किया जाता है ।
- (३) द्रच्यानन्तं तःकाल उपयोगमें न आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । इस संज्ञाका उपयोग उन पुरुपेंकि लिय किया जाता है जिन्हें अनन्त-विपयक शास्त्रका ज्ञान है, जिसका वर्तमानमें उपयोग नहीं है ।
- (४) द्यादान्यः संख्यात्यः अनन्त । यह संज्ञा गणितशाखमें प्रयुक्त वास्तविक अनन्तके अर्थमें आई है ।
  - (५) अप्रदेशिकानन्त परिभाणधीन अर्थात् अखन्त अन्य परमाणुम्यः ।
- (६) एक: नज्त प्रतिशायकः अनन्त । यह वह अनन्त हे जो एक दिशामें सीधी एक रेखारूपसे देखनेमें प्रतीत होता है।
- (७) विस्तारानन्त द्विविस्तारायक अथवा पृष्ठदेशीय अनन्त । इसका अर्थ है प्रतरात्मक अनन्ताकाश ।
- (८) उभयानन्त—द्विदिशात्मक अनन्त । इसका उदाहरण है एक सीधी रेखा जो दोनों दिशाओं में अनन्त तक जाती है।
- (९) सर्वानन्त आकाशात्मक अनन्त । इसका अर्थ हे त्रिधा-विस्तृत अनन्त, अर्थात् घनाकार अनन्ताकाश ।
- (१०) भावानन्त तत्काळ उपयोगमें आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । इस संज्ञाका उपयोग उस पुरुपके ळिये किया जाता है जिसे अनन्त-विपयक शास्त्रका ज्ञान है और जिसका उस ओर उपयोग है।
  - (११) शाश्वतानन्त- नित्यस्थायी या अविनाशी अनन्त ।

पूर्वोक्त वर्गीकरण खूब व्यापक है जिसमें उन सब अर्थीका समावेश हो गया है जिन अर्थीमें कि 'अनन्त ' संज्ञाका प्रयोग जैन साहित्यमें हुआ है |

१ जं इं हवणाणंतं णाम तं कट्टकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा.....अक्खो वा बराउयो वा जे च अण्णे हवणाए हविदा अणंतमिदि तं सब्वं हवणाणंतं णाम । ध. ३, पृ. ११ से १२.

२ जं तं दव्वाणंतं तं दुविहं आगमदो णोआगमदो य। घ. ३, पृ. १२.

### गणनानन्त (Numerical infinite)

धवलामें यह स्पष्टरूपसे कह दिया गया है कि प्रकृतमें अनन्त संज्ञाका प्रयोग' गणनानन्तके अर्थमें ही किया गया है, अन्य अनन्तोंके अर्थमें नहीं, 'क्योंकि उन अन्य अनन्तोंके
द्वारा प्रमाणका प्ररूपण नहीं पाया जाता '। यह भी कहा गया है कि 'गणनानन्त बहुवर्णनीय
और सुगम है '। इस कथनका अर्थ संभवतः यह है कि जैन-साहिल्डमें अनन्त अर्थात् गणनानन्तकी परिभाषा अधिक विशदरूपसे भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा कर दी गई थी, तथा उसका
प्रयोग और ज्ञान भी सुप्रचलित हो गया था। किन्तु धवलामें अनन्तकी परिभाषा नहीं दी गई।
तो भी अनन्तसंबंधी प्रक्रियाएं संख्यात और असंख्यात नामक प्रमाणोंके साथ साथ बहुत वार
उल्लिखित हुई हैं।

संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रमाणोंका उपयोग जैन साहित्समें प्राचीनतम ज्ञात-कालसे किया गया है । किन्तु प्रतीत होता है कि उनका अभिप्राय सदैव एकसा नहीं रहा । प्राचीनतर प्रंथोंमें अनन्त सचमुच अनन्तके उसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ था जिस अर्थमें हम अब उसकी परिभाषा करते हैं । किन्तु पीछेके प्रंथोंमें उसका स्थान अनन्तानन्तने ले लिया । उदाहरणार्थ— नेमिचंद्र द्वारा दशवीं शताब्दिमें लिखित प्रंथ त्रिलोकसारके अनुसार परीतानन्त, युक्तानन्त एवं जघन्य अनन्तानन्त एक बड़ी भारी संख्या है, किन्तु है वह सान्त । उस प्रंथके अनुसार संख्याओंके तीन मुख्य भेद किये जा सकते हैं—

- (१) संख्यात जिसका संकेत हम स मान छेते हैं।
- (२) असंख्यात-जिसका संकेत हम अ मान छेते हैं।
- (३) अनन्त-जिसका संकेत हम न मान छेते हैं।

उपर्युक्त तीनों प्रकारके संख्या-प्रमाणोंके पुनः तीन तीन प्रभेद किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं—

- (१) संख्यात- (गणनीय) संख्याओंके तीन भेद हैं-
  - (अ) जघन्य-संख्यात (अल्पतम संख्या) जिसका संकेत हम स ज मान छेते हैं।
  - (ब) मध्यम-संख्यात (बीचकी संख्या) जिसका संकेत हम स म मान छेते हैं।

१ धवला ३, पु. १६.

२ 'ण च सेसअणंताणि पमाणपरूवणाणि, तत्थ तधादंसणादो '। ध. ३, पृ. १७.

३ ' जं तं गणणाणतं तं बहुवण्णणीयं सुगमं च ' । ध ३, पृ. १६.

| ( १८)                                                                                  | पट्खंडागग                        | नकी प्रस्तावना                          |                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| ( स )                                                                                  | ) उत्कृष्ट-संख्यात ( सबसे बङ्    | ही संख्या) जिसका संकेत हम स             | त उ मान हेते हैं। |  |  |  |
| (२) असंख                                                                               | ज्यात ( अगणनीय ) के भी           | तीन भेद हैं—                            |                   |  |  |  |
| ` '                                                                                    |                                  | प्रेणीका असंख्य ) जिसका संवे            | केत हम अप मान     |  |  |  |
|                                                                                        | लेते हैं।                        |                                         |                   |  |  |  |
| (ब)                                                                                    | ) युक्त-असंख्यात ( बीचका व       | असंख्य ) जिसका संकेत हम अ               | यु मान छेते हैं।  |  |  |  |
| ( स                                                                                    | ) असंख्यातासंख्यात ( असंख        | य-असंख्य ) जिसका संकेत हम               | अ अ मान छेते हैं। |  |  |  |
| पूर्वोक्त                                                                              | इन तीनों भेदोंमेंसे प्रत्येकके   | पुनः तीन तीन प्रमेद होते                | हैं। जैसे, जघन्य  |  |  |  |
| (सबसे छोटा)                                                                            | , मध्यम (बीचका) और उ             | उत्कृष्ट (सत्रसे बड़ा)। इसः             | प्रकार असंख्यातके |  |  |  |
| भीतर निम्न संर                                                                         | व्याएं प्रविष्ट हो जाती हैं—     |                                         |                   |  |  |  |
| 8                                                                                      | जघन्य-परीत-असंख्यात              |                                         | अपज               |  |  |  |
| २                                                                                      | मध्यम-परीत-असंख्यात              | *************************************** | अपम               |  |  |  |
| ३                                                                                      | उत्कृष्ट-प् <b>रीत-असं</b> ख्यात | ****                                    | अपड               |  |  |  |
| 8                                                                                      | जघन्य-युक्त-असंख्यात             | **** **** **** **** ****                | अ यु ज            |  |  |  |
| २                                                                                      | मध्यम-युक्त-असंख्यात             | *******                                 | अ यु म            |  |  |  |
| ३                                                                                      | उःकृष्ट-युक्त-असंख्यात           | **** **** **** **** ****                | अयु उ             |  |  |  |
| 8                                                                                      | जघन्य-असंख्यातासंख्यात           | **** ****                               | अ अ ज             |  |  |  |
| २                                                                                      | मध्यम-असंख्यातासंख्यात           | *****                                   | अ अ म             |  |  |  |
| ३                                                                                      | उत्कृष्ट-असंख्यातासंख्यात        | **** ****                               | अ अ उ             |  |  |  |
| (३) अनन्त - जिसका संकेत हम न मान चुके हैं। उसके तीन भेद हैं-                           |                                  |                                         |                   |  |  |  |
| (अ) परीत-अनन्त (प्रथम श्रेणीका अनन्त) जिसका संकेत हम न प मान छेते हैं।                 |                                  |                                         |                   |  |  |  |
| ( ब ) युक्त-अनन्त ( बीचका अनन्त ) जिसका संकेत हम न यु मान छेते हैं।                    |                                  |                                         |                   |  |  |  |
| (स) अनन्तानन्त (निःसीम अनन्त) जिसका संकेत हम न न मान छेते हैं।                         |                                  |                                         |                   |  |  |  |
| असंख्यातके समान इन तीनों भेदोंके भी प्रस्येकके पुनः तीन तीन प्रभेद होते हैं।           |                                  |                                         |                   |  |  |  |
| .जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । अतः अनन्तके भेदोंमें हमें निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं— |                                  |                                         |                   |  |  |  |

नपज

नपम

न प उ

जघन्य-परीतानन्त

२ मध्यम-परीतानन्त

३ उत्कृष्ट-परीतानन्त

8

| 8 | जघन्य युक्तानन्त    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न | यु | ज                        |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------|
| २ | मध्यम-युक्तानन्त    | ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न | यु | Ħ                        |
| ३ | उत्कृष्ट-युक्तानन्त | **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** | न | यु | $\overline{\mathcal{E}}$ |
| ? | जघन्य-अनन्तानन्त    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न | न  | ज                        |
| २ | मध्यम-अनन्तानन्त    | 400000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | न | न  | म                        |
| ३ | उत्कृष्ट-अनन्तानन्त | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न | न  | उ                        |

संख्यातका संख्यातमक परिमाण — सभा जैन ग्रंथोंके अनुसार जघन्य संख्यात २ है, क्योंकि, उन ग्रंथोंके मतसे भिन्नताकी बोधक यही सबसे छोटी संख्या है। एकत्वको संख्यातमें सम्मिछित नहीं किया। मध्यम संख्यातमें २ और उत्कृष्ट संख्यातके बीचकी समस्त गणना आ जाती है, तथा उत्कृष्ट-संख्यात जघन्य-परीतासंख्यातसे पूर्ववर्ती अर्थात् एक कम गणनाका नाम है। अर्थात् स उ = अ प ज - १। अ प ज को त्रिलोकसारमें निम्न प्रकारसे समझाया है —

जैन भूगोलानुसार यह विश्व, अर्थात् मध्यलोक, भूमि और जलके ऋमवार बलयोंसे धना हुआ है। उनकी सीमाएं उत्तरोत्तर बढ़ती हुई त्रिज्याओंबाले समकेन्द्रीय चृत्तरूप हैं। किसी भी भूमि या जलमय एक बलयका विस्तार उससे पूर्ववर्ती बलयके विस्तारसे दुगुना है। केन्द्र-वर्ती वृत्त (सबसे प्रथम बीचका वृत्त) एक लाख (१००,०००) योजन व्यासवाला है, और जम्बूद्वीप कहलाता है।

अव बेलनके आकारके चार ऐसे गड़ोंकी कल्पना कीजिये जो प्रत्येक एक लाख योजन व्यासवाले और एक हजार योजन गहरे हों। इन्हें अ१, ब१, स१ और ड१ किहिये। अब कल्पना कीजिये कि अ१ सरसोंके बीजोंसे पूरा भर दिया गया और फिर भी उस पर और सरसों डाले गये जब तक कि उसकी शिखा शंकुके आकारकी हो जाय, जिसमें सबसे ऊपर एक सरसोंका बीज रहे। इस प्रक्रियांके लिये जितने सरसोंके बीजोंकी आवश्यकता होगी उनकी संख्या इस प्रकार है—

१ देखा त्रिलाकसार, गाथा ३५.

इस पूर्वोक्त प्रक्रियाको हम बेळनाकार गहुका सरसोंके बीजोंसे 'शिखायुक्त पूरण ' कहेंगे। अब उपर्युक्त शिखायुक्त पूरित गहुमेंसे उन बीजोंको निकालिये और जम्यूद्वीपसे प्रारंभ करके प्रत्येक द्वीप और समुद्रके बळयोंमें एक एक बीज डालिये। चूंकि बीजोंकी संख्या सम है, इसिलिये अन्तिम बीज समुद्रबळय पर पड़ेगा। अब एक बीज ब नामक गहुमें डाळ दीजिये, यह बतळानेके लिये कि उक्त प्रक्रिया एक बार होगई।

अब एक ऐसे बेळनकी कल्पना कीजिये जिसका व्यास उस समुद्रकी सीमापर्यन्त व्यासके बराबर हो जिसमें वह अन्तिम सरसोंका बीज डाळा हो । इस बेळनको अ् कहिये । अब इस अ् को भी पूर्वीक्त प्रकार सरसोंसे शिखायुक्त भर देनेकी कल्पना कीजिये । फिर इन बीजोंको भी पूर्व प्राप्त अन्तिम समुद्रवळयसे आगेके द्वीप-समुद्रक्षप वळयोंमें पूर्वीक्त प्रकारसे कमशः एक एक बीज डाळिये । इस द्वितीय वार विस्ट्रनमें भी अन्तिम सरसप किसी समुद्रवळय पर ही पड़ेगा । अब ब् में एक और सरसप डाळ दो, यह बतळानेके ळिये कि उक्त प्रक्रिया द्वितीय वार हो चुकी ।

अब फिर एक ऐसे बेलनकी कल्पना कीजिये जिसका व्यास उसी अन्तिम प्राप्त समुद्र-वल्रयके व्यासके बराबर हो तथा जो एक हजार योजन गहरा हो । इस बेलनको अ् कहिये। अ् को भी सरसपोंसे शिखायुक्त भर देना चाहिये और फिर उन बीजोंको आगेके द्वीपसमुद्रोंमें पूर्वोक्त प्रकारसे एक एक डाल्टना चाहिये। अन्तमें एक और सरसप ब् में डाल देना चाहिये।

कल्पना कीजिये कि यही प्रिक्रिया तब तक चाट्ट रखी गई जब तक कि ब<sub>१</sub> शिखायुक्त न भर जाय | इस प्रक्रियामें हमें उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आकारके बेटन छेना पडेंगे—

मान लीजिये कि ब, के शिखायुक्त भरने पर अन्तिम बेलन अ' प्राप्त हुआ।

अब अ' को प्रथम शिखायुक्त भरा गड्टा मान कर उस जलवलयके बादसे जिसमें पिछली कियांके अनुसार अन्तिम बीज डाला गया था, प्रारम्भ करके प्रत्येक जल और स्थलके वलयमें एक एक बीज छोड़ने की कियांको आगे बढ़ाइये। तब स् में एक बीज छोड़िये। इस प्रक्रियांको तब तक चाछ रखिये जब तक कि स् शिखायुक्त न भर जाय। मान लीजिये कि इस प्रक्रियांसे हमें अन्तिम बेलन अ" प्राप्त हुआ। तब फिर इस अ" से बही प्रक्रिया प्रारम्भ कर दीजिये और उसे ड के शिखायुक्त भर जाने तक चाछ रखिये। मान लीजिये कि इस प्रक्रियांके अन्तमें हमें अ" प्राप्त हुआ। अतएव जघन्यपरीतासंख्यांत

अप ज का प्रमाण अ''' में समानेवाले सरसप बीजोंकी संख्याके बरावर होगा और उत्कृष्ट-संख्यात = स उ = अप ज — १.

पर्यालाचन — संख्याओं को तीन भेदों में विभक्त करनेका मुख्य अभिप्राय यह प्रतीत होता है — संख्यात अर्थात् गणना कहां तक की जा सकती है यह भाषामें संख्या-नामों की उपलब्धि अथवा संख्याव्यक्तिके अन्य उपायों की प्राप्ति पर अवल्लिन है। अतएव भाषामें गणनाका क्षेत्र बढ़ाने के लिये भारतविषमें प्रधानतः दश-मानके आधारपर संख्या-नामों की एक लम्बी श्रेणी बनाई गई। हिन्दू १० १ तककी गणनाको भाषामें व्यक्त कर सकने वाले अटारह नामों से संतुष्ट हो गये। १० १ से ऊपरकी संख्याएं उन्हीं नामों की पुनरावृत्ति द्वारा व्यक्त की जा सकती थीं, जैसा कि अब हम दश दश-लाख (million million) आदि कह कर करते हैं। किन्तु इस बातका अनुभव हो गया कि यह पुनरावृत्ति भारभूत (cumbersome) है। बौद्धों और जैनियों को अपने दर्शन और विश्वरचना संबंधी विचारों के लिये १० १ से बहुत बड़ी संख्याओं को नाम कि पढ़ पुनरावृत्ति के संख्याओं के नाम कि पढ़ त कर लिये। जैनियों के संख्यानामों का तो अब हमें पता नहीं हैं, किन्तु बौद्धों द्वारा कि लिय संख्या-

```
८४ त्रुटित
                                               १७ अटटांग
१ वर्ष
                     ५ वर्ष
                                                                    ,, लाख अटटांग
                                               १८ अटट
२ युग
                    ८४ लाख वर्ष
                                               १९ अममांग
                                                                    ,, अटट
३ पूर्वोग
                                                                    ,, लाख अममांग
४ पूर्व
                    ,, लाख प्रांग
                                               २० अमम
                    ,, पूर्व
५ नयुतांग
                                               २१ हाहांग
                                                                    ,, अमम
                    ,, लाख नयुतांग
६ नयुत
                                               २२ हाहा
                                                                    ,, लाख हाहांग
७ क्रमुद्रांग
                     ,, नयुत
                                               २३ हृहांग
                                                                    ,, हाहा
८ कुमुद
                    ,, लाख कुमुदांग
                                                                    ,, ठाख हुहांग
                                               २४ हृहू
                     " कुमुद
९ पद्मांग
                                               २५ लतांग
                                                                    ,, हृह
                     ,, लाख पद्मांग
१० पदा
                                                                    ,, लाख लतांग
                                               २६ लता
११ निलिनांग
                    ,, पद्म
                                               २७ महालतांग
                    ,, लाख नलिनांग
१२ निलन
                                                                    ,, लाख महालतांग
                                               २८ महालता
                     ,, नालेन
१३ कमलांग
                                                                     ,, लाख महालता
                                                २९ श्रीकल्प
                     ,, लाख कमलांग
१४ कमल
                                                ३० हस्तप्रहेलित =
                                                                     ,, लाख श्रीकल्प
                     ,, कमल
१५ शहितांग
                                                                     ,, लाख हस्तप्रहेलित
                                                                =
                                               ३१ अचलप्र
                     ,, लाख त्रुटितांग
१६ चुटित
```

यह नामावली त्रिलोकप्रीप्त (४-६ वीं शताब्दि) हरिवंशपुराण (८ वीं शताब्दि) और राज-वार्तिक (८ वीं शताब्दि) में कुछ नाममेदोंके साथ पाई जाती है। त्रिलोकप्रंज्ञप्तिके एक उद्घेखानुसार अचलप्रका प्रमाण ८४ को ३१ वार परस्पर गुणा करनेसे प्राप्त होता है-अचलप्र अट४ तथा यह संख्या ९० अंक प्रमाण होगी। किन्तु लघुरिक्थ तालिका (Logarithmic tables) के अनुसार ८४ संख्या ६० अंक प्रमाण ही प्राप्त होती है। देखिये घवला, भाग ३, प्रस्तावना व फुट नोट, पृ ३४.—सम्पाद्क.

१ जेनियोंके प्राचीन साहित्यों दीर्घ काळ-प्रमाणोंके सूचक नामोंकी ताळिका पाई जाती है जो एक वर्ष प्रमाणसे प्रारम्भ होती है : यह नामावळी इस प्रकार है —

नामोंकी निम्न श्रेणिका चित्ताकर्षक है-

| 8           | एक           | = १            | १५ अब्बुद        | =(१०,०००,०००)                    |
|-------------|--------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 3           | दस           | = 90           | १६ निख्बुद       | =( <b>१</b> 0,000, <b>000</b> )° |
| ३           | सत           | = १००          | <b>१७</b> अहह    | = (१०,०००,०००)'                  |
| 8           | सहस्स        | = १,०००        | <b>१</b> ८ अबब   | = ( ? 0,000,000) !!              |
|             | दससहरस       | = १०,०००       | १९ अटट           | = (१0,000,000)?                  |
| -           | सतसहरस       | = १००,०००      | २० सोगन्धिक      | =(१0,000,000)                    |
|             | दससतसहस्स    | = 2,000,000    | २१ उप्पल         | =(१0,000,000)                    |
|             | <b>को</b> टि | = १०,०००,०००   | <b>२</b> २ कुमुद | =(१0,000,000)                    |
| ९           | पकोटि        | = (१०,०००,०००) |                  |                                  |
| १०          | कोटिपकोटि    | = (१०,०००,०००) | २३ पुंडरीक       | = (१0,000,000)                   |
| \$ \$       | नहुत         | = (१०,०००,०००) | २४ पदुम          | = (१0,000,000)                   |
| १२          | निन्नहुत     | - (१०,०००,०००) | २५ कथान          | = (१०,०००,०००)                   |
| १३          | अखोभिनी      | = (१०,०००,०००) | २६ महाकयान       | = ((0,000,000)                   |
| <b>\$</b> 8 | बिन्दु       | = (१०,०००,०००) | २७ असंख्येय      | =(१०,०००,०००)                    |

यहां देखा जाता है कि श्रेणिकामें अन्तिम नाम असंख्येय है। इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि असंख्येयके ऊपरकी संख्याएं गणनातीत हैं।

असंख्येयका परिमाण समय समय पर अवश्य बदलता रहा होगा। नेमिचंद्रका असंख्यात उपर्युक्त असंख्येयसे, जिसका प्रमाण १०<sup>९ ४०</sup> होता है, निश्चयतः भिन्न है।

असंख्यात — ऊपर कहा ही जा चुका है कि असंख्यातके तीन मुख्य भेद हैं और उनमेंसे भी प्रत्येकके तीन तीन भेद हैं। ऊपर निर्दिष्ट संकेतोंके प्रयोग करनेसे हमें नेमिचंद्रके अनुसार निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं—

> जघन्य-परीत-असंख्यात (अपज) = स उ + १ मध्यम-परीत-असंख्यात (अपम) है > अपज, किन्तु < अपउ. उत्कृष्ट-परीत असंख्यात (अपउ) = अयुज - १

### जहां--

जघन्य-युक्त-असंख्यात (अयुज) = (अपज) अपज मध्यम-युक्त-असंख्यात (अयुम) है > अयुज, किन्तु < अयुज. उत्कृष्ट-यक्त-असंख्यात ( अ यु उ = अ अ ज - १.

### जहां—

जघन्य-असंख्यातासंख्यात (अअज) = (अयुज) मध्यम-असंख्यातासंख्यात ( अ अ म ) है > अ अ ज, किन्तु < अ अ उ. उत्कष्ट-असंख्यातासंख्यात (अअउ) = अपज - १.

### जहां —

न प ज जघन्य-परीत-अनन्तका बोधक है।

अनन्त- अनन्त श्रेणीकी संख्याएं निम्न प्रकार हैं--जघन्य-परीत-अनन्त( न प ज) निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है---

मानलो ख = क + छह द्रव्य

मानलो 
$$\eta = \left\{ \left( e^{e} \right) \right\}$$
  $\left\{ \left( e^{e} \right) \right\} + 8$  राशियां  $\left\{ \left( e^{e} \right) \right\}$ 

तब —

जघन्य-परीत-अनन्त (न प ज) =  $\{ (\eta^{\eta})^{\eta} \}$ मध्यम-परीत-अनन्त (न प म ) है > न प ज, किंतु < न प उ उत्कृष्ट-परीत-अनन्त (न प उ ) = न यु ज - १,

१ छह द्रव्य ये हैं- (१) धर्म, (२) अधर्म, (३) एक जीव, (४) लोकाकाश, (५) अप्रतिष्ठित ( वनस्पति जीव ्), और ( ६ ) प्रतिष्ठित ( वनस्पति जीव ).

२ चार समुदाय ये हैं- (१) एक कल्पकालके समय, (२) लोकाकामके प्रदेश, (३) अनुमागबंध-अध्यवसायस्थान, और (४) योगके अविमाग-प्रतिच्छेद.

जहां--

(अपज) जघन्य युक्त-अनन्त (न युज) = (अपज) मध्यम-युक्त-अनन्त (न युम) है > न युज, किंतु < न युउ उत्कृष्ट-युक्त-अनन्त (न युउ) = न न ज – १

जहां---

जघन्य-अनन्तानन्त (न न ज) = (न यु ज)  $^{*}$  मध्यम-अनन्तानन्त (न न म) > है न न ज, किंतु < न न उ

जहां-

न न उ उत्कृष्ट अनन्तानन्तके लिये प्रयुक्त है, जो कि नेमिचंन्द्रके अनुसार निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है —

अब, केवलज्ञान राशि ज्ञ से भी बड़ी है और— न न उ = केवलज्ञान — ज्ञ + ज्ञ = केवलज्ञान.

पर्यालोचन उपर्युक्त विवरणका यह निष्कर्ष निकलता है ---

(१) जघन्य-परीत-अनन्त (न प ज ) अनन्त नहीं होता जबतक उसमें प्रक्षिप्त किये गये छह द्रव्यों या चार राशियोंमेंसे एक या अधिक अनन्त न मान छिये जायं।

१ छह राशियां ये हैं- [१) सिद्ध, (२) साधारण वनस्पति निगोद, (३) वनस्पति, (४) पुद्रल, (५) व्यवहारकाळ और (६) अलोकाकाश.

२ ये दो राशियां हैं- (१) धर्मद्रव्यू, (२) अधर्मद्रव्यू, (इन दोनोंके अग्रुरुलयु गुणके अविभाग-प्रतिच्छेद)

(२) उत्कृष्ट-अनन्त-अनन्त (न न उ) केवळज्ञानराशिके समप्रमाण है। उपर्युक्त विवरणसे यह अभिप्राय निकळता है कि उत्कृष्ट अनन्तानन्त अंकगणितकी किसी प्रिक्रियाद्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह प्रिक्रिया कितनी ही दूर क्यों न छे जाई जाय। यथार्थतः वह अंकगणितद्वारा प्राप्त ज्ञ की किसी भी संख्यासे अधिक ही रहेगा। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवळ्ज्ञान अनन्त है, और इसीछिये उत्कृष्ट-अनन्तानन्त भी अनन्त है।

इस प्रकार त्रिलोकसारान्तर्गत विवरण हमें कुछ संशयमें ही छोड़ देता है कि परीतानन्त और युक्तानन्तके तीन तीन प्रकार तथा जघन्य अनन्तानन्त सचमुच अनन्त है या नहीं, क्योंिक ये सब असंख्यातके ही गुणनफल कहे गये हैं, और जो राशियां उनमें जोड़ी गई हैं वे भी असंख्यातमात्र ही हैं। किन्तु धवलाका अनन्त सचमुच अनन्त ही है, क्योंिक यहां यह स्पष्टतः कह दिया गया है कि 'व्यय होनेसे जो राशि नष्ट हो वह अनन्त नहीं कही जा सकती ''। धवलामें यह भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्तसे सर्वत्र तात्पर्य मध्यम-अनन्तानन्तसे हैं। अतः धवलानुसार मध्यम-अनन्तानन्त अनन्त ही है। धवलामें उल्लिखित दो राशियोंके मिलानकी निम्न रीति बड़ी रोचक हैं—

एक ओर गतकालकी समस्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी अर्थात् कल्पकालके समयोंको (time-instants) स्थापित करें। (इनमें अनादि-सातत्य होनेसे अनन्तत्व है ही।) दूसरी ओर मिध्यादृष्टि जीवराशि रक्खे। अब दोनों राशियोंमेंसे एक एक रूप बराबर उठा-उठा कर फेकते जाओ। इस प्रकार करते जानेसे कालगाशि नष्ट हो जाती है, किन्तु जीव-राशिका अपहार नहीं होता । धवलामें इस प्रकारसे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मिध्या-दृष्टि राशि अतीत कल्पोंके समयोंसे अधिक है।

यह उपर्युक्त रीति और कुछ नहीं केवल एकसे-एककी संगति (one-to-one correspondence) का प्रकार है जो आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का मूलाधार है। यह कहा सकता है कि वह रीति परिमित गणनांकोंके मिलानमें भी उपयुक्त होती है, और इसीलिये उसका आलम्बन दो बड़ी परिमित राशियोंके मिलानके लिये लिया गया था— इतनी बड़ी राशियां जिनके अंगों (elements)

१ ' संते वए णहंतस्स अणंतचाविरोहादो '। ध. ३, पृ. २५.

२ धवला ३, पृ. २८.

३ 'अणंताणंताहि ओसप्पिण-उस्सिप्पिणीहि ण अवहिरंति कालेण'। ध. २, पृ. २८ सूत्र २. देखो टीका, पृ. २८. 'कधं कालेण मिणिज्जंते मिच्छाइडी जीवा '? आदि ।

की गणना किसी संख्यात्मक संज्ञा द्वारा नहीं की जा सकी । यह दृष्टिकोण इस बातसे और भी पृष्ट होता है कि जैन-प्रंथोंमें समयके अध्वानका भी निश्चय कर दिया गया है, और इसिटिय एक कल्प (अवसिपिणी-उत्सिपिणी) के कालप्रदेश परिमित ही होना चाहिय, क्योंकि, कल्प स्वयं कोई अनन्त कालमान नहीं है । इस अन्तिम मतके अनुसार जवन्य-परीत-अनन्त, जो कि परिमाषानुसार कल्पके कालप्रदेशोंकी राशिसे अधिक है, परिमित ही है ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, एकसे-एककी संगतिकी रीति अनन्त गणनांकोंके अध्ययनके छिये सबसे प्रबल साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्तके अन्वेपण तथा सर्व-प्रथम प्रयोगका श्रेय जैनियोंको ही है।

संख्याओं के उपर्युक्त वर्गाकरणमें मुझे अनन्त गणनांकी के सिद्धान्तको विकसित करनेका प्राथमिक प्रयत्न दिखाई देता है। किन्तु इस सिद्धान्तमें कुछ गंभीर देाप है। ये दोप किरोध उत्पन्न करेंगे। इनमें से एक स — १ की संख्याकी कल्पनाका हे, जहां स अनन्त हे और एक वर्गकी सीमाका नियामक है। इसके विपरीत जैनियोंका यह सिद्धान्त कि एक संख्या स का वर्गित-संवर्गित रूप अर्थात् स<sup>स</sup> एक नवीन संख्या उपन्न कर देता है, युक्तपूर्ण है। यदि यह सच हो कि प्राचीन जैन साहित्यका उक्षप्र-असंख्यान अनन्तसे मेळ खाता है, तो अनन्तकी संख्याओंकी उत्पत्तिमें आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का कुछ सीमा तक पूर्वनिरूपण हो गया है। गणितशास्त्रीय विवासके उतने प्राचीन काळ और उस प्रारम्भिक स्थितिमें इस प्रकारके किसी भी प्रयत्नकी असफळता अवस्यंमावी थी। आश्चर्य तो यह है कि ऐसा प्रयत्न किया गया था।

अनन्तके अनेक प्रकारोंकी सत्ताको जार्ज केन्टरने उन्नीसवीं शताब्दिके मध्यकावके लग-मग प्रयोग—सिद्ध करके दिखाया था। उन्होंने सीमातीत (transfinite) संख्याओंका सिद्धांत स्थापित किया। अनन्त राशियोंके क्षेत्र 'domain) के विषयमें केन्टरके अन्वेतणोंसे गणितशासके लिये एक पृष्ट आधार, खोजके लिये एक प्रबल साधन और गणितसंत्रंची अत्यन्त गृह विचारोंको ठीक स्थासे न्यक्त करनेके लिये एक भाषा मिल गई है। तो भी यह सीमातीत संख्याओंका सिद्धांत अभी अपनी प्राथमिक अवस्थामें ही है। अभी तक इन संख्याओंका कलन (Calculus) प्राप्त नहीं हो पाया है, और इसलिये हम उन्हें अभी तक प्रबलतासे गणितशास्त्रीय विश्लेपणों नहीं उतार सके हैं।

# शब्द-सूची

#### 179X5C

' धवलाका गणितशास्त्र ' शीषिक लेखों जो गणितसे सम्बन्ध रखनेवाले विशेष हिन्दी शब्दोंका उपयोग किया गया है उनके समरूप अंग्रेजी शब्द निम्न प्रकार हैं—

अनन्त-Infinite.

अनन्त गणनांक सिद्धान्त-Theory of infinite cardinals.

अन्ताप-Proportion.

अर्थकम-Operation of mediation.

अर्थच्छेद-Number of times a number

is halved; mediation; logarithm.

असंख्यात-Innumerable.

असाम्यता-Inequality.

अंक-Notational place.

अंक्रगणित-Arithmetic.

अंग-Element.

आधार-Base ( of logarithm ).

आविष्कार-Discovery; invention.

उत्तर्नर-Successive.

एकदिशात्मक-One directional.

एकसे-एंककी संगति-One-to-one corres-

pondence.

कला-Art.

कालप्रदेश-Time-instant.

कुट्टक-Indeterminte equation.

केन्द्रवर्ती वृत्त-Initial circle; central core.

किया-Operation.

क्षेत्रप्रदेश-Locations; points or places.

क्षेत्रमिति-Mensuration.

गणित, शास-Mathematics.

गणितज्ञ-Mathematician.

गुणा-Multiplication.

घनमूल-Cube root.

घात निकालना, °करना-Raising of numbers to given powers.

घातांक-Powers.

घातांक सिद्धान्त-Theory of indices.

चतुर्थच्छेद-Number of times that a neumber can be divided by 4.

चिह्न-Trace.

जोड-Addition.

ज्योतिषविद्या-Astronomy.

दिपणी-Notes.

त्रिकच्छेद-Number of times that a num-

ber can be divided by 3.

त्रिज्या-Radius.

त्रेराशिक-Rule of three..

दशमान-Scale of ten.

दाशिमकक्रम-Decimal place-value

द्विगुणकम-Operation of duplation.

द्विविस्तारात्मक-Two-dimensional;

superficial.

निगूद्तके-Abstract reasoning.

नियम-Rule.

पद्धति-Method.

परिणाम-Result.

परिमाण-Magnitude.

परिमाणहीन-Dimensionless.

परिमित गणनांक-Finite cardinals.

### षट्खंडागमकी प्रस्तावना

पूर्णांक-Integer.

प्रक्रिया-Process; operation.

प्रतरात्मक अनन्त आकाश-Infinite plane area.

नश-Problem.

श्राथमिक-Elementary; primitive.

नाकी-Subtraction.

नीजगणित-Algebra.

बेलनाकार-Cylindrical.

भाग-Division.

भाजक-Divisor.

भिन-Fraction.

मूल, °मौलिक प्रक्रिया-Fundamental

operation.

राशि-Aggregate.

रूढ संख्या-Prime.

रूपरेखा-General outline.

लघुरिक्थ-Logarithm.

लब्ध-Quotient.

वर्ग-Square.

वर्गमूल-Square root.

वर्गशलाका-Logarithm of logarithm.

वर्गसमीकरण-Quadratic equation.

वर्गित-संवर्गित-Raising a number to its

own power ( संस्यातुल्य घात ).

वलय-Ring

विकलन-Distribution.

विनान-Science.

तियुक्तण-Protons and electrons.

विनिमय-Barter and exchange.

विरलन-Distribution; spreading.

विरलन-देय-Spread and give.

विश्लेषण-Analysis

विस्तार-Details.

बृत-Circle.

व्याज-Interest.

व्याम-Diameter.

शंकाकार शिखा-Super-incumbent cone.

शाखा-School.

श्रेणीबद्ध करना-Classify.

समकेन्द्रीय-Concentric

सरल समीकरण-Simple equation.

संकेत-Symbol, notation.

संकेतकम-Scale of notation.

संख्या-Number.

संख्यात-Numberable.

संस्थातुल्य घात-Raising of a number to

its own power.

सातत्य-Continuum.

साधारणीकृत-Generalised.

सीमा-Boundary.

सीमातीत संख्या-Transfinite number.

सूत्र-Formula.

# २ कन्नड प्रशस्ति

अन्तर-प्ररूपणाके पश्चात् और भाव-प्ररूपणासे पूर्व प्रतियोंमें दो कन्नड पद्योंकी प्रशस्ति पाई जाती है जो इस प्रकार है—

पोडिवयोळु मिह्नदेवन पडेदर्थवद्थिननकवाश्रितजनकं। पडेदोडमेयादुदिन्नी पडेवळनौदार्यदोलवने बण्णिपुदो॥ कहुचोद्यवन्नदानं वेडंगुवडेदेसेव जिनगृहगळुवं ता। नेडेवरियदे माडिसुवं पडेवळनी मिह्नदेवनेंब विधात्रं॥

ये दोनों पद्य कन्नड भाषाके कंदवृत्तमें हैं । इनका अनुवाद इस प्रकार है-

" इस संसारमें मिल्लदेव द्वारा उपार्जित धन अर्था और आश्रित जनेंकी सम्पत्ति हो गया। अब सेनापितकी उदारताका यथार्थ वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है?"

" उनका अन्नदान बड़ा आश्चर्यजनक है। ये सेनापित मिछिदेव नामके विधाता विना किसी स्थानके भेदभावके सुन्दर और महान् जिनगृह निर्माण करा रहे हैं।"

इन पद्यों में मिल्लिदेव नामके एक सेनापितके दान-धर्मकी प्रशंसा की गई है। उनके विषयमें यहां केवल इतना ही कहा गया है कि वे बड़े दानशील और अनेक जैन मिन्दिरों के निर्माता थे। तेरहवीं शताब्दिके प्रारंभमें मिल्लिदेव नामके एक सिन्द-नरेश हुए हैं। उनके एचण नामके मंत्री थे जो जैनधर्म पालते थे और उन्होंने अनेक जैन मिन्दिरोंका निर्माण भी कराया था। उनकी पत्नीका नाम सोविलदेवी था। (ए.क. ७, लेख नं. ३१७, ३२० और ३२१).

कर्नाटकके छेखें में तेरहवीं शतान्दिक एक मिछदेवका भी उछेख मिछता है जो होम्सलनरेश नरसिंह तृतीयके सेनापित थे। किन्तु इनके विषयमें यह निश्चय नहीं है कि वे जैनधर्मावलम्बी थे या नहीं। श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं. १३० (३३५) में भी एक मिछ-देवका उछेख आया है जो होम्सलनरेश वरिबल्लालके पृष्टणस्वामी व सचिव नागदेव और उनकी भार्या चन्दव्वे (मिछसेष्टिकी पुत्री) के पुत्र थे। नागदेव जैनधर्मावलम्बी थे इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि, उक्त ढेखमें वे नयकीर्ति सिद्धान्तचत्रवर्तिके पदभक्त शिष्य कहे गये हैं और उन्होंने नगरजिनालय तथा कमठपार्धदेव विन्तिके सन्मुख दिछानुइम और रंगशाला निर्माण कराई थी तथा नगर जिनालयको कुछ भूमिका दान भी किया था। मिल्लिदेवकी प्रशंसामें इस ळेखमें जो एक पद्य आया है वह इस प्रकार हैं—

> परमानन्ददिनेन्तु नाकपितगं पौले।मिगं पृष्टिदों वरसौन्दर्यज्ञयन्तनन्ते तुहिन-क्षीरोद-कलेल भा-सुरकीत्तिप्रियनागदेवविभुगं चन्दव्येगं पृष्टिदों स्थिरनीपटणसामिविश्वविद्यतं श्रीमिहिदेवाह्यं ॥ १०॥

अर्थात् 'जिस प्रकार इन्द्र और पीछोमी (इन्द्राणी ) के परमानन्द पूर्वक सुन्दर जयन्तकी उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार तुहिन (वर्फ) तथा क्षीरोद्धिकी कहां छोंके समान भास्वर कीर्तिक प्रेमी नागदेव विभु और चन्द्रव्येस इन स्थिरवृद्धि विश्ववित्तत पृष्टणस्वामी महिदेदकी उत्पत्ति हुई।'' इससे आगेके पद्यमें कहा गया है कि वे नागदेव क्षितितछपर शोभायमान हैं जिनके वम्मदेव और जोगको माता-पिता तथा पृष्टणस्वामी महिदेव पुत्र हैं। यह छेख शक सं. १११८ (ईस्वी १८९६) का है, अतः यही काछ पृष्टणस्वामी महिदेवका पृत्रता है। अभी निश्चयतः तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु संभव है। कि यही महिदेव हों जिनकी प्रशंसा ध्वछा प्रतिके उपर्युक्त दो प्रयोमें की गई है।

# ३ शंका-समाधान

# पुस्तक ४, पृष्ठ ३८

१ ग्रंका—पृष्ट ३८ पर लिखा है— 'भिच्छाहाद्विस्स सेस-तिण्णि विसंसणाणि ण संभवित, तकारणसंजमादिगुणाणमभावादों यानी तेजससमुद्धात प्रमत्तगुणस्थान पर ही होता है, सो इसमें कुछ शंका होती है। क्या अशुम तेजस भी इसी गुणस्थान पर होता है शमत्तगुणस्थान पर ऐसी तीव्र कषाय होना कि सर्वस्व मस्म कर दे और स्वयं भी उससे मस्म हो जाय और नरक तक चला जाय, ऐसा कुछ समझमें नहीं आता ?

समाधान मिथ्यादृष्टिके रोप तीन विरेषण अर्थात् आहारकसमुद्धात, तैजससमुद्धात और केविलिसमुद्धात संभव नहीं हैं, क्योंकि, इनके कारणभूत संयमादि गुणोंका मिथ्यादृष्टिके अभाव है। इस पंक्तिका अर्थ स्पष्ट है कि जिन संयमादि विशिष्ट गुणोंके निमित्तसे आहारकऋदि आदिकी प्राप्ति होती हैं, वे गुण मिथ्यादृष्टि जीवके संभव नहीं हैं। शंकाकारके द्वारा उठाई गई आपित्तका परिहार यह है कि तैजसशक्तिकी प्राप्तिके छिये भी उस संयम-विशेषकी आवश्यकता है जो कि मिथ्यादृष्टि जीवके हो नहीं सकता। किन्तु अशुभतेजसका उपयोग प्रमत्तसंयत साधु नहीं करते। जो करते हैं, उन्हें उस समय भावछिंगी साधु नहीं, किन्तु द्रव्यिंगी समझना चाहिए।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५

२ शंका — विदेहमें संयतराशिका उत्सेध ५०० धनुष लिखा है, सो क्या यह विशेषताकी अपेक्षासे कथन है, या सर्वथा नियम ही है ? (नानकचन्द्र जैन, खतीली, पत्र ता. १-४-४२)

समाधान— विदेहमें संयतराशिका ही उत्सेध नहीं, किन्तु वहां उत्पन्न होनेवाळे मनुष्यमात्रका उत्सेध पांचसों धनुप होता है, ऐसा सर्वथा नियम ही है जैसा कि उसी चतुर्थ भागके पृ. ४५ पर आई हुई " एदाओ दो वि ओगाहणाओ भरह-इरावएस चेव होंति ण विदेहेस, तत्थ पंचधणुस्सदुस्सेधणियमा" इस तीसरी पंक्तिसे स्पष्ट है | उसी पंक्ति पर तिलोयपण्णत्तीसे दी गई टिप्पणीसे भी उक्त नियमकी पृष्टि होती है | विशेषके लिए देखो तिलोयपण्णत्ती, अधिकार ४, गाथा २२५५ आदि ।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ७६

३ शंका — पृष्ठ ७६ में मूलमें 'मारणंतिय' के पहलेका 'मुक्क' शब्द अभी विचारणीय प्रतीत होता है ? (जैनसन्देश, ता. २३-४-४२)

समाधान—मूलमें 'मुक्कमारणंतियरासी 'पाठ आया है, जिसका अर्थ— "किया है मार-णान्तिकसमुद्धात जिन्होंने " ऐसा किया है। प्रकरणको देखते हुए यही अर्थ समुचित प्रतीत होता है, जिसकी कि पृष्टि गो. जी. गा. ५४४ (पृ. ९५२) की टीकामें आए हुए 'क्रियमाण-मारणान्तिकदंडस्य'; 'तिर्यःजीवमुक्तोपपाददंडस्य', तथा, ५४० वीं गाथाकी टीकामें (पृ. ५६७) आये हुए 'अष्टमपृथ्वीसंबंधिबादरपर्याप्तपृथ्वीकायेषु उप्पत्तुं मुक्तत्समुद्धातदंडानां' आदि पाठोंसे भी होती है। ध्यान देनेकी बात यह है कि द्वितीय व तृतीय उद्धरणमें जिस अर्थमें 'मुक्त' शब्दका प्रयोग हुआ है, प्रथम अवतरणमें उसी अर्थमें 'क्रियमाण' शब्दका उपयोग हुआ है और यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि प्राकृत 'मुक्क ' शब्दकी संस्कृतच्छाया 'मुक्त ' ही होती है। पंडित टोडरमञ्जिने भी उक्त स्थलपर 'मुक्त ' शब्दका यही अर्थ किया है। इस प्रकार 'मुक्क ' शब्दके किये गये अर्थमें कोई शंका नहीं रह जाती है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ १००

४ शंका— पृ १०० पर मूल पाठमें कुछ पाठ छूटा हुआ प्रतीत होता है !

(जेनसन्देश ३०-४-४२)

समाधान—शंकाकारने यद्यपि पृष्ठका नाममात्र ही दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त पेजपर २८ वें स्त्रकी व्याख्यामें पाठ छूटा हुआ उन्हें प्रतीत हुआ या २५ वें स्त्रकी व्याख्यामें । जहां तक हमारा अनुमान जाता है २८ वें स्त्रकी व्याख्यामें 'बादरवाउ-अपज्जत्तेसु अंतव्भावादों 'के पूर्व कुछ पाठ उन्हें स्खिछित जान पड़ा है। पर न तो उक्त स्थलपर काममें ली जानेवाली तीनों प्रतियोंमें ही तदितिरिक्त कोई नवीन पाठ है, और न मृड्बिद्रीसे ही कोई संशोधन आया है। फिर मौजूदा पंक्तिका अर्थ भी वहां बैठ जाता है।

#### पुस्तक ४, पृ. १३५

५ शंका — उपरामश्रेणीसे उत्तरनेवाले उपरामसम्यग्दिः जीवोंके अतिरिक्त अन्य उपराम-सम्यग्दिः जीवोंके मरणका निषेध है, इससे यह ध्वनित होता है कि उपरामश्रेणीमें चट्नेवाले उपरामसम्यग्दिः जीवोंका मरण नहीं होता। परन्तु पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक कई स्थानेंपर स्पष्टतासे चट्ने हुए भी मरण लिखा है, सो क्या कारण है ?

( नानकचन्द्र जैन, खतोली, पत्र ता. १-४-४२ )

समाधान— उक्त पृष्ठपर दी गई शंका—समाधानके अभिप्राय समझनेमें श्रम हुआ है। यह शंका—समाधान केवल चतुर्थ गुणस्थानवर्ती उन उपशमसम्यग्दृष्टियोंके लिये हैं, जो कि उपशमश्रेणीसे उतरकर आये हैं। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सर्वसाधारण उपशमसम्यग्दृष्टि असंयतोंका मरण नहीं होता है। अपवादक्ष्म जिन उपशमसम्यग्दृष्टि असंयतोंका मरण होता है उन्हें श्रेणीसे उतर हुए ही समझना चाहिए। आगे पृ. ३ ४ से ३ ५ ८ तक कई स्थानोंपर जो श्रेणीपर चढ़ते या उतरते हुए मरण लिखा है, वह उपशामक-गुणस्थानोंकी अपेक्षा लिखा है, न कि असंयतगुणस्थानकी अपेक्षा।

#### प्रस्तक ४, पृष्ठ १७४

६ शंका— पृष्ठ १ ७४ में 'एक्किन्ह इंदए सेढीबद्ध-पइण्णए च संट्रिदगामागारबहुविधिबल-' का अर्थ- 'एक ही इन्द्रक, श्रेणीबद्ध या प्रक्तीर्णक नरकमें विद्यमान प्राम, घर और बहुत प्रकारके बिलों में ' किया है । क्या नरकमें भी प्राम घर होते हैं ! बिले तो जरूर होते हैं । असलमें 'गामागार' का अर्थ 'प्रामके आकारवाले अर्थात् गांवके समान बहुत प्रकारके बिलों में ' ऐसा होना चाहिए !

समाधान—सुझाया गया अर्थ मी माना जा सकता है, पर किया गया अर्थ गछत नहीं है, क्योंकि, घरोंके समुदायको प्राम कहते हैं। समाछोचकके कथनासुसार 'प्रामके आकार-वाछे अर्थात् गांवके समान' ऐसा भी 'गामागार' पदका अर्थ मान छिया जाय तो भी उन्होंके द्वारा उठाई गई शंका तो ज्यों की ल्यों ही खड़ी रहती है, क्योंकि, प्रामके आकारवाळोंको प्राम कहनेमें कोई असंगति नहीं है। इसिछए इस सुझाए गए अर्थमें कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती।

#### पुस्तक ४, पृ. १८०

७ शंका--पृ. १८० में मूलमें एक पंक्तिमें 'व' और 'ण' ये दो शब्द जोड़े गये हैं। किन्तु ऐसा माल्यम होता है कि 'घणरज्जु' में जो 'घण' शब्द है वह अधिक है और लेख - कोंकी करामातसे 'व ण' का 'घण' हो गया है ? (जैनसन्देश ता २३-४-४२)

समाधान—प्रस्तुत पाठके संशोधन करते समय हमें उपलब्ध पाठमें अर्थकी दृष्टिसे 'व ण' पाठका स्खलन प्रतीत हुआ | अतएव हमने उपलब्ध पाठकी रक्षा करते हुए हमारे नियमानुसार 'व' और 'ण' को यथास्थान कोष्ठकके अन्दर रख दिया | शंकाकारकी दृष्टि इसी संशोधनके आधारसे उक्त पाठपर अठकी और उन्होंने 'व ण' पाठकी वहां आवश्यकता अनुभव की। इससे हमारी कल्पनाकी पूरी पुष्टि होगई | अब यदि 'व ण' पाठ की पूर्ति उपलब्ध पाठके 'घण' को 'व ण' बनाकर कर ली जाय तो भी अर्थका निर्वाह हो जाता है और किये गये अर्थमें कोई अन्तर नहीं पडता । बात इतनी है कि ऐसा पाठ उपलब्ध प्रतियों नहीं मिलता और न मूडबिद्रीसे कोई सुधार प्राप्त हुआ ।

#### पुस्तक ४, पृ. २४०

८ शंका—पृ. २४० में ५७ वें सूत्रके अर्थमें एकेन्द्रियपर्याप्त एकेन्द्रियअपर्याप्त मेद गलत किये हैं, ये नहीं होना चाहिए; क्योंकि, इस सूत्रकी व्याख्यामें इनका उल्लेख नहीं हैं! (जैनसन्देश, ता. ३०-४-४२)

समाधान—यद्यपि यहां व्याख्यामें उक्त भेदोंका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि द्रव्य-प्रमाणानुगम (भाग ३, पृ. ३०५) में इन्हीं शब्दोंसे रचित सूत्र नं. ७४ की टीकामें धवला-कारने उन भेदोंका स्पष्ट उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है— "एइंदिया बादरेइंदिया सुहुमेइंदिया पज्जत्ता अपज्जत्ता च एदे णव वि रासीओ....."। धवलाकारके इसी स्पष्टीकरणको ध्यानमें रखकर प्रस्तुत स्थल पर भी नो भेद गिनाये गये हैं। तथा उन भेदोंके यहां प्रहण करने पर कोई दोष भी नहीं दिखता। अतएव जो अर्थ किया गया है वह सप्रमाण और शुद्ध है।

#### पुस्तक ४, यष्ट ३ ? ३

९ शंका— पृ. ३१३ में— 'ान्यस्वयासस्ययसाव्यक्तियात्वानः' पाठ अञ्च प्रतीत होता है, इसके स्थानमें यदि ' सपरप्यास्ययम्बितमाणवर्षवाद्याणः' पाठ हो तो अर्थकी संगति ठीक वैठ जाती है ? (जैनसन्देश, ३०-४-४२)

समाधान प्रस्तुत स्थलपर उपलब्ध तीनों प्रतियों में जो विभिन्न पाठ प्राप्त हुए और म्ड्विद्रीसे जो पाठ प्राप्त हुआ उन सबका उद्धित्व वहीं टिप्पणीमें दे दिया गया है। उनमें अधिक हेर-फेर करना हमने उचित नहीं समझा और यथाशक्ति उपलब्ध पाठोंपरसे ही अर्थकी संगति बैठा दी। यदि पाठ वदलकर और अधिक सुसंगत अर्थ निकालना ही अभीष्ट हो तो उक्त पाठकों इस प्रकार रखना अधिक सुसंगत होगा— स-परप्पयासयपमाण-पडीवादीणसुबलंभा। इस पाठके अनुसार अर्थ इस प्रकार होगा— "क्योंकि स्व-परप्रकाशक प्रमाण व प्रदीपादिक पाये पाये जाते हैं (इसलिये शब्दके भी स्वप्रतिपादकता वन जाती है )"।

## पुस्तक ४, पृष्ठ ३५०

१० ग्रंका— धवलराज खंड ४, एष्ट ३५०, ३६६ पर सम्मूर्क्टन जीवके सम्ययदर्शन होना लिखा है। परन्तु लिधसार गाथा २ में सम्बन्ध्रिनकी योग्यता गर्भजके लिखी है, सो इसमें विरोधसा प्रतीत होता है, खुलासा कंरिए। (नानकचल जैन, खतीली, पत्र १६-३-४२)

समाधान छिन्धिसार गाथा दूसरीमें जो गर्भजका उल्लेख है, वह प्रथमोपरामसम्यक्त्वकी प्राप्तिकी अपेक्षासे हैं। किन्तु यहां उपर्युक्त पृष्टोंमें जो सम्म्िंग्रम जीवके संयमासंयम पानेका निरूपण है, उसमें प्रथमोश्यमसम्यक्त्वका उल्लेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि यहां वह कथन वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षासे किया गया है। अत्तप्व दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५३

११ शंका—आपने अपूर्वकरण उपशामकको मरण करके अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होना छिखा है, जब कि मूळमें 'उत्तमो देवो' पाठ है। क्या उपशमश्रेणीमें मरण करनेवाळे जीव नियमसे अनुत्तरमें ही जाते हैं ? क्या प्रमत्त और अप्रमत्तवाळे भी सर्वार्थिसिद्धिमें जा सकते हैं ? (नानकचंद्र जैन खतीळी, पत्र ता. १-४-३२)

समाधान इस शंकोंन तीन शंकायें गर्मित हैं जिनका समाधान क्रमशः इस प्रकार है-

(१) मूलमें 'उत्तमा देवो ' पाठ नहीं, किन्तु ' लयसत्तमो देवो ' पाठ है । लयसत्तमका अर्थ अनुत्तर विमानवासी देव होता है । यथा—लवसत्तम—छवसत्तम—पुं० । पंचानुत्तरविमानस्थ-

देवेसु । सूत्र० १ श्रु. ६ अ. । सम्प्रति लवसप्तमदेवस्वरूपमाह—

सत्त लवा जह आउं पहुं पमाणं ततो उ सिज्झंतो । तित्तयमेत्तं न हु तं तो ते लवसत्तमा जाया ॥ १३२ ॥ सन्वट्टसिद्धिनामे उक्कोसिटिई य विजयमादीसु । एगावसेसगब्भा भवंति लवसत्तमा देवा ॥ १३३ ॥ व्य. ५ उ.

अभिधानराजेन्द्र, लवसत्तमशब्द.

(२) उपरामश्रेणीमें मरण करनेवाले जीव नियमसे अनुत्तर विमानोंमें ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, िकन्तु त्रिलोकप्रज्ञितिकी निम्न गाथासे ऐसा अवश्य ज्ञात होता है िक चतुर्दरापूर्वधारी जीव लान्तव-कापिष्ठ कल्पसे लगाकर सर्वाधिसिद्धिपर्यंत उत्पन्न होते हैं । चूंकि 'शुक्के चाथे पूर्वविदः ' के नियमानुसार उपरामश्रेणीवाले भी जीव पूर्ववित् हो जाते हैं, अतर्व उनकी लान्तवकल्पसे ऊपर ही उत्पत्ति होती है नीचे नहीं, ऐसा अवश्य कहा जा सकता है । वह गाथा इस प्रकार है—

दसपुच्यधरा सोहम्मपाहुदि सन्वट्टिसिद्धपरियंतं चोदसपुच्यधरा तह छंतवकप्पादि वचंते ॥ ति. प. पत्र २३७, १६.

(३) उपरामश्रेणीपर नहीं चढ़नेवाले, पमत्त अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें ही परिवर्तन-सहस्रोंको करनेवाले साधु सर्वार्थिसिद्धिमें नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख देखनेमें नहीं आया । प्रत्युत इसके त्रिलोकसार गाथा नं. ५४६ के 'सन्वहो ति सुदिही महन्वई' पदसे द्रव्य-मावरूपसे महात्रती संयतोंका सर्वार्थसिद्धि तक जानेका स्पष्ट विधान मिलता है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४११

१२ शंका--योग-परिवर्तन और व्याघात-परिवर्तनमें क्या अन्तर है ? (नानकचन्द्र जैन, खतीळी, पत्र ता. १-४-४२)

समाधान—विवक्षित योगका अन्य किसी व्याघातके विना काल-क्षय हो जाने पर अन्य योगके परिणमनको योग-परिवर्तन कहते हैं। किन्तु विवक्षित योगका कालक्षय होनेके पूर्व ही क्रोधादि निमित्तसे योग-परिवर्तनको व्याघात कहते हैं। जैसे— कोई एक जीव मनोयोगके साथ विद्यमान है। जब अन्तर्मुहूर्तप्रमाण मनोयोगका काल पूरा हो गया तब वह वचनयोगी या काययोगी हो गया। यह योग-परिवर्तन है। इसी जीवके मनोयोगका काल पूरा होनेके पूर्व ही कषाय, उपद्रव, उपसर्ग आदिके निमित्तसे मन चचल हो उठा और वह वचनयोगी या काययोगी हो गया, तो यह योगका परिवर्तन व्याघातकी अपेक्षासे हुआ। योग-परिवर्तनमें काल प्रधान है, जब कि व्याघात-परिवर्तनमें काय आदिका आघात प्रधान है। यही दोनोंमें अन्तर है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५६

**१३ शंका**— पृष्ठ ४५६ में 'अण्णलेखागमणासंभवा ' का अर्थ 'अन्य लेखाका आगमन असंभव है 'किया है, होना चाहिए— अन्य लेखामें गमन असंभव है ?

( जैनसन्देश, ता. ३०-४-४२ )

समाधान— किये गये अर्थमें और सुझाये गये अर्थमें कोई भेद नहीं है। 'अन्य टेश्याका आगमन ' और 'अन्य टेश्यामें गमन ' कहनेसे अर्थमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। मूलमें भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ— प्रस्तुत पाठके ऊपर ही वाक्य है— ' हीयमाण-बहुमाणिकण्हलेस्साण काउलेस्साण वा अन्छिदस्स णीललेस्सा आगदा ' अर्थात् हीयमान कृष्ण- टेश्यामें अथवा वर्धमान कापोतलेश्यामें विद्यमान किसी जीवके नीललेश्या आ गई, इत्यादि।

# ४ विषय-पारिचय

#### **→**>★6€

जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओंमेंसे प्रथम पांच प्ररूपणाओंका वर्णन पूर्व-प्रकाशित चार भागोंमें किया गया है। अब प्रस्तुत भागमें अवशिष्ट तीन प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रही हैं— अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम।

#### १ अन्तरानुगम

विवक्षित गुणस्थानवर्ता जीवका उस गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमें चले जाने पर पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्तिक पूर्व तकके कालको अन्तर, न्युच्छेद या विरह्काल कहते हैं । सबसे छोटे विरह्कालको जघन्य अन्तर और सबसे बड़े विरह्कालको उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं । गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें इन दोनों प्रकारोंके अन्तरोंके प्रतिपादन करनेवाले अनुयोगदारको अन्तरानुगम कहते हैं ।

पूर्व प्ररूपणाओं के समान इस अन्तरप्ररूपणामें भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा अन्तरका निर्णय किया गया है, अर्थात् यह बतलाया गया है कि यह जीव किस गुणस्थान या मार्गणा-स्थानसे कमसे कम कितने काल तक के लिए और अधिकसे अधिक कितने काल तक के लिए अन्तरको प्राप्त होता है।

उदाहरणार्थ — ओघकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें बताया गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है । इसका अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्वपर्यायसे परिणत जीवों का तीनों ही कालों ने न्युच्छेद, विरह या अभाव नहीं है, अर्थात् इस संसारमें मिथ्यादृष्टि जीव सर्वकाल पाये जाते हैं। िकन्तु एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्वका जवन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्तकालप्रमाण है। यह जवन्य अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता है िक कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंकी विशुद्धिके निमित्तसे सम्यक्त्वको प्राप्तकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती हुआ। वह चतुर्थ गुणस्थानमें सबसे छोटे अन्तर्भृहूर्तप्रमाण सम्यक्त्वके साथ रहकर संक्षेत्र आदि के निमित्तसे गिरा और मिथ्यात्वको प्राप्त होगया, अर्थात् पुनः मिथ्यादृष्टि होगया। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर पुनः उसी गुणस्थानमें आनेक पूर्व तक जो अन्तर्भृहूर्तकाल मिथ्यात्वपर्यायसे विरहित रहा, यही उस एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य अन्तर माना जायगा!

इसी एक जीवकी अपेक्षा मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दे। छ्यासठ अर्थात् एक सौ बत्तीस (१३२) सागरे।पम काल है । यह उत्कृष्ट अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि तिर्थेच अथवा मनुष्य चौद्रह सागरोपम आयुस्थितिवाले लान्तव-कापिष्ठ कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहां वह एक सागरोपम कालके पश्चात् सम्यक्तको प्राप्त हुआ । तेरह सागरापम काल वहां सम्यक्तवके साथ रहकर च्युत हो मनुष्य होगया। उस मनुष्यमवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको पालन कर बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले आरण-अच्युत कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । इस मनुष्यभवमें संयम धारण कर मरा और इकतीस सागरोपमकी आयुवाले उपरिम ग्रेवेयकके अह-मिन्द्रोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ, और संयम धारण कर पुन: उक्त प्रकारसे बीस, बाईस और चौवीस सागरोपमकी आयुवाले देवों और अहमिन्द्रोंमें कमशः उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह पूरे एक सौ बत्तीस ( १३२) सागरांतक सम्यक्तके साथ रहकर अन्तमें पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस तरह मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध होगया । उक्त विवेचनमें यह बात ध्यान रखनेकी है कि वह जीव जितने वार मनुष्य हुआ, उतने वार मनुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम ही देवायुको प्राप्त हुआ है, अन्यथा बतलाए गए कालसे अधिक अन्तर हो जायगा। कुछ कम दो छ्यासठ सागरोपम कहनेका अभिप्राय यह है कि वह जीव दो छ्यासठ सागरोपम कालके प्रारंभमें ही मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्तवी बना और उसी दो छ्यासठ सागरे।पमकालके अन्तमें पनः मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया । इसिंटए उतना काल उनमेंसे घटा दिया गया ।

यहां ध्यान रखनेकी खास बात यह है कि काल-प्ररूपणामें जिन-जिन गुणस्थानीका काल नानाजीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल बतलाया गया है, उन-उन गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है | किन्तु उनके सिवाय रोष सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीवोंकी तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तर होता है। इस प्रकार नानाजीवोंकी अपेक्षा कभी भी विरहकों नहीं प्राप्त होनेवाळे छह गुणस्थान हैं— १ मिथ्यादृष्टि, २ असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, ४ प्रमत्त-संयत, ५ अप्रमत्तसंयत और ६ सयोगिकेवळी। इन गुणस्थानों में केवळ एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतळाया गया है, जिसे प्रन्थ-अध्ययनसे पाठक मळी मांति जान सकेंगे।

जिस प्रकार ओवसे अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी उन-उन मार्गणाओं में संभव गुणस्थानों का अन्तर जानना चाहिए। मार्गणाओं में आठ सान्तरमार्गणाएं होती हैं, अर्थात् जिनका अन्तर होता है। जैसे—१ उपशमसम्यक्त्वमार्गणा, २ सूक्ष्मसाम्परायसंयममार्गणा, ३ आहारककाययोगमार्गणा, ४ आहारकिरिश्रकाययोगमार्गणा, ५ वैकियिकिमिश्रकाययोगमार्गणा, ६ उच्च्यपर्याप्तमनुष्यगितिमार्गणा, ७ सासादनसम्यक्त्वमार्गणा और सम्यिग्ध्यात्वमार्गणा। इन आठोंका उत्कृष्ट अन्तर काल क्रमशः १ सात दिन, २ छह मास, ३ वर्षपृथक्त, ४ वर्षपृथक्त, ५ बारह मुहूर्त, और अन्तिम तीन सान्तर मार्गणाओंका अन्तरकाल पृथक् पृथक् पृथक् पल्योपमका असंख्यात्वां मार्ग है। इन सब सान्तर मार्गणाओंका जघन्य अन्तरकाल एक समयप्रमाण ही है। इन सान्तर मार्गणाओंके अतिरिक्त शेप सब मार्गणाएं नानाजिवोंकी अपेक्षा अन्तर-रहित हैं, यह प्रन्यके स्वाध्यायसे सरलतापूर्वक हृद्यंगम किया जा सकेगा।

#### २ भावानुगम

कमींके उपराम, क्षय आदिके निमित्तसे जीवके जो परिणामिविशेष होते हैं, उन्हें भाव कहते हैं। वे भाव पांच प्रकारके होते हैं— १ औदियकमाव, २ औपरामिकमाव, ३ क्षायिकमाव, १ क्षायिकमाव, १ क्षायिकमाव, १ क्षायोपरामिकभाव और पारिणामिकभाव। कमींके उदयस होनेवाले भावोंको औदिष्यक भाव कहते हैं। इसके इक्कीस भेद हैं— चार गितयां (नरक, तिर्थच, मनुष्य और देवगति), तीन लिंग (स्ती, पुरुष, और नपुंसकिलंग), चार कपाय (क्रोध, मान, माया और लोभ), मिथ्यादर्शन, असिद्धल, अज्ञान, छह लेश्याएं (कृष्ण, नील, कापीत, तेज, पद्म और शुक्रलेश्या), तथा असंयम। मोहनीयकर्मके उपरामसे (क्योंकि, शेष सात कर्मोंका उपराम नहीं होता है) उत्पन्न होनेवाले भावोंको औपश्चिक भाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं— १ औपश्मिकसम्यक्ल और २ औपश्मिकचारित्र। कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले भावोंको क्षायिकमाव कहते हैं। इसके नौ भेद हैं— १ क्षायिकसम्यक्ल, २ क्षायिकचारित्र, ३ क्षायिकज्ञान, १ क्षायिकदर्शन, ५ क्षायिकदान, ६ क्षायिकलाम, ७ क्षायिकमोग, ८ क्षायिकउपभोग और ९ क्षायिकवीय। कर्मोंके क्षयोपश्चामसे उत्पन्न होनेवाले भावोंको क्षायोपश्चिकभाव कहते हैं। इसके अहारह भेद हैं— चार ज्ञान (मित, श्रुत, अविध और मनःपर्ययज्ञान), तीन अज्ञान

(कुमित, कुश्रुत और विभंगाविध), तीन दर्शन (चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अविधिदर्शन), पांच लिव्धयां (क्षायोपरामिक दान, लाम, मोग, उपभोग और वीर्य), क्षायोपरामिकसम्यक्त, क्षायोपरामिकचारित्र और संयमासंयम । इन पूर्वेक्त चारों मावोंसे विभिन्न, कमींके उदय, उपराम आदिकी अपेक्षा न रखते हुए स्वतः उत्पन्न भावोंको परिणामिकभाव कहते हैं। इसके तीन मेद हैं— १ जीवत्व, २ मन्यत्व और ३ अमन्यत्व।

इन उपर्युक्त भावोंके अनुगमको भावानुगम कहते हैं । इस अनुयोगद्वारमें भी ओघ और आदेशकी अपेक्षा भावोंका विवेचन किया गया हैं । ओघनिर्देशकी अपेक्षा प्रश्न किया गया है कि 'मिथ्यादृष्टि' यह कीनसा भाव है ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि मिथ्यादृष्टि यह औद- यिकभाव है, क्योंकि, जीवोंके मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे उत्पन्न होती है । यहां यह शंका उठाई गई है कि, जब मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्वभावके अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन, गति, लिंग, कषाय भव्यत्व आदि और भी भाव होते हैं, तब यहां केवल एक औदियकभावको ही बतानका क्या कारण है ? इस शंकाके उत्तरमें कहा गया है कि यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीवके औदियकभावके अतिरिक्त अन्य भाव भी होते हैं, किन्तु वे मिथ्यादृष्टित्वके कारण नहीं हैं, एक मिथ्यात्वकर्मका उदय ही मिथ्यादृष्टित्वका कारण होता है, इसलिए मिथ्यादृष्टिको औदियकभाव कहा गया है ।

सासादनगुणस्थानमें पारिणामिकभाव बताया गया है, और इसका कारण यह कहा गया हैं कि जिस प्रकार जीवत्व आदि पारिणामिक भावोंके छिए कर्मीका उदय आदि कारण नहीं है, उसी प्रकार सासादनसम्यक्त्वके छिए दर्शनमोहनीयकर्मका उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये कोई भी कारण नहीं हैं, इसिछए इसे यहां पारिणामिकभाव ही मानना चाहिए।

सम्यग्निथ्यात्वगुणस्थानमें क्षायोपशिमकभाव होता है । यहां शंका उठाई गई है कि प्रितिबंधीकर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके स्वाभाविक गुणका अंश पाया जाता है, वह क्षायो-पशिमक कहलाता है, किन्तु सम्यग्निथ्यात्वकर्मके उदय रहते हुए तो सम्यक्तवगुणकी किणका भी अविशिष्ठ नहीं रहती है, अन्यथा सम्यग्निथ्यात्वकर्मके सर्वधातीपना नहीं बन सकता है । अतएव सम्यग्निथ्यात्वभाव क्षायोपशिमक सिद्ध नहीं होता है ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि सम्यग्निथ्यात्वकर्मके उदय होनेपर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक एक मिश्रमाव उत्पन्न होता है । उसमें जो श्रद्धानांश है, वह सम्यक्तवगुणका अंश है । उसे सम्यग्निथ्यात्वकर्मका उदय नष्ट नहीं करता है, अतएव सम्यग्निथ्यात्वभाव क्षायोपशिमक है ।

असंयतसम्यग्दष्टिगुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव पाये जाते हैं, क्योंकि, यहांपर दर्शनमोहनीयकर्मका उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीनों होते हैं।

यहां यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि चौथे गुणस्थान तक भावोंका प्ररूपण दर्शन-मोहनीय कर्मकी अपेक्षा किया गया है । इसका कारण यह है कि गुणस्थानीका तारतस्य या विकाश-क्रम मोह और योगके आश्रित है । मोहर्काके दो भेद हैं - एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय । आत्माके सम्यक्त्यगुणको यातनेवाटा दर्शनमोहनीय है जिसके निमित्तसे आत्मा वस्तुस्वभावको या अपने हित-अहितको देखता और जानता हुआ भी श्रद्धान नहीं कर सकता है । चारित्रगुणको घातनेवाळा चारित्रगोहनीयकी है । यह वह कर्म है जिसके निमित्तसे वस्तुस्वरूपका यथार्थ श्रद्धान करते हुए भी, सन्मार्गको जानते हुए भी, जीव उसपर चल नहीं पाता है । मन, वचन और कायकी चंचलताकी योग कहते हैं । इसके निमित्तसे आत्मा सदैव परिस्पन्दनयुक्त रहता है, और कर्माश्रवका कारण भी यही है। प्रारम्भके चार गुणस्थान दर्शन-मोहनीय कर्मके उदय, उपराम, क्षयोपराम आदिसे उत्पन्न होते हैं, इसविए उन गुणस्थानीमें दर्शनमोहकी अपेक्षासे ( अन्य भावोंके होते हुए भी ) भावोंका निरूपण किया गया है । तथापि चौथे गुणस्थान तक रहनेवाला असंयमभाव चारिक्मोहनीयक्रिके उदयकी अपेक्षासे है, अतः उसे ओदियिकभाव ही जानना चाहिए। पांचवेंसे छेकर बारहवें तक आठ गुणस्थानोंका आधार चारित्र-मोहनीयकर्म है अर्थात् ये आठों गुणस्थान चारिनगोटनीयकर्मके क्रमशः, क्षपेएनराम, उपराम और क्षयसे होते हैं, अर्थात् पांचवें, हुठे और सातवें गुणस्थानमें क्षायापशिमकमावः आठवं, नवें, दशेंव और ग्यारहवें, इन चारों उपशामक गुणस्यानीमें आपशमिकभाव; तथा क्षपकश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें, तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें क्षायिकभाव कहा गया है। तेरहवें गुणस्थानमें मोहका अभाव हो जानेसे केवल योगकी ही प्रधानता है और इसीलिए इस गणस्थानका नाम सयोगिकेवळी रखा गया है । चौदहवें गुणस्थानमें योगके अभावकी प्रधानता है, अतएव अयोगि-केवली ऐसा नाम सार्थक है। इस प्रकार थोडेमें यह फलितार्थ जानना चाहिए कि विवक्षित गणस्थानमें संभव अन्य भाव पाये जाते हैं, किन्तु यहां भावप्रस्थाणामें केवळ उन्हीं भावोंको बताया गया है, जो कि उन गुणस्थानोंके मुख्य आधार हैं।

आदेशकी अपेक्षा भी इसी प्रकारसे भावोंका प्रतिपादन किया गया है, जो कि ग्रंथावलो-कनसे व प्रस्तावनामें दिये गये नकशोंके सिंहावलोकनसे सहजमें ही जाने जा सकते हैं।

#### ३ अल्पबहुत्वानुगुम

द्रव्यप्रमाणानुगममें बतलाये गये संख्या-प्रमाणके आधार पर गुणस्थानों और मार्गणा-स्थानोंमें संभव पारस्परिक संख्याकृत हीनता और अधिकताका निर्णय करनेवाला अल्पवहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार है। यद्यपि व्युत्पन पाठक द्रव्यप्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके द्वारा ही उक्त अल्पबहुत्वका निर्णय कर सकते हैं, पर आचार्यने विस्तारहचि शिष्योंके लामार्थ इस नामका

एक पृथक् ही अनुयोगद्वार बनाया, क्योंकि, संक्षेपरुचि शिष्योंकी जिज्ञासाको तृप्त करना ही शास्त्र-प्रणयनका फल बतलाया गया है।

अन्य प्ररूपणाओंके समान यहां भी ओघनिर्देश और आदेशनिर्देशकी अपेक्षा अल्प-बहुत्वका निर्णय किया गया है । ओघनिर्देशसे अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा शेष सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं, क्योंकि, इन तीनों ही गुणस्थानोंमें पृथक् पृथक् रूपसे प्रवेश करनेवाले जीव एक दो को आदि लेकर अधिकसे अधिक चौपन तक ही पाये जाते हैं। इतने कम जीव इन तीनों उपशामक गुण-स्थानोंको छोड़कर और किसी गुणस्थानमें नहीं पाये जाते हैं। उपशान्तकषायवीतरागछबस्थ जीव भी पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं, क्योंकि, उक्त उपशामक जीव ही प्रवेश करते हुए इस ग्यारहवें गुणस्थानमें आते हैं । उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती क्षपक संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीवोंकी अपेक्षा क्षपकके एक गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले एक सौ आठ जीवोंके दूने प्रमाण-स्वरूप संख्यातगुणितता पाई जाती है। क्षीणकषायवीतरागळवस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं, क्योंकि, उक्त क्षपक जीव ही इस बारहवें गुणस्थानमें प्रवेश करते हैं। सयोगिकेवली और अयोगि-केवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही परस्पर तुल्य और पूर्वीक्त प्रमाण अर्थात् एक सौ आठ हैं। किन्तु सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा प्रविश्यमान जीवोंसे संख्यातगुणित हैं, क्योंकि. पांचसौ अद्वानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ लाख अद्वानवे हजार पांचसौ दो (८९८५०२) संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इस तेरहवें गुणस्थानका काळ अन्तर्मृहर्त अधिक आठ वर्षसे कम पूर्वकोटीवर्ष माना गया है। सयोगि-केवली जिनोंसे उपराम और क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़नेवाले अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दो करोड़ छ्यानवे छाख निन्यानवे हजार एकसौ तीन ( २९६९९१०३ ) है । अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उनसे इनका प्रमाण दूना अर्थात् पांच करोड़ तेरानवे छाख अद्वानवे हजार दोसौ छह (५९३९८२०६) है । प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यातने भागप्रमाण हैं । संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दिष्ट जीत्र असंख्यातगुणित हैं, क्योंिक, संयमा-संयमकी अपेक्षा सासादनसम्यक्लका पाना बहुत सुलभ है। यहांपर गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग जानना चाहिए, अर्थात् आवळीके असंख्यातवें भागमें जितने समय होते हैं, उनके द्वारा संयतासंयत जीवोंकी राशिको गुणित करने पर जो प्रमाण आता है, उतने सासादन-सम्यग्दृष्टि जीव हैं। सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि.

दूसरे गुणस्थानकी अपेक्षा तीसरे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है। सस्यत्मिश्यादिव्योंसे असंयत-सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानकी प्राप्त होनेवाटी राशिकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानको प्राप्त होनेवाली राशि आवर्लाके असंख्यातवें भागगुणित है। असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगणित हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त होते हैं। इस प्रकार यह चौदहों गुणस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा गया है, जिसका मूळ आधार द्रव्यप्रमाण है। यह अल्पबहुत्व गुणस्थानोंमें दो दृष्टियोंसे वताया गया है प्रवेशकी अपेक्षा और संचयकालकी अपेक्षा। जिन गुणस्थानोंमें अन्तरका अभाव है अर्थात् जो गुणस्थान सर्वकाल संभव हैं, उनका अल्प-बहुत्व संचयकालकी ही अपेक्षासे कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि अन्तरप्रकृपणामें बताया जा चुका है, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार और संयोगिकेवली, ये हह हैं। जिन गुणस्थानोंमें अन्तर पड़ता है, उनमें अल्पवहुत्व प्रवेश और संचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा बताया गया है। जैसे- अन्तरकाल समाप्त होनेके पश्चात उपशामक और क्षपक गुणस्थानोंमें कमसे कम एक दो तीनसे लगाकर अधिकसे अधिक ५४ और १०८ तक जीव एक समयमें प्रवेश कर सकते हैं, और निरन्तर आठ समयोंमें प्रवेश करने पर उनके संचयका प्रमाण क्रमशः ३०४ और ६०८ तक एक एक गुणस्थानमें हो जाता है। दूसरे और तीसरे गुणस्थानका प्रवेश और संचय प्रन्थानुसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशामक, चारों क्षपक, अयोगिकेवली सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हैं।

इसके अतिरिक्त इस अनुयोगद्वारमें मूलसूत्रकारने एक ही गुणस्थानमें सम्यक्त्वकी अपेक्षासे भी अल्पबहुल बताया है। जैसे— असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं। उमशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं और क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं। इस हीनाधिकताका कारण उत्तरोत्तर संचयकालकी अधिकता है। संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, देश-संयमको धारण करनेवाले क्षायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्योंका होना अत्यन्त दुर्लभ है। दूसरी बात यह है कि तिर्यचोंमें क्षायिकसम्यक्त्वके साथ देशसंयम नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है कि तिर्यचोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणा नहीं होती है। इसी संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपशमसम्यग्दृष्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं और उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं। प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं, उनसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं। इस अल्पबहुत्वका कारण संचयकालकी हीनाधिकता

ही है | इसी प्रकारका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व अपूर्वकरण आदि तीन उपरामक गुणस्थानोंमें जानना चाहिए | यहां ध्यान रखनेकी बात यह है कि इन गुणस्थानोंमें उपरामसम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्व, ये दो ही सम्यक्त्व होते हैं । यहां वेदकसम्यक्त्व नहीं पाया जाता, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्वके साथ उपरामश्रेणींके आरोहणका अभाव है । अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपरामसम्यक्त्वी जीव सबसे कम हैं, उनसे उन्हीं गुणस्थानवर्ती क्षायिकसम्यक्त्वी जीव संख्यातगुणित हैं । आगेके गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, वहां सभी जीवोंके एकमात्र क्षायिकसम्यक्त्व ही पाया जाता है । इसी प्रकार प्रारंभके तीन गुणस्थानोंमें भी यह अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनमें सम्यग्दर्शन होता ही नहीं है ।

जिस प्रकार यह ओघकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा भी मार्गणास्थानों में अल्पबहुत्व जानना चाहिए | भिन्न भिन्न मार्गणाओं में जो खास विशेषता है, वह प्रन्थके स्वाध्यायसे ही हृदयंगम की जा सकेगी | किन्तु स्थूलरीतिका अल्पबहुत्व द्रव्यप्रमाणानुगम (भाग ३) पृष्ठ ३८ से ४२ तक अंकसंदृष्टिके साथ बताया गया है, जो कि वहांसे जाना जा सकता है | भेद केवल इतना ही है कि वहां वह कम बहुत्वसे अल्पकी ओर रक्खा गया है |

इन प्ररूपणाओंका मथितार्थ साथमें लगाये गये नकशोंसे सुस्पष्ट हो जाता है।

इस प्रकार अल्पवहुत्वप्ररूपणाकी समाप्तिके साथ जीवस्थाननामक प्रथम खंडकी आठों प्ररूपणाएं समाप्त हो जाती हैं।

# ५ विषय-सूची

# ( अन्तरानुगम )

| क्रम नं. विषय                                                                                                        | <b>ृष्ट</b> नं. | ऋम नं.         | विषय                                                              | पृष्ठ नं. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| १<br>विपयकी उत्थानिका                                                                                                | <b>१-</b> ४     | नाना उ         | सप्याटप्टि जीवोंक<br>तीवोंकी अपेक्षा सोदा<br>ावन्य अन्तर-प्रतिपाद | r-        |
| १ धवळाकारका मंगळाचरण<br>और प्रतिशा<br>२ अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश-                                                | <b>ર</b> ્      |                | विशेका उत्कृष्ट अन्तर                                             |           |
| भेद-कथन<br>३ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र,                                                                          | ,,              | सम्यगि         | इनसम्यग्टिए औ<br>मध्यादृष्टि जीवोंक<br>विकी अपेक्षा सोद           | T         |
| काल और भाव, इन छह भेद-<br>रूप अन्तरका स्वरूप-निरूपण<br>४ कोनसे अन्तरसे प्रयोजन है,                                   | १-३             | हरण उ<br>तथा त | तघन्य अन्तर-निरूपः<br>तदन्तर्गत अनेक दांकः<br>रमसाधान             | T.        |
| यह बताकर अन्तरके एकार्थ-<br>वाचक नाम                                                                                 | ३               | १३ उपर्युत्त   | त जीवोंका सोदाहर <sup>ए</sup>                                     | ग         |
| ५ अन्तरानुगमका स्वरूप तथा<br>उसके द्विविध-निर्देशका संयु-                                                            |                 | १४ असंयह       | अन्तर<br>तसम्यग्दष्टिसे लेका                                      |           |
| क्तिक निरूपण<br>२                                                                                                    | "               |                | तसंयत गुणस्थान तः<br>ओर एक जीवक                                   |           |
|                                                                                                                      | <b>४-२२</b>     |                | ं जघन्य और उत्कृ<br>का सोदाहरण निरु                               |           |
| ६ मिथ्यादृष्टि जीवोंका नाना<br>जीवोंकी अपेक्षा अन्तर-निरू-<br>पण, तथा सूत्र-पठित 'णित्थ<br>अंतरं, णिरंतरं ' इन दोनों |                 | नाना           | प्यामक गुणस्थानोंव<br>और एक जीवक<br>जघन्य और उत्कृ                | ी         |
| पदोंकी सार्थकता प्रतिपादन<br>७ मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक                                                               | ક્ર-લ           | अन्तरों        | का सोदाहरण निरूप                                                  | ण १७-२०   |
| जीवकी अपेक्षा जघन्य<br>अन्तरका सोदाहरण निरूपण                                                                        | બ               | केवली          | क्षपक और अयोगि<br>का नाना और पर<br>ो अपेक्षा जघन्य औ              | क         |
| ८ सम्यक्त्व छूटनेके पश्चात्<br>होनेवाला अन्तिम मिथ्यात्व<br>पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो                                 |                 | उत्कृप्ट       | , जनस्य ज्ञान न्या<br>अन्तर<br>गेकवळीके नाना औ                    | २० २१     |
| सकता, इस शंकाका समाधान<br>९ मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक                                                                  | "               | एक र्ज         | विकी अपेक्षा अन्तर <sup>हे</sup><br>का प्रतिपाद <b>न</b>          |           |
| जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर-<br>का सोदाहरण निरूपण<br>१० सासादनसम्यग्दिष्ट और                                        | દ્              | आदेशसे         | ३<br>अन्तरा <b>नुग</b> मनिर्देश                                   | २२-१७९    |

| क्रम नं. विषय पृष्ठ नं.   क्रम नं                                                                                                                          | . विषय                                                                                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | पृष्ठ नं.               |
| ( नरकगित ) १८ नारिकयों में मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवों के नाना और एक जीवकी                                                                     | र्यंचोंका सोपपत्तिक अन्तर-<br>रूपण<br>चेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रिय-<br>र्यंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय-<br>र्यंचयोनिमती मिथ्यादृष्टि-<br>र्वेका दोनों अपेक्षाओंसे | ३३-३७                   |
| अन्तरोंका सोदाहरण निरूपण २२-२३<br>१९ नाराकियोंमें सासादनसम्य-<br>ग्हिष्ट और सम्यग्मिथ्यादृष्टि<br>जोवोंका दोनों अपेक्षाओंसे<br>जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरोंका | घन्य और उत्कृष्ट अन्तर<br>ोनों प्रकारके तिर्यचोंमें<br>।सादनसम्यग्दृष्टि और<br>।म्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका<br>ोनों अपेक्षाओंसे जघन्य<br>गैर उत्कृष्ट अन्तर       | ₹ <i>७-</i> ₹८<br>₹:-8₹ |
| २० प्रथम पृथिवीसे लेकर २७ त<br>सातवीं पृथिवी तकके मिथ्या-<br>दृष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि १                                                                  | त्तर उत्कृष्ट जन्तर<br>तिनों प्रकारके असंयतसम्य-<br>दृष्टि तिर्यचोंका दोनों अपे-<br>ताओंसे जघन्य और उत्कृष्ट<br>तन्तर                                           | ४१-७ <i>६</i><br>४१-४३  |
| आंसे जवन्य और उत्कृष्ट २८ त<br>अन्तरोंका दृष्टान्तपूर्वक प्रति-<br>पादन २७२८ ज                                                                             | िनों प्रकारके संयतासंयत<br>तर्यचोंका दोनों अपेक्षाओंसे<br>।घन्य और उत्कृष्ट अन्तर<br>।चेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्य-                                                 | કર <del>ૂ</del> -કહ     |
| सम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्या-<br>दिष्ट नारकियोंका नाना और                                                                                                   | र्याप्तकोंका दोनों अपेक्षा-<br>गेंसे जघन्य और उत्कृष्ट<br>भन्तर                                                                                                 | <b>છ</b> ષ-છદ્          |
| (तिर्यंचगति) ३१-४६ <sub>३० म</sub>                                                                                                                         | ( मनुष्यगति )<br>गनुष्य, मनुष्यपर्याप्तक और<br>गनुष्यना मिथ्यादृष्टि जीवोंका                                                                                    | ४६-५७                   |
| और एक जीवकी अपेक्षा<br>जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ३१-३२<br>२३ तिर्येच और मनुष्य जन्मके                                                                        | वन्तर<br>भोगभूमिज मनुष्योंमें जन्म<br>इनेके पश्चात् सात सप्ताहके                                                                                                | <i>४६-४७</i>            |
| और संयमासंयम आदिको प्राप्त कर सकते हैं, इस विषयमें दक्षिण और उत्तर प्रतिपत्तिके अनुसार दो                                                                  | द्वारा प्राप्त होनेवाळी योग्य-<br>ताका वर्णन<br>उक्त तीनों प्रकारके सासा-<br>इनसम्यग्दष्टि और सम्य-                                                             |                         |
| प्रकारके उपदेशोंका निरूपण ३२                                                                                                                               | रेमथ्यादिष्ट मनुष्योंका अन्तर<br>तीनों प्रकारके असंयतसम्य-<br>ग्दष्टि मनुष्योंका अन्तर                                                                          | ५०-५१                   |

| ( 8¢ )                                                                                                                           | पट्खंडागम            | की प्रस्तावना                     |                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ऋम नं. विपय                                                                                                                      | पृष्ठ नं.            | क्रम नं.                          | विषय                                                                                                   | વૃષ્ઠ નં.         |
| ३४ संयतासंयतसे लेकर अप्रमत्त्र<br>संयत गुणस्थान तक तीन<br>प्रकारके मनुष्योंका अन्तर<br>३५ चारों उपशामक मनुष्यत्रि<br>कोंका अन्तर | ોં                   | पुद्गलपि<br>परिभ्रम<br>उत्पन्न क  | जाकर, असंख्यात<br>रवर्तन तक उनमें<br>ण कराके पीछे देवोंमें<br>राकर देवोंका अन्तर<br>ों कहा? इस दांकाका |                   |
| ३६ चारों क्षपक, अयोगिकेवर्ल<br>और सयोगिकेवली मनुष्य<br>त्रिकोंका अन्तर<br>३७ लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंक                           |                      | ४७ एकेन्द्रि<br>जीवोंमें<br>अन्तर | प जीवको त्रसकायिक<br>उत्पन्न कराकर<br>कद्दनेसे मार्गणाका<br>क्यों नहीं होगा?                           | Ęų                |
| अन्तर<br>( देवगति )                                                                                                              | ५७.६४                | इस शंक                            | तका समाधान                                                                                             | ६६                |
| ३८ मिथ्यादृष्टि और असंयत<br>सम्यग्दृष्टि देवोंका अन्तर                                                                           | 120-14               | अन्तर                             | एकेन्द्रिय जीवोंका<br>रकेन्द्रियपर्याप्त और                                                            | ६६-६७             |
| ३९ सासादनसम्यग्हिए और<br>सम्यग्मिथ्यादिष्टिदेवोंका अन                                                                            | तर ५९-६२             |                                   | रकान्द्रयपयात आर<br>केन्द्रियभपयीमकोंका                                                                | ६७                |
| ४० भवनवासी, व्यन्तर,ज्योतिर्प<br>तथा सोधर्म-ईशानकल्परे<br>लेकर शतार–सहस्रारकल<br>तकके मिथ्यादृष्टि और असं                        | Ī                    | न्द्रिय प                         | केन्द्रिय, सृक्ष्म एके-<br>र्याप्त और सृक्ष्म एके-<br>पर्याप्तकोंका अन्तर                              | ६७-६८             |
| यतसम्यग्दिष्ट देवोंका अन्तर<br>४१ उक्त देवोंमें सासादनसम्य<br>ग्दिष्टि और सम्यग्मिण्यादिष्ट                                      | ८ ६ <b>१-६२</b><br>- | रिन्द्रिय                         | , त्रीन्द्रिय, चतु <sup>.</sup><br>और उन्होंके पर्या-<br>था <i>ऌ</i> ब्ध्यपर्याप्तक                    |                   |
| योंका अन्तर<br>४२ आनतकल्पसे लेकर नवश्रेवे<br>यक—विमानवासी देवोंग                                                                 | ફર<br>:-<br>ૉં       | पर्याप्तक                         | प्र और पंचेन्द्रिय-<br>मिथ्यादृष्टि, सासादन                                                            | <i>६८-६९</i><br>- |
| मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्य<br>ग्दृष्टियोंका अन्तर                                                                                 | ६२-६३                |                                   | ष्टे तथा सम्यग्मिथ्या-<br>बौका अन्तर                                                                   | ६९-७१             |
| ४३ उक्त कल्पोंके सासादनसम्य ग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याद्या                                                                          | <u> </u>             | अप्रमत्तर                         | तम्यग्दिष्टिसे लेकर<br>तंयत गुणस्थान तक                                                                |                   |
| देवोंका अन्तर<br>४४ नव अनुदिश और पांच अनु<br>त्तरविमानवासी देवोंग<br>अन्तराभावका प्रतिपादन                                       | ફક<br>:<br>i         | जीवोंका<br>५४ पंचेन्द्रिय         | पर्पाप्तकोंके साग-                                                                                     | <i>ঙ</i> १-७५     |
| २ इन्द्रियमार्गणा                                                                                                                | ६५-७७                |                                   | तपृथक्त्वप्रमाण अन्तर<br>तमय 'देशोन ' पद                                                               |                   |
| ४५ एकेन्द्रिय जीवोंका अन्तर<br>४६ देव मिथ्यादृष्टिको एकेन्द्रि                                                                   | ६५-६६                | क्यों नह                          | हीं कहा ? विवक्षित<br>संशी, सम्मूर्विछम                                                                |                   |

20

अप्रमत्तसंयत

तकके स्त्रीवेदी जीवोंका अन्तर

गुणस्थान

90-96

केवली जिनका अन्तर

६३ उक्त योगवाले सासाद्न-

| क्रम | नं. विषय                                                                       | पृष्ठ नं.   | ऋम नं.                     | विषय                                                                                             | વૃષ્ટ નં.                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      | स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण उपशामकका<br>अन्तर                      | ९९-१००      | ञ्चानी अ                   | त्वोधिकझानी, श्रु<br>ोर अवधिज्ञानी असंय<br>ष्टि जीवोंका अन्तर                                    | रत-                       |
|      | स्त्रीवदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण क्षपकका<br>अन्तर                        | १००         | संयतों                     | ोनों झानवाले संयत<br>का तदन्तर्गत डांक्<br>ानपूर्वक अंतर-निरूप                                   | <b>i</b> T-               |
| इथ   | पुरुपवेदी मिथ्यादिष्योंका                                                      | •           | ८८ संज्ञी,                 | सम्मृच्छिम पर्याप्त                                                                              | क                         |
| ७७   | अन्तर<br>पुरुपवेदी सासादनसम्य-<br>ग्टिप्ट और सम्योग्मध्यादिष्ट-<br>योंका अन्तर | ,,<br>१०१   | शमस्य                      | ाअवधिज्ञान और उ<br>व्यक्त्वका अभाव<br>ते जाना ? इस दांका                                         | <del>,</del>              |
|      | असंयतसम्यग्दिष्टसे लेक्र                                                       |             |                            | सीस सम्वन्धित अन                                                                                 |                           |
|      | अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके<br>पुरुपवेदी जीवोंका अन्तर                          | १०२-१०४     | समाध                       | ःशंकाओंका सप्रमा<br>ान                                                                           | ११८-११९                   |
| હર   | पुरुषवेदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण उपशामक                                  |             | अप्रमत्त                   | श्चानवाळे प्रमत्त अँ<br>ग्लंयनोंका अन्तर तथ                                                      | था                        |
|      | तथा क्षपकोंका पृथक् पृथक्<br>अन्तर-प्रतिपादन                                   | २०४-१०६     | तदन्तः<br>प्रतिपा          | र्गत विद्योपताओं<br>दन                                                                           | का<br>११९-६२२             |
| ८०   | नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टि                                                        |             | ९० तीनों                   | ज्ञानवाले चारों उ                                                                                | प-                        |
| ८१   | जीवोंका अन्तर<br>सासादनसम्यग्दिः छेकर                                          | १०६         | २॥मक<br>पृथक्              | ं और चारों <mark>क्षपक</mark> ोंब<br>पृथक् अन्तर-तिरूषण                                          | ता<br>त <b>१</b> २२-१२४   |
|      | अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक<br>पृथक् पृथक् नपुंसकवेदी                             |             | ९१ प्रमत्तर<br>कषाय        | तंयतसे छेकर श्ली<br>गुणस्थान तक मन                                                               | ण-<br>-                   |
| ૮ર   | जीवोंका अन्तर<br>अपगतवेदी जीवोंका अन्तर                                        | ł           | पययञ्<br>पथक               | ानी जीवोंका पृथ<br>अन्तर निरूपण                                                                  |                           |
| •    | ६ कषायमार्गणा १                                                                | 1           |                            | हानी जीवोंका अन्तर                                                                               |                           |
| ૮રૂ  | भिश्यादाष्ट्रेसे लेकर सूक्ष्म-                                                 |             |                            | ८ संयममार्गणा                                                                                    | १२८-१३५                   |
| 28   | <ul> <li>अक्रषायी जीवोंका अन्तर</li> </ul>                                     |             | केवली<br>संयतों<br>९४ सामा | संयतसे छेकर अयोरि<br>गुणस्थान तक सम<br>का पृथक् पृथक् अन्त<br>यिक और छेदो<br>नासंयमी प्रमत्तसंयत | गे-<br>स्त<br>र १२८<br>प- |
| ধে   | मत्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी और<br>विभंगज्ञानी मिथ्यादिष्ट तथा                      | •           | पृथक्                      | गुणस्थानवर्ती जीवों<br>पृथक् अन्तर                                                               | १२८-१३१                   |
|      | सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका<br>पृथक् पृथक् अन्तर                                 | <b>૧</b> ૧૪ | ९५ पारहा<br>और ३           | रशुद्धिसंयमी प्रम<br>प्रमत्तसंयतोका अन्                                                          | त्त<br>तर १३१             |
|      |                                                                                |             |                            |                                                                                                  |                           |

| क्रम  | न.                            | विषय                                | पृष्ठ नं.     | क्रम  | नं.                 | विषय                                 | પૃષ્ઠ ન           |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ९६    | सूक्ष्मसाम्पराय               | संयमी उप-                           | ļ             |       | लेखा अ              | ौर पद्मलेक्यावा                      | ले                |
|       | शामक और                       | क्षपक सूक्ष्म-                      |               |       |                     | पृथक् पृथक् अंत                      |                   |
|       | साम्परायिक सं                 | यतोंका अन्तर                        | १३२           | १०९   |                     | ष्टिसे लेकर संयोति                   |                   |
| ९७    | यथाख्यातविह                   | ारसंयमी चारों                       |               | -     |                     | गुणस्थान त                           |                   |
|       | गुणस्थानोंका इ                | भन्तर                               | 77            |       |                     | गवाले जीवों                          |                   |
|       | संयतासंयतोंक                  |                                     | १३३           |       |                     | यक् अन्तर                            |                   |
| ९९    | असंयमी चारों                  | गुणस्थानोंका                        |               |       | 8 8                 | भव्यमार्गणा                          | <b>૧</b> ૫૪       |
|       | पृथक् पृथक् अ                 | न्तर १                              | ३३-१३५        | 00-   |                     |                                      | • • •             |
|       | ९ दर्शनमार्ग                  | णा १३                               | ५-१४३         | र्रु० | समस्त ग्<br>जीवोंका | गुणस्थानवर्ती भव<br>अन्तर            |                   |
| १००   | चक्षुद्रीनी                   |                                     |               | १११   |                     | ीवोंका अन्तर                         | 3)<br>7)          |
| १०१   | जीवोंका अन्त<br>चक्षुदर्शनी स |                                     | १३५           |       |                     | म्यक्त्वमार्गणा                      | • •               |
| •     | ग्द्धि और                     |                                     |               | ११२   | असंयतर              | तम्यग्दिष्टिसे लेक                   | र                 |
|       |                               | अन्तर १                             | ३६-१३७        |       |                     | वली गुणस्था                          | •                 |
| १०२   | असंयतसम्यग                    |                                     |               |       | तक स                | म्यग्दृष्टि जीवींव                   | <b>1</b> 7        |
|       | अप्रमत्तसंयत                  | गुणस्थान                            |               |       | पृथक् पृथ           | <b>गक् अन्तर</b>                     | १५५-१५६           |
|       | तकके चश्चदर्श                 | नी जीवोंका                          |               | ११३   |                     | तम्यक्त्वी असंयत                     |                   |
|       | अन्तर                         | 8:                                  | ३८-१४१        |       | सम्यग्दरि           | ष्टे जीवोंका अन्तर                   | र १५६-१५ <u>७</u> |
| १०३   | चक्षुदर्शनी च                 | ारी उपशाम-                          |               | ११४   | -                   | तम्यक्रवी संयत्                      |                   |
|       | कोंका अन्तर                   |                                     | १४१           |       |                     | . <b>प्रम्</b> त्तसंयत औ             |                   |
| १०४   | चक्षुदर्शनी चा                | रों क्षपकोंका                       |               |       | _                   | ायतोंका अन्तर                        | ••                |
| _     | अन्तर                         |                                     | १४२           | ११५   |                     | तम्यक्त्वी चार                       |                   |
| १०५   | अचशुद्रशनी,                   |                                     |               |       | _                   | होंका अन्तर                          | ••                |
|       | और केवलदर्श                   |                                     | 6112          | ११६   |                     | रम्यक्त्वी चार                       |                   |
|       | पृथक् पृथक् अ                 | •                                   | १४३           |       |                     | ायोगिकेवर्ला औ<br>————               |                   |
|       |                               | यामार्गणा १४३                       | १-१५४         |       |                     | विलीका अन्तर                         |                   |
|       | कृष्ण, नील अ                  |                                     |               | ११७   |                     | तम्यग्दष्टि आ <b>र्</b>              | •                 |
|       | लेश्यावाले मि                 |                                     |               |       |                     | ास्थानवर्ती वेदव<br>ष्टे जीवोंका पृथ |                   |
|       | असंयतसम्यग्र<br>अन्तर         |                                     | 3-984         |       | पृथक् अ             | <del></del>                          | फ<br>१६२-१६५      |
| B ( B |                               |                                     | 4-504         | م ہ ہ |                     | ार<br>स्यग्द्रिसे लेक                | -                 |
| ८०७   | उक्त तीनों अशु<br>सासादनसम्य  | ुम ७२५।चाल<br>उटांग और              |               | 336   | अस्पत्तर<br>उपशान्त |                                      |                   |
|       | सम्यग्मिथ्याह                 | <sup>.</sup> टाट जार<br>ग्रिजीवोंका |               |       | तक                  | जपशमसम्यग्हा <u>ं</u>                | _                 |
|       | अन्तर                         |                                     | <b>४५-१४६</b> |       |                     | पृथक् पृथक् अन्त                     |                   |
| १०८   | मिथ्यादृष्टिसे हे             |                                     |               | ११९   |                     | सम्यग्दष्टि, सम                      |                   |
| •     | संयत गुणस्था                  |                                     |               |       |                     | ष्टि और मिथ्य                        |                   |

| क्रम नं.                   | विपय                                                              | पृष्ठ नं.        | त्रम नं.                              | विपय                                                                               | પૃષ્ઠ ને               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| अन्तर                      | वोंका पृथक् पृथक्<br>१३ संज्ञिमार्गणा १                           | ऱ्<br>१७०-१७१    | विदेशपर<br>निक्षेप<br>दांकाक          | ता न होनेसे तीन<br>कहना चाहिए ?<br>ा संयुक्तिक और :                                | -<br>इस<br>इस<br>सप्र- |
| १२० मिथ्याः<br>लेकर झं     | दृष्टि गुणस्थानसे<br>गेणकषाय तक संज्ञी<br>। अन्तर                 | r<br>t           | ६ औद्यि<br>प्रकृतमें                  | स्माधान<br>कादि पांच भावों<br>किस भावसे प्रयो                                      | जन                     |
| १२१ असंज्ञी                | जीवोंका अन्तर<br>ाहारमार्गणा १                                    |                  | फिर य<br>कहे ?                        | ावोंके अनेक भेद<br>हां पांच ही भेद<br>इन शंकाओ                                     | क्यों<br>तिका          |
| दनसम्य                     | क मिथ्याद्दष्टि, सास<br>ग्य्दष्टि और सम्य<br>द्दष्टि जीवोंका अंतर | -                |                                       | , स्वामित्व आदि                                                                    | १८६-१८७<br>छह<br>बका   |
| १२३ असंयत<br>चार गु        | सम्यग्दप्टि आदि<br>ण <del>स्</del> थानवाळे आहा                    | -                |                                       | निरूपण<br>कमावके स्थान                                                             | १८७-१८८<br>और          |
| रक जीव<br>१२४ आहार         | वोंका अन्तर<br>क चारों उपशाम                                      | -<br>१७४-१७७     | विकल्प<br><del>स</del> ्थानव          | की अपेक्षा सेंद्र त<br>ता स्वरूप निरूपण                                            | तथा<br>१८९             |
| १२५ आहार<br>सयोगि          | पन्तर<br>क चारों क्षपक और<br>केवळीका अन्तर<br>रक जीवोंका अन्तर    | १७८              | जाति, <sup>;</sup><br>औद्यि<br>भावमें | त्व किसे कहते<br>संस्थान,संहनन अ<br>कभावोंका वि<br>अन्तर्भाव होता<br>काओंका समाधान | गादि<br>केस<br>है ?    |
|                            | भावानुगम                                                          |                  | १० औपरा                               | गाजाका समायाम<br>मिकभावके स्थान इ<br>की अपेक्षा भेद-नि                             | <br>और                 |
|                            | ्र<br>ी उत्थानिका १<br>:                                          |                  | पण<br>११ औपरा                         | मिकचारित्रके स                                                                     | १९०<br>तात             |
| १ धवलाका<br>और प्रति       | ज्ञा                                                              | १८३              |                                       | ाविवरण<br>क्भावके स्थान इ                                                          | ,,<br>और               |
| भेद निरू                   |                                                                   | ,,               | 🧐 विकल्प                              | की अपेक्षा भेद<br>शमिकभावके स्थ                                                    | १९०-१९१                |
| भाव औ                      | ,स्थापनाभाव,द्रव्य-<br>ार् भावभाव, इन                             | •                | और वि                                 | किल्पकी अपेक्षा मे                                                                 |                        |
| स्वरूप-नि                  |                                                                   | १८ <b>३</b> -१८५ |                                       | ामिकभावके भेद<br>ातिकभावका स्व                                                     | ,,<br>रूप              |
| ४ प्रकृतमें ने<br>प्रयोजनक | गिआगमभावभावसे<br>ज उहेख                                           | १८५              | और भं                                 | ग-निरूपण                                                                           | १९३                    |
|                            | र स्थापनामें कोई                                                  |                  | दद संगाक                              | ानकालनक रि<br>न                                                                    | ले <b>ए</b>            |

|                                                                                                                                                                                                     | गानायुगग-।             | वषय-सूचा                                                |                                                                                                                                                     | (97)                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| क्रम नं. विषय                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ नं.              | ऋम नं.                                                  | विषय                                                                                                                                                | વૃષ્ઠ નં.                                        |
| २<br>ओघसे भावानुगमनिर्देश १ <sup>९</sup><br>१७ मिथ्यादृष्टि जीवके भावका<br>निरूपण                                                                                                                   | १ <b>४-२</b> ०६<br>१९४ | इसी प्र<br>ओंका र<br>२४ सम्यगि                          | इस दांकाका तथा<br>गकारकी अन्य दांका<br>समाधान<br>मथ्यादृष्टि जीववे                                                                                  | <i>१९७</i>                                       |
| १८ मिथ्यादृष्टि जीवके अन्य भी<br>ज्ञान-दर्शनादिक भाव पाये<br>जाते हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं<br>कहा ? इस शंकाको उठाते<br>हुए गुणस्थानोंमें संभव<br>भावोंके संयोगी मंगोंका<br>निरूपण तथा उक्त शंकाका | १९४-१९६                | समाध<br>पण<br>२५ असंयत<br>भावोंक<br>धानोंके<br>२६ असंयत | अनेक दांकाओंके<br>तिपूर्वक विदाद निक<br>तसम्यग्दिष्ट जीववे<br>ता अनेक दांका-समा<br>तसाथ विदाद विवेचन<br>तसम्यग्दंष्टिका असंय<br>गौद्यिकभावकी अपेक्ष | -<br>१९८-१९९<br><del>-</del><br>-<br>-<br>-<br>- |
| १९ सासादनसम्यग्दष्टि जीवके<br>भावका निरूपण                                                                                                                                                          | •                      | स्पष्टीव                                                | । वातका सूत्रकारद्वार<br>हरण<br>।संयत, प्रमत्तसंयः                                                                                                  | २०१                                              |
| २० दूसरे निमित्तसे उत्पन्न हुए<br>भावको पारिणामिक माना<br>जा सकता है, या नहीं, इस<br>शंकाका संयुक्तिक समाधान                                                                                        |                        | और<br>भावोंक<br>समाध                                    | अप्रमत्तसंयत जीवों<br>का तदन्तर्गत शंक<br>ग्रानपूर्वक निरूपण<br>मोहनीयकर्मके उपशम                                                                   | क्रे<br>ा-<br>२०१- <b>२०</b> ४                   |
| २१ सत्त्व, प्रमेयत्व आदिक भाव<br>कारणके विना उत्पन्न होने<br>वाले पाये जाते हैं, फिर यह<br>कैसे कहा कि कारणके विना<br>उत्पन्न होनेवाले परिणामक                                                      | -<br>:<br>:<br>[       | क्षय अ<br>संयता<br>कादि<br>छाये                         | गैर श्रयोपशमकी अपेक्ष<br>(संयतोंके औपशारि<br>भाव क्यों नहीं बर<br>१इस शंकाका समाधा                                                                  | ता<br>मे-<br>त-<br>न २०३                         |
| अभाव है ? इस रांकाक<br>समाधान                                                                                                                                                                       | T<br>१९७               | र चारा                                                  | ' उपशामकोंके भावोंव<br>।ण                                                                                                                           | n।<br>२०४-२०५                                    |
| २२ सासादनसम्यग्दिष्टिपना भी<br>सम्यक्त्व और चारित्र, इन<br>दोनोंके विरोधी अनन्तानु<br>बन्धी कषायके उदयके विन<br>नहीं होता है, इसलिए उस्                                                             | र<br>-<br>र<br>ते      | रहित<br>गुणस्<br>कैसे<br>अनेक                           | ियकर्मके उपराम<br>अपूर्वकरण आदि ती<br>थानोंमें औपरामिकमा<br>संमव है ? इस रांकाव<br>प्रकारोंसे सयुक्ति                                               | न<br>व<br>का                                     |
| औद्यिक क्यों नहीं मानते<br>हैं ? इस शंकाका समाधान<br>२३ सासादनसम्यक्त्वको छोड़<br>कर अन्य गुणस्थानसम्बन्ध<br>भावोंमें पारिणामिकपनेक<br>ज्यवहार क्यों नहीं किय                                       | ते<br>;-<br>पि<br>ज    | और<br>तद्द                                              | िक्षपक, सयोगिकेव<br>अयोगिकेवळीके भावों<br>तर्गत अनेकों रांकाओं<br>धान करते हुए विश                                                                  | का<br>का                                         |

क्रम नं.

क्रम नं. विषय

पृष्ठ नं.

२०६

२०७

२०८

विपय

9ष्ट नं.

99

3

आदेशसे भावानुगमिनदेश २०६-२३८ १ गतिमार्गणा २०६-२१६ (नरकगति) २०६-२१२

३२ नारकी मिथ्यादृष्टि जीवोंके भाव

३३ सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्व-घाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सदावस्थारूप उप-तथा सम्यक्त्व-शमसे. प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सद्यस्था-रूप उपशमसे अथवा अनु-दयोपशमसे और मिथ्यात्व-प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयसे मिथ्यादृष्टिभाव उत्पन्न होता है,इसलिए उसे क्षायोप-शमिक क्यों न माना जाय? शंकाका संयुक्तिक २०६-२०७ समाधान

३४ नारकी सासादनसम्यग्दि जीवोंके भाव

३५ जब कि अनन्तानुबन्धी कषा-यके उदयसे ही जीव सासा-दनसम्यग्दिए होता है, तव उसे औदियिकभाव क्यों न कहा जाय १ इस इांकाका समाधान

३६ नारकी सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंके भावका तदन्तर्गत शंका-समाधानपूर्वक निरूपण

**३७ नारकी** असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंके भाव २०८-२०९

३८ असंयतसम्यग्दष्टि नाराकि-योंका असंयतत्व औदयिक है, इस वातका स्पष्ट निरूपण २०९ ३९ प्रथम पृथिवीसे छेकर सातवीं पृथिवी तक नारकी जीवोंके भावोंका निरूपण २०९-२१२

(तिर्यंचगति) २१२-२१३

४० सामान्य तियंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्यात और पंचेन्द्रियतिर्यंच योनि-मती जीवोंके सर्व गुणस्थान-सम्बन्धी भावोंका निरूपण तथा योनिमती तिर्यंचोंमें क्षायिकभाव न पाये जानेका स्पर्शेकरण

(मनुप्यगति) २१३

४१ सामान्यमनुष्य, पर्याप्तमनुष्य और मनुष्यनियोंक सर्वगुण-स्थानसम्बन्धा भावोका निरूपण

४२ लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य और तिर्यं-चोंके भावोंका सूत्रकारद्वारा सुत्रित न होनेका कारण

(देवगति) २१४-२१६

४३ चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके भाव २१४

४४ भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिषी देव और देवियोंके तथा सौधर्म-ईशानकस्पवासी देवि-योंके भावोंका निरूपण २१४-२१५

४५ सौधर्म-ईशानकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक देवोंके भावोंका विवरण २१५-२१६

२ इन्द्रियमार्गणाः २१६-२१७

४६ मिथ्यादृष्टिसे छेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक पंचे-न्द्रियपर्याप्तकोंके भावोंका

| त्रम | नं.                  | विषय                            | पृष्ठ नं.   | क्रम नं.                | विषय                              | पृष्ठ नं.       |
|------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|      |                      | था पकेन्द्रिय,<br>और लब्ध्य-    |             | सम्यग्ह<br>जीवोंके      | ष्टि और सयोगिके<br>भारत           | वली<br>२२१      |
|      | पर्याप्तक पंचे       | ान्द्रिय जीवोंके                |             |                         |                                   | •               |
|      | _                    | ाका कारण      २                 | १६-२१७      |                         | वेदमार्गणा                        | =               |
|      | ३ का                 | यमार्गणा २१                     | i           | ५५ स्त्रीवेद्<br>संकवेद | ो, पुरुषवेदी और<br>ति जीवोंके भाव | नपुं-<br>२२१    |
| 80   | त्रसकायिकः           | और त्रसकायिक-                   |             | ५६ अपगत                 | विदी जीवोंके भाव                  | r २२२           |
|      |                      | वोंके सर्व गुण-                 |             |                         | विदी किसे कहा ज                   |                 |
|      |                      | ग्री भावोंका प्रति-             |             | इस                      | शंकाका सर्यु                      | क्तेक           |
|      |                      | गा तत्सम्बन्धी                  |             | समाध                    |                                   | ,,,             |
|      | शंका-समाध            | 2                               | ,,          |                         | ६ कषायमार्गणा                     |                 |
|      | ४ यो                 | गमार्गणा २१                     | ८-२३१       | ५८ चतुष्क               | षायी जीवोंके भा                   |                 |
| 85   | पांचों मनं           | तियोगी, पांचों                  |             | ५९ अकषा                 | यी जीवोंके भाव                    | ,,              |
|      | वचनयोगी,             | काययोगी और                      |             | ६० कषाय                 | क्या वस्तु है, अ                  |                 |
|      |                      | ययोगी जीवोंके                   |             |                         | केस प्रकार घटित।                  |                 |
|      | भाव                  |                                 | २१८         | है ? इ                  | स शंकाका सयु                      | क्तिक           |
| ४९   | , औदारिकमि           | श्रकाययोगी मि-                  |             | समाध                    | गन                                | ,,              |
|      | थ्यादृष्टि,          | सासादनसम्य-                     |             | 9 5                     | <b>ज्ञानमार्गणा</b>               | २२४-२ <b>२६</b> |
|      | ग्दृष्टि, असंय       | तसम्यग्दष्टि और                 |             |                         | ानी, श्रुताज्ञानी                 |                 |
|      |                      | ही जीवोंके                      |             | विभंग                   | ाज्ञानी जीवोंके भा                | व २२४-२२५       |
|      | भावोंका पृथ          | क् पृथक् निरूपण                 | २१८-२१९     | ६२ मिथ्य                | ादृष्टि <mark>जीवोंके</mark> ज्ञा | <b>ानको</b> ।   |
| ५०   | औदारिकमि             | श्रिकाययोगी असं                 | -           |                         | ।पना कैसे है ? ज्ञ                |                 |
|      | यतसम्यर्ग्डा         | ष्ट जीवोंमें औप-                |             |                         | <del>क्</del> या है ? इत्यादि ३   | <b>ग्नेकों</b>  |
|      | शमिकभाव              | न बतलानेका                      |             |                         | ओंका समाधान                       | ,,              |
|      | कारण                 |                                 | <b>२१</b> ९ |                         | श्रुत, अवधि, मन                   |                 |
| બ્   | वारों गुणस           | यानवर्ती वैकिय <del>ि</del> क   | 5-          |                         | केवलज्ञानी र्ज                    |                 |
|      |                      | जीवोंके भाव                     |             | i .                     | का पृथक् पृथक् नि                 |                 |
| Ų:   | २ वैक्रियिकारि       | ।<br>।<br>।<br>।<br>।           |             |                         | ग्' यह कौनसा                      |                 |
| ,    | _                    | ।<br>सादनसम्यग्द <u>ि</u> ष्ट   |             | 1                       | योग्को कार्मणश                    |                 |
|      |                      | असंयतसम्यग्दि                   |             | 1                       | । होनेवाला क्य                    |                 |
|      | जीवोंके भा           |                                 | २२०         |                         | जाय ? इन शंका                     | ओंका            |
| 6    | ३ आहारकक             |                                 | τ           | 1                       | क्तेक समाधान                      | ,,              |
| ν.   | ् आहारकमि<br>आहारकमि | श्रिकाययोगी जीव                 |             | 1                       | : संयममार्गणा                     | २२:७-२२८        |
|      | के भाव               |                                 | ,,          | 1 '                     | तसंयतसे लेकर अ                    |                 |
| ધ    | ४ कार्मणकाय          | ायोगी <sup>.</sup> मिथ्यादृष्टि | ,           |                         | ही गुणस्थान तकः                   |                 |
| -    | सासादनर              | तम्यग्दष्टि, असंयत              | <b>[-</b>   | । जीव                   | कि भाव                            | २२७             |

| <b>क्र.म</b> | नं. विपय                                                                           | पृष्ठ नं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क्रम नं.             | विपय                                                            | पृष्ठ नं.                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | सामायिक, छेदोपस्थापना,<br>परिहारविद्युद्धि और सुक्ष्म-<br>साम्परायिक संयमी जीवोंके | a contraction of the contraction | सम्यग्हे<br>और       | ष्णस्थानवर्ती क्षायि<br>प्रिष्ट जीवोंके भावों<br>उनके सम्यक्त्व | का<br>का                                |
|              | भावोंका पृथक् पृथक् निरूपण<br>यथाख्यातसंयमी, संयमा-<br>संयमी और असंयमी जीवोंके     | २२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्वक (<br>७८ असंयर | र्तत इांका-समाध<br>निरूपण<br>तसम्यग्दप्टि आदि न                 | २३१-२३४<br>बार                          |
|              | भावोंका पृथक् पृथक् निरूपण<br>९ दर्शनमार्गणा २                                     | २२८<br>२८-२२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गुणस्थ<br>ग्हप्रि    | गनवर्ती वेदकस<br>जीवोंके भावोंका <sup>इ</sup><br>त्वका निरूपण   | म्य-<br>शोर                             |
|              | चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी<br>जीवोंके भाव<br>अवधिदर्शनी और केवल-                  | २२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उपशां                | तसम्यग्दिष्टिसे हे<br>तकपाय गुणस्थान<br>।सम्यग्दिष्ट जीव        | तक                                      |
| •            | द्दीनी जीवोंके भाव<br>१० लेक्यामार्गणा २                                           | <b>२</b> २९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | <b>हा और सम्यक्</b> ट                                           |                                         |
| ७०           | कृष्ण, नील और कापोत-<br>लेक्यावाले आदिके चार<br>गुणस्थानवर्ती जीवोंके भाव          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्मिथ्य              | दनसम्यग्दष्टि, स<br>तद्दष्टि और मिथ्या<br>ह भाव                 |                                         |
| ७१           | तेजोलेश्या और पद्मलेश्या                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | १३ संज्ञिमार्गणा<br>इष्टिसे लेकर क्ष                            |                                         |
| 10:          | वाले आदिके सात गुणस्थान<br>वर्ती जीवोंके भाव<br>गुक्कलेक्यावाले आदिके तेरह         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कपाय                 | ादाप्टस लकर द<br>:गुणस्थान तक <sup>:</sup><br>के भाव            | पंजी<br>संज्ञी<br>"                     |
|              | गुणस्थानवर्ती जीवोंके भाव                                                          | २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | ो जीवोंके भाव                                                   | 77                                      |
|              | ११ भव्यमार्गणा २                                                                   | (३०-२३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                    | ४ आहारमार्गणा                                                   | २३८                                     |
|              | ६ सर्वगुणस्थानवर्ती भव्य<br>जीवोंके भाव                                            | ा<br>२३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | केवर्ल               | ाद्दप्रिसे लेकर सये<br>( गुणस्थान तक अ                          |                                         |
| 98           | अभव्य जीवोंके भाव                                                                  | <b>,,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | विोंके भाव<br>स्टब्स की वेंके भाव                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| <b>'</b>     | < अभव्यमार्गणामें गुणस्थानवे<br>भावको न कह कर मार्गणा                              | <b>[-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८४ अनाह              | हारक जीवोंके भाव<br>अन्यवस्थान                                  |                                         |
|              | स्थान-संबंधी भावके कहनेक<br>क्या अभिप्राय है ? इस                                  | ा<br>त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | अल्पबहुत्वानुः                                                  | 14                                      |
|              | शंकाका समाधान                                                                      | २३०-२३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | ्<br>विषयकी उत्थानि                                             | <b>हा २</b> ४१-३५०                      |
|              | १२ सम्यक्त्वमार्गणाः<br>६ असंयतसम्यग्दिष्टेसे छेक                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और                   | तकारका मंगळा <sup>.</sup><br>प्रतिज्ञा                          | २४१                                     |
| G            | ६ अस्यतसम्यग्टाटस उन<br>अयोगिकेवली गुणस्थान तर                                     | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | बहुत्वानुगमकी अ                                                 | पेक्षा                                  |
| ٠.           | सम्यग्दृष्टि जीवोंके भाव                                                           | . २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ि निर्देश            | <b>ग्न-भेद-निरूपण</b>                                           | "                                       |

| ऋम  | नं.                              | विषय                                                                                   | पृष्ठ नं.                    | ऋम | नं.                             | विषय                                                                                    | पृष्ठ नं.                                    |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ર   | अल्पबहुत<br>और भ<br>चार प्रक     | पबहुत्व, स्थाप्<br>च, द्रव्य-अल्पब<br>ाव-अल्पबहुत्व,<br>तरके अल्पबहुत्व<br>बरूप-निरूपण | हुत्व<br>इ <b>न</b><br>गोंका |    | णकार व<br>कारके ती<br>सम्यग्मि  | सम्यग्दष्टियोंका<br>तलाते हुए ग्<br>न प्रकारोंका वण्<br>प्यादष्टि, असंग्<br>इ और मिथ्या | र् <sup>ण-</sup><br>र्गन २ <b>४९</b><br>यत्- |
| સ્  | _                                | सचित्त द्रव्य<br>प्रयोजनका उहे                                                         |                              |    | जीवोंका<br>माण अल               | सयुक्तिक एवं र<br>पबहुत्व-निरूपण                                                        | सप्र-<br>२५०-२५३                             |
|     | निर्देश,<br>छह अनुः<br>त्वका स्ट | स्वामित्व,<br>योगद्वारोंसे अब्ष्<br>वरूप निरूपण<br>ार आदेशका स्व                       | भादि<br>बिहु-<br>२४२-२४३     | १७ | असंयतस्<br>स्थानमें<br>अल्पबहुत | तम्यग्दष्टि श्<br>सम्यक्त्वसम्ब<br>वका अनेक शं<br>माधानपूर्वक वि                        | गुण-<br>न्धी<br>का-                          |
| ओ   | घसे अल्प                         | २<br>बिहुत्वा <b>नुगम</b> नि                                                           | ई्श२४ <b>३-३६१</b>           | १८ | संयतासं<br>सम्यक्त्व            | यत गुणस्था<br>सम्बन्धी अन्प                                                             | ानमें<br>बहु-                                |
| દ્  | वर्ती उ                          | प्णादि ती <b>न गुण</b> र<br>उपशामक जी<br>। अपेक्षा अल्पवह                              | वोंका                        |    | त्वका तद<br>ओंके स              | स्तर्गत अनेक र<br>गमाधानपूर्वक  •<br>रूपण                                               | iका-<br>सयु-                                 |
| હ   | अपूर्वकः<br>परस्पर               | रण आदिके का<br>हीनाधिकता ह<br>विसदश क्यों                                              | लोंमें<br>ोनेसे              | १९ | प्रमत्त ३<br>गुणस्था            | भौर अप्रमत्तर<br>तमें सम्यव<br>अस्पवद्गुत्व                                             | <b>ां</b> यत                                 |
|     | होता ?<br>संयुक्ति               | ' इस शंब<br>क समाधान                                                                   | हाका<br>२ <b>४</b> ४         | २० | उपशाम<br>सम्यक्त                | क और क्षप<br>।सम्बन्धी अल्पव                                                            | हुत्व                                        |
|     | स्थोंका                          | तकषायवीतराग<br>अस्पबहुत्व<br>तीवोंका अस्पबह्                                           | २४५                          |    |                                 | न्तर्गत अनेक <b>इ</b><br>ामाधान<br>३                                                    |                                              |
|     | सयोगि<br>केवलीव                  | केवली और अर<br>का प्रवेशकी अ                                                           | ग्रोगि-<br>ग्पेक्षा          |    |                                 | भे अल्पबहुत्वानु                                                                        |                                              |
| ११  |                                  | त्व<br>केवळीका स<br>अपेक्षा अल्पबर्                                                    |                              |    |                                 | गतिमार्गणा<br>नरकगति )                                                                  |                                              |
| १्द | र प्रमत्त्तसं                    | यत और अप्रमत्त<br>। अल्पवहुत्व                                                         |                              | 3  | सासाद<br>ग्मिथ्या               | नसम्यग्दष्टि, ३<br>दृष्टि, असंयतः                                                       | सम्य-<br>सम्य-                               |
| १ः  | ६ संयतार<br>और                   | तंयतोंका अब्प<br>तत्संबंधी शं                                                          | बहुत्व<br>काका<br>२४८        |    | नारकी :                         | और मिथ्य<br>जीवोंके अल्पबहु<br>सयुक्तिक निरू                                            | त्वका                                        |
| १६  | अल्पबह                           | (नसम्यग्दष्टिजी<br>दुत्व और तद्                                                        | वोंका                        | 2  | २ असंयत                         | सम्यग्दाष्टे गुणस्<br>गोंका सम्यक्त्वस                                                  | थानम                                         |
|     | नागाना ।                         | CIMILATE CIMI                                                                          | -11-1 100 10 1               |    |                                 | •                                                                                       |                                              |

विषय प्रष्ठ ने. ऋम नं. क्रम नं. विषय पृष्ठ नं. २३ पृथक्त्व राब्दका अर्थ वेपुल्य-अल्पबहुत्वका पृथक् पृथक् २७३ वाची कैसे लिया ? इस निरूपण शंकाका समाधान २६४ (देवगति) २८०-२८७ २४ सातों पृथिवियोंके नारकी ३१ चारों गुणस्थानवर्ती देवोंका जीवोंका पृथक् पृथक् अल्प-220 अल्पबहुत्व २६४-२६७ वहत्व ३२ असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें २५ अन्तर्मुहूर्तका अर्थ असंख्यात देवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी आविटयां हेनेसे उसका अन्त-२८०-२८१ अल्पवहृत्व र्मुहूर्तपना विरोधको क्यों ३३ भवनवासी,व्यन्तर, ज्योतिपी, नहीं प्राप्त होगा ? इस देव और देवियोंका, तथा २६६ शंकाका समाधान सीधर्म-ईशानकल्पवासिनी (तिर्यंचगति) २६८-२७३ २८१-२८२ देवियोंका अल्पवहुत्व २६ सामान्यतिर्येच, पंचेन्द्रिय-३४ सीधर्म-ईशानकल्पसे लेकर तिर्यंच, पंचेन्द्रियपर्याप्त और सर्वार्थसिद्धि तक विमान-पंचेन्द्रिययोनिमती तिर्यचौंके वासी देवोंके चारी गुण-तदन्तर्गत अनेक शंकाओंके स्थानसम्बन्धी तथा सम्यक्त्व-समाधानपूर्वेक अल्पवद्युत्वका अल्पचहुत्वका सम्बन्धी निरूपण २६८-२७० तदन्तर्गत शंका-समाधान-२७ असंयतसम्यग्दप्टि और संय-पूर्वक पृथक् पृथक् निरूपण २८२-२८६ तासंयत गुणस्थानमें उक्त ३५ सर्वार्थसिद्धिमें असंख्यात चारों प्रकारके तिर्यचौंका देव क्यों नहीं होते? वर्ष-सम्यक्त्वसंबंधी अल्पबहुत्व २७०-२७३ पृथक्त्वके अन्तरवाले आन-२८ असंयत तिर्यंचोंमें क्षायिक-तादि कल्पवासी देवोंमे सम्यग्द्धियोसे वेदकसम्य संख्यात आवलियोंसे भाजित ग्दृष्टि जीव क्यों असंख्यात-पत्योपमप्रमाण जीव क्यों गुणित है, इस नहीं होते ? इत्यादि अनेक सयुक्तिक निरूपण २७१ शंकाओंका सयुक्तिक और २९ संयतासंयत तिर्यंचोंमें क्षायिक-२८६-२८७ सप्रमाण समाधान सम्यग्दिष्योंका अल्पबहुत्व २ इन्द्रियमार्गणा २८८-२८९ क्यों नहीं कहा ? इस शंकाका समाधान २७२ ३६ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-(मनुष्यगति) २७३-२८० पर्याप्त जीवोंका अल्पबहुत्व " ३७ इन्द्रियमार्गणामे स्वस्थान-३० सामान्य मनुष्य, पर्याप्त-अल्पबहुत्व और सर्वपरस्थान-मनुष्य और मनुष्यनियोंके अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहे ? तद्न्तर्गेत शंका-समाधान-२८९ पूर्वक सर्व गुणस्थानसंबंधी इस शंकाका समाधान

**३१२-३१**४

क्रम नं. विषय पृष्ठ नं. ३ कायमार्गणा 269-290 ३८ त्रसकायिक और त्रसकायिक-पर्याप्त जीवोंका अल्पबहुत्व ४ योगमार्गणा २९०-३०० ३९ पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंके गुणस्थानसम्बन्धी और सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्प-बहुत्वका पृथक् पृथक् निरूपण२९०-२९४ ४० औदारिकमिश्रकाययोगी स-योगिकेवली, असंयतसम्य-ग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंका २९४-२९५ अल्पबहुत्व ४१ वैकियिककाययोगी जीवोंका २९५-२९६ अल्पबहुत्व ४२ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सा-सादनसम्यग्दष्टि, असंयत-सम्यग्दष्टि और मिथ्यादष्टि जीवोंका अल्पबहुत्व २९६ ४३ वैकियिकमिश्रकाययोगी असं-यतसम्यग्दष्टि जीवोंका सम्य-क्तवसम्बन्धी अल्पबहुत्व २९७ ४४ आहारककाययोगी आहारकमिश्रकाययोगी जी-वोंका अल्पबहुत्व २९७-२९८ ४५ उपश्रमसम्यक्त्वके साथ आहारकऋद्धि क्यों नहीं होती? इस शंकाका समाधान २९८ ४६ कार्मणकाययोगी सयोगिके-वली, सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसम्यग्दिष्टि और मि-थ्यादृष्टि जीवोंका अल्पबहुत्व २९८-२९९ ४७ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्था-

नमें कार्मणकाययोगी जीवों-

क्रम नं. विषय पृष्ठ नं. का सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्प-बहुत्व २९९-३०० ४८ पल्योपमके असंख्यातवें भाग-क्षायिकसम्यग्हिष्ट-यों में से असंख्यात जीव विद्रह क्यों नहीं करते? इस शंकाका समाधान ५ वेदमार्गणा ३००-३११ ४९ प्रारम्भके नव गुणस्थानवर्ती स्त्रीवेदी जीवोंका पृथक् पृथक् ३००-३०२ अल्पबहुत्व ५० असंयतसम्यग्दष्टि, संयता-संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त-संयत, अपूर्वकरण और अनि-वृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती स्त्रीवेदियोंका पृथक् पृथक् सम्यक्तवसम्बन्धी अल्पबहुत्व ३०२-३०४ ५१ प्रारम्भके नव गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदी जीवोंका पृथक् ३०४-३०६ पृथक् अल्पबहुत्व ५२ असंयतसम्यग्दि आदि छह गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदी जीवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी पृथक् पृथक् अल्पबहुत्व ३०६-३०७ ५३ आदिके नव गुणस्थानवर्ती नपुंसकवेदी जीवोंका पृथक् 300-306 पृथक् अल्पबहुत्व ५४ असंयतसम्यग्दष्टि आदि छह गुणस्थानवर्ती नपुंसकवेदी जीवोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी 309-380 अल्पबहुत्व ५५ अपगतवेदी जीवोंका अल्प-388 बहुत्व ६ कषायमार्गणा ३१२-३१६ ५६ चारों कषायवाले जीवोंका

अल्पबहुत्व

| क्रम           | नं. विषय                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठ नं.       | क्रम नं.                                                        | विषय                                                                                                  | પૃષ્ઠ નં.                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>c4/0</i>    | अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-<br>करण, इन दो उपशामक<br>गुणस्थानोंमें प्रवेश करने-<br>घाले जीवोंसे संख्यातगुणित<br>प्रमाणवाले इन्हीं दो गुण-<br>स्थानोंमें प्रवेश करनेवाले<br>क्षपकोंकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्प-<br>रायिक उपशामक जीव<br>विशेष अधिक कैसे हो<br>सकते हैं ? इस शंकाका<br>समाधान | <b>ब</b> श्च    | और अ<br>अल्पबहु<br>६६ सामान्य<br>संयतसे<br>गुणस्थ<br>६७ उक्त जी | ८ संयममार्गणा<br>य संयतोंका पर<br>छेकर अयोगिके<br>ति तक अल्पवहुत<br>वोंका दसवें ः<br>तक सम्यक्त्वसम्ब | ोंका<br>३२ <b>१-३</b> २२<br>३ <b>२२-३३∙</b><br>यत्त-<br>वली<br>य ३२२-३२४<br>गुण्- |
| ५८             | असंयतसम्यग्दि आदि सात<br>गुणस्थानवर्ती कपायी जीवों-<br>का सम्यक्त्वसम्बन्धी पृथक्                                                                                                                                                                                                 | <b>ર</b> ૧      | स्थानव<br>छेदोपस्<br>अल्पवह                                     | यतादि चार त्<br>र्ती सामायिक<br>धापनाशुद्धिसंयत<br>दुत्व<br>जीवोंका सम्यक्ष                           | और<br>ोंका<br>३२५-३२६                                                             |
| ५९             | अकषायी जीवोंका अल्पवहुत्व<br>७ ज्ञानमार्गणा ३                                                                                                                                                                                                                                     | ३१६             | सम्बन्ध<br>७० प्रिहा                                            | ी अल्पवद्धत्व<br>ख्युद्धिसंयमी प्र                                                                    | <b>३</b> २६<br>मत्त                                                               |
| ६०             | मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और<br>विभंगज्ञानी जीवोंका अल्प-<br>बहुत्व                                                                                                                                                                                                                | <b>३१६-</b> ३१७ | वर्ती र्ज<br>७१ उक्त                                            | प्रमत्तसंयत गुणस्थ<br>विका अल्पवहुत्व<br>जीवोंका सम्यय्<br>गि अल्पवहुत्व                              | ा ३२७<br>स्त्व-                                                                   |
| <b>&amp; ?</b> | आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुत-<br>ज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवों-<br>का असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर<br>श्रीणकषायवीतरागछग्रस्थ<br>गुणस्थान तक पृथक् पृथक्                                                                                                                                       |                 | ७२ परिहार<br>शमसम्<br>इस सि<br>७३ सृक्ष्मस                      | र्श्चिद्धंसंयतोंके<br>यक्त्व नहीं होत<br>द्धान्तका स्पष्टीक<br>गंपरायिकसंयमी<br>और क्षपक जीव          | हि,<br>रण "<br>उप-                                                                |
| ६२             | उक्त जीवोंका दसवें गुण-<br>स्थान तक सम्यक्त्वसम्बन्धी                                                                                                                                                                                                                             | 290             | ७४ यथाख्य<br>तोंका                                              | यातविहारग्रुद्धिसं<br>अल्पवहुत्व<br>संयतोंका अल्पव                                                    | य—                                                                                |
| ६३             | अस्पबहुत्व<br>प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीण-<br>कषाय गुणस्थान तक मनः-<br>पर्ययक्षानी जीवोंका अल्प-                                                                                                                                                                                     | ३१९             | नहीं, है<br>७६ संयता<br>सम्यग्ट                                 | इस वातका स्पष्टी<br>संयत और असं<br>ष्टिजीवोंका सम्य                                                   | करण ,,<br>यत-<br>क्त्व-                                                           |
| క్రా           | बहुत्व<br>उक्त जीवोंका दसवें गुण-                                                                                                                                                                                                                                                 | ३२०             | ł                                                               | ति अस्पबहुत्व<br>दर्शनमार्गणा                                                                         | ३२८-३३०<br><b>३३</b> १                                                            |
| <b>70</b>      | स्थान तक सम्यक्त्वसम्बन्धी<br>अस्पबद्धुत्व                                                                                                                                                                                                                                        | ३२१             | ७७ चक्षुदः                                                      | र्गनी, अचधुद्द<br>हर्गनी और के                                                                        | ीनी,                                                                              |

| क्रम       | नं.           | विषय                            | पृष्ठ नं.   | क्रम नं.          | विषय                              |                    | પૃષ્ઠ નં.        |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
|            | दर्शनी जीवोंव | ना पृथक् पृथक्                  |             | गुणस्थ            | ानोंमें एक ह                      | डी पद              |                  |
|            | अल्पबहुत्व    |                                 | ३२१         | होनेके            | कारण स                            | म्यक्त्व-          |                  |
|            | १० लेइ        | यामार्गणा ३३                    | २-३३९       |                   | त्री अल्पबहुत्व <b>ः</b>          |                    |                  |
| ७८         | आदिके चार     | गुणस्थानवर्ती                   |             |                   | ातका स्पष्टीकर                    |                    | ३४२              |
|            | कृष्ण, नील    | और कापोत-                       |             |                   | तसम्यग्दिष्टि आ<br>ग्रानवर्ती वेद |                    |                  |
|            |               | र्नावोंका अल्प-                 |             | ग्द्य हि          | नागुना अस्पव<br>जीवोंका अस्पव     | पालस्य-<br>हित्व ३ | 82-383           |
| 100        | बहुत्व        | दृष्टि गुण-                     | ३३२         | ९० उक्त           | जीवोंके स                         | ख्य<br>म्यक्त्व-   | , , , , , , ,    |
| <b>5</b> , |               | त्राष्ट्र गुण-<br>जीवोंका सम्य- |             |                   | धी अल्पबहुत्ववे                   |                    |                  |
|            |               | अल्पबहुत्व ३                    | 32-333      |                   | नेरूपण                            |                    | રુષ્ઠર           |
| ८०         | आदिके सात     | गुणस्थानवर्ती                   |             |                   | तसम्यग्दृष्टिसे                   |                    |                  |
|            | तेज और        | पद्मलेश्यावाले                  |             |                   | तकषाय गुणस्थ<br>सम्यग्दष्टिः      |                    |                  |
|            |               | क् पृथक् अल्प-                  |             | अ <b>ल्</b> पब    |                                   | गावाका             | રૂપ્રક           |
| . 5        | बहुत्व        |                                 | ३४-३३५      |                   | ु<br>विवांके सम्यक्त              | वसंबंधी            | 700              |
| ८४         |               | दृष्टि आदि चार<br>उक्त जीवोंका  |             | अस्पब             | हुत्वके अभावक                     |                    |                  |
|            |               | उक्त जावाका<br>ान्धी अल्पबहुत्व | इइ५         | करण               |                                   |                    | રૂઝલ             |
| <b>ر</b> ء | _             | गदि तेरह गुण-                   | ٠, ١        |                   | दिनसम्यग्दृष्टि,                  |                    |                  |
| - •        |               | <b>गुक्क</b> लेक्यावाले         |             |                   | ादृष्टि और मि<br>के अल्पबहुत्वका  |                    |                  |
|            |               | ाबहुत्व ः                       | ३३६-३३८     | प्रदर्श           | । गरममञ्जूरममा।<br>न              | A414               |                  |
| ८३         |               | दृष्टि गुणस्था-                 |             | -                 | १३ संज्ञिमार्गण                   | ा ३६               | "<br>328-3       |
|            |               | सवें गुणस्थान                   |             |                   | के बारह गुणस्थ                    |                    | , , , , , ,      |
|            |               | ।ावा <b>ले जीवोंका</b>          | 77 4750     | संज्ञी            | जीवोंका अल्पव                     | हुत्व              | <b>રૂ</b> કુ     |
|            |               | ान्धी अल्पबहुत्व <sup>ः</sup>   | i           |                   | ी जीवोंके अल्प                    |                    |                  |
|            |               | रागेणा ३३                       | १९-३४०      | अभाव              | -निरूपण                           |                    | રુક્ષદ           |
| ૮૪         | सर्वगुणस्थान  |                                 | 220         | ?                 | ४ आहारमार्गण                      | ा ३१               | ४ <b>६</b> -३५०  |
|            | जीवोका अल्प   |                                 | 33°         |                   | के तेरह गुरु                      |                    |                  |
| ८५         | अभव्य जावा    | का अल्पबहुत्व                   | ०४६<br>अध्य | आहा               | रक जीवोंका अ                      | ल्पबहुत्व'         | ३४६-३४७          |
|            | १५ सम्यक      | त्वमार्गणा ३५                   | उ०-५४५      |                   | से द <b>सवें गुणस्</b> श          |                    |                  |
| ८६         |               | पग्दष्टि जीवोंका                | ລຸບຸລ       |                   | क जीवोंका स                       |                    | <b>5</b>         |
| ,<br>/\B   | अल्पबहुत्व    | नसे लेकर चौद-                   | ३४०         |                   | धी अल्पबहुत्व<br>शरक जीवोंका      |                    | ३४८              |
| 20         | हर्ने गणस्था  | तक क्षायिक-                     |             | ५८ अनाह<br>बहुत्व | ्रियक जावाकः                      |                    | ३४८- <b>३</b> ४९ |
|            | सम्यग्द्दष्टि | तीवोंका अब्प-                   |             | •                 | तसम्यग्दृष्टि                     | गुण-               |                  |
|            | बहुत्व        | Ţ                               | ३४०-३४२     |                   | में अनाहारक                       | जीवोंका            |                  |
| <b>دد</b>  | असंयतसम्य     | दृष्टि आदि चार                  | 1           | सम्यव             | स्त्वसम्बन्धी अ <sup>त</sup>      | स्पबद्धुत्व        | ३४९-३५०          |

# ( पुस्तक ४ )

| ৰিব্ৰ      | पंक्ति     | अगुद्ध                                                    | गुद                                                                                                                                |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २८         | ų          | णामपत्तिङ्कीणं                                            | णाम पत्तिङ्घीणं                                                                                                                    |
| "          | २०         | जिनको ऋद्रि प्राप्त नहीं हुई है,                          | जिनको ऋदि प्राप्त हुई है,                                                                                                          |
| ४१         | २९         | विष्कंभ और आयामसे<br>तिर्यग्ळोक है,                       | घनलोक, कर्ध्वलोक और अधोलोक, इन<br>तीनों लोकोंके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें<br>विष्कंभ और आयामसे एक राजुप्रमाण ही<br>तिर्यग्लोक है, |
| <b>9</b> 0 | २८         | तिर्थंच पर्याप्त मिथ्यादिष्ट                              | तिर्यंच मिथ्यादिष्ट                                                                                                                |
| ७२         | १२         | तिर्यंच पर्याप्त जीव                                      | तिर्यंच जीव                                                                                                                        |
| "          | <b>?</b> ३ | ,,                                                        | "                                                                                                                                  |
| ७४         | <b>१</b> ३ | मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और<br>योनिमती मिथ्यादृष्टि मनुष्य | मिथ्यादृष्टि मनुष्य                                                                                                                |
| "          | २२         | <b>&gt;&gt;</b>                                           | "                                                                                                                                  |
| ८५         | <b>ર</b> ર | खंडित करके उसकाउतनी<br>राशि                               | खंडित करके जो छन्ध आवे उसके असं-<br>द्यातर्वे अथवा संख्यातवें भाग राशि                                                             |
| १२१        | <b>१</b> ३ | देखा जाता है, (न कि यथा-<br>र्थतः) किन्तु क्षीणमोही       | देखा जाता है। इस प्रकारका स्वस्थानपद<br>अयोगिकेवर्छामें नहीं पाया जाता, क्योंकि,<br>क्षीणमोही                                      |
| १ध२        | २          | . उसहो अजीवो                                              | उसहो अजिओ                                                                                                                          |
| 20         | -          | यह अजीव है,                                               | यह अजित है,                                                                                                                        |
| \$80       |            | , प्रमाणमेंसे                                             | प्रमाणसे                                                                                                                           |
| १६३        | •          | किन्तु वे उस गुणस्थानमें                                  | किन्तु वे एकेन्द्रियोंमें                                                                                                          |
| "          | १७         | न कि वेसासादनसम्य-<br>ग्दृष्टियोंमें उत्पन                | न कि वे अर्थात् सासादनसम्यग्दष्टि जीव<br>एकेन्द्रियोंमें उत्पन                                                                     |

| áā         | पंक्ति | भशुद्ध                                           | <b>गुब</b>                                                       |
|------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| १८२        | २३     | चाहिए                                            | चाहिए। (किन्तु सम्यग्निश्यादृष्टि गुणस्थानमें मरण नहीं होता है।) |
| १९१        | १०     | और अधस्तन चार पृथिवियों-                         | और सातवीं पृथिवीसम्बन्धी अधस्तन चार                              |
|            |        | सम्बन्धी चार                                     |                                                                  |
| २६२        | G      | मारणंतिय ( -उववाद- )<br>परिणदेहि                 | मारणंतियपरिणदे <b>हि</b>                                         |
| "          | २२     | मारणान्तिकसंमुद्धात <b>औ</b> र उप-<br>पादपदपरिणत | मारणान्तिकसमुद्धात-पदपरिणत                                       |
| <b>२६९</b> | १ 🤻    | वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवींका                    | असंयतसम्यग्दष्टि जीवींका                                         |
| २७३        | २१     | नारिकयोंसेसाासादन-                               | नारिकयोंमेंसे तियेचां और मनुष्योंमें मार-                        |
|            |        | सम्यादिष्ट                                       | णान्तिकसमुद्धात करनेवाले स्नी और पुरुष-                          |
|            |        |                                                  | वेदी सासादनसम्यग्दिष्ट                                           |
| ३६९        | १५     | लब्ब्यपर्याप्त कों <b>में</b>                    | <b>अ</b> पर्याप्तकों <b>में</b>                                  |
| "          | १६     | <b>ल</b> ब्ब्यपर्याप्त                           | अपर्याप्त                                                        |
| 860        | १७     | अर्थात् उनमें पुनः वापिस                         | अर्थात् अपने विवक्षित गुणस्थानको छोड़कर                          |
|            |        | आनेस,                                            | नवीन गुणस्थानमें जानेसे,                                         |
| <i>8§७</i> | રૂ     | -परियद्देसुप्पण्णेसु                             | -परियद्वेसु पुण्णेसु                                             |
| "          | १५     | शेष रहने पर                                      | पूर्ण होने पर                                                    |
| ४२२        | २२     | उदयमें आये हैं                                   | उपार्जित किये हैं                                                |
| ४४५        | ષ      | -णिरयगदीएण                                       | -णिरयगदी <b>ए ण</b>                                              |
| ,,         | દ્     | मणुसगदीएण                                        | मणुसगदीए ण                                                       |
| "          | ૭      | तिरिक्खग <b>ईए</b> ण                             | तिरिक्लगईए ण                                                     |
| 37         |        | देवगदीएण                                         | देवगदीप ण                                                        |
| "          |        | , २०, २२, २४ उत्पन                               | नहीं उत्पन्न                                                     |
| ४६४        |        | अन्तर्मुहूर्तसेकाल                               | अन्तर्मुहूर्तसे अधिक अदाई सागरोपम काळ                            |
| "          |        | अटाई सागरोपमकालके आदि                            | _                                                                |
| ४६८        | १२     | वर्धमान                                          | <b>शंका</b> -वर्धमान                                             |
| "          | १७     | <b>शंका</b> —तेज                                 | तेज                                                              |
| 800        | १७     | सादि-सान्त                                       | सादि                                                             |

| ( | Ę | Ź | ) |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |

## षट्खंडागमकी प्रस्तावना

| वृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध            |
|-------|--------|-------------------|
| 50    | 26 /14 | च्ये ब्यू रेस्ट्र |

शुद्ध

## ( पुस्तक ५ )

|            |            | 13,                                |                                       |
|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| २          | १६         | अन्तररूपआगमको                      | अन्तरके प्रतिपादक द्रव्यरूप आगमको     |
| 57         | २८         | वर्तमानमें इस समय                  | वर्तमानमें अन्य पदार्थके              |
| ৩          | ९          | . सासाण-                           | सासण-                                 |
| १०         | १४         | कालमेंरहने पर                      | कालके स्थानमें अन्तर्मुहूर्तके द्वारा |
| १२         | ۷          | गमिद्सम्मत्त                       | गहिदसम्मत्त                           |
| \$8        | १७         | असंयतादि                           | प्रमत्तादिः                           |
| १८         | ક          | वासपुधते                           | वासपुधत्ते                            |
| १९         | १०         | वेदगसम्मत्तमुवणिमय                 | वेदगसम्मत्तमुवसामिय                   |
| "          | २७         | प्राप्त कर                         | उपशामित कर अर्थात् द्वितीयोपशमसम्य-   |
|            |            |                                    | क्त्वको प्राप्त कर                    |
| ષ દ્       | २२         | यह तो राशियोंका                    | यह तो इस राशिका                       |
| ५९         | २१,२२      | उत्कृष्ट अन्तर                     | जघन्य अन्तर                           |
| ७१         | १९         | आयुके                              | उसके                                  |
| ७७         | <b>ર</b> ६ | गतिकी                              | इन्द्रियकी                            |
| ९७         | ৩          | देवेसु                             | देवीसु                                |
| 77         | २२         | देवोंमें                           | देवियोंमें                            |
| १०६        | २ <b>१</b> | अन्तरसे अधिक अन्तरका               | अन्तरका                               |
| १९८        | ۹,         | उक्स्कसेण                          | उक्कस्सेण                             |
| ११७        | १९         | तीनों ज्ञानवाले                    | मति-थ्रुतज्ञानवाले                    |
| १२१        | १          | अंतरव्मंतरादो                      | अंतरब्मंतरा दो                        |
| 79         | १५         | अप्रमत्तसंयतका काल                 | अप्रमत्तसंयतके दो काल                 |
| "          | २४         | तीनों ज्ञानवाले                    | मति-श्रुतज्ञानवाले                    |
| १५७        | Ŋ          | -पमत्तसंजदाण-                      | -पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजदाण-            |
| 27         | १८         | और प्रमत्तसंयत                     | प्रमत्तसंयत <b>और अप्रमत्तसंयत</b>    |
| १५८        | १६         | (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध      | सिद्ध                                 |
| <b>?</b> ? | <b>ર</b> ર | ( गुणस्थान और आयुके )<br>कालक्षयसे | आयुके कालक्षयसे                       |

| पृष्ठ | पंकि  | अशुद्ध                            | गुद                                              |
|-------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| १७०   | २१    | जाना जाता है कि<br>अन्तर रहित है। | जाना जाता है कि उपशमश्रेणीके समारोहण             |
|       |       | जन्तर राहत ह ।                    | योग्य कालसे रोष उपरामसम्यक्त्वका काल<br>अस्प है। |
| १८६   | ર     | धम्मभावो ।                        | धम्मभावो य ।                                     |
| १९८   | २८-२९ | अवथवीरूप अंश                      | अवयवीरूप सम्यक्तवगुणका तो निराकरण                |
|       |       |                                   | रहता है, किन्तु सम्यक्त्वगुणका अवयव-             |
|       |       |                                   | रूप अंश                                          |
| २०४   | •     | संखेज्जाणंत-                      | असंखेजाणंत–                                      |
| २२४   | १९    | दयाधर्मसे हुए                     | दयाधर्मको जाननेवाले ज्ञानियोंमें वर्तमान         |
| "     | ₹ 🖁   | क्योंकि, आप्त यथार्थ              | क्योंकि, दयाधर्मके ज्ञाताओंमें भी आप्त,          |
|       |       |                                   | आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित                  |
|       |       |                                   | जीवके यथार्थ                                     |
| २२५   |       | सजोगिकेवली                        | सजोगिकेवली ( अजोगिकेवली )                        |
| २२६   |       | पारिणामिकभावकी                    | भव्यत्वभावकी                                     |
| २३८   | • •   | कार्मणकाययोगियोंमें               | कार्मणकाययोगियोंसे                               |
| 37    | •     | कार्मणकाययोगी                     | अनाहारक                                          |
| રક્ષદ |       | पुधसत्तारंभो                      | पुघसुत्तारंभो                                    |
| ३६४   |       | -मेतो-                            | -मेत्तो-                                         |
| २५५   | १६    | प्रमाणराशिसे भाजित                | फलराशिसे इच्छाराशिको गुणित करके                  |
|       |       | _                                 | प्रमाणराशिसे भाजित                               |
| २७५   | २८    | सासादनसम्यग्द्रष्टि जीव           | सासादनसम्यग्दिष्ट जीव संयतासंयत मनुष्य-          |
|       |       | संख्यातगुणित                      | नियोंसे संख्यातगुणित                             |
| २८६   | २९    | असंख्यातवें                       | संख्यातवें                                       |

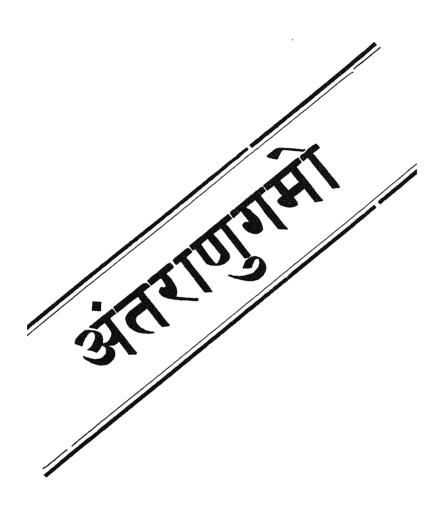



## सिरि-भगवंत-पुष्पदंत-भूदबलि-पणीदो छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो

पढमखंडे जीवहाणे

## अंतराणुगमो

अंताइमज्झहीणं दसद्धसयचावदीहिरं पढमजिणं । वोच्छं णमिऊणंतरमणंतरुतुंगसण्हमइदुग्गेज्झं ।।

## अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य'।। १।।

णाम-द्ववणा-दव्व-खेत्त-काल-भावभेदेण छव्विहमंतरं । तत्थ णामंतरसहो बज्झत्थे

आदि, मध्य और अन्तसे रहित अतएव अनन्तर, अर्थात् अनन्तज्ञानस्वरूप, और दशशतके आधे अर्थात् पांच सौ धनुष उंचाईवाले अतएव उत्तुंग, तथापि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म, अतएव अतिदुर्शाह्य, ऐसे प्रथम जिन श्री वृषमनाथको नमस्कार करके अन्तरानुयोगद्वारको कहता हूं, जिसमें अनन्तर अर्थात् अन्तर रहित गुणस्थानों व मार्गणास्थानोंका भी वर्णन है, तथा जिसमें उत्तुंग अर्थात् दीर्घकालात्मक व सूक्ष्म अर्थात् अत्यल्पकालात्मक अन्तरोंका भी कथन है, अतएव जो मतिज्ञान द्वारा दुर्शाह्य है।

अन्तरानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश ॥ १॥ नाम,स्थापना,द्रव्य,क्षेत्र,काल और भावके भेदसे अन्तर छह प्रकारका होता है। उनमें बाह्य अर्थोंको छोड़कर अपने आपमें अर्थात् स्ववाचकतामें प्रवृत्त होनेवाला 'अन्तर'

१ विवक्षितस्य ग्रणस्य ग्रणान्तरसंकमे सति पुनस्तत्प्राप्तेः प्राड्मध्यमन्तरम् । तत् द्विविधम् , सामान्येन विशेषेण च । सः सिः १, ८ः

मोत्त्ण अप्पाणिम्ह पयद्वो । द्वर्गातरं दुविहं सब्भावासब्भावभेएण । भरह-बाहुवलीणमंतरमुब्वेल्लंतो णदो सब्भावद्ववणंतरं । अंतरिमिदि बुद्धीए संकिप्पय दंड-कंड-कोदंडाद्ओ असब्भावद्ववणंतरं । द्व्वंतरं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अंतरपाहुडजाणओ अणुवज्जतो अंतरद्व्वागमो वा आगमद्व्वंतरं । णोआगमद्व्वंतरं जाणुगसरीर-भिवय-तव्वदिरित्तभेएण तिविहं । आधारे आध्योवयारेण लद्धंतरसण्णं जाणुगसरीरं भिवय-बद्धमाण-समुज्झादभेएण तिविहं । कथं भिवयस्स अणाहारदाए द्विदस्स अंतरववएसो १ ण एस दोसो, क्र्रपज्जयाणाहारेसु वि तंदुलेसु एत्थ क्र्रववएसुवलंभा । कथं भूदे एसो ववहारो १ ण, रज्जपज्जायअणाहारे वि पुरिसे राओ आगच्छिद त्ति ववहारुवलंभा । भवियणोआगम-द्वंतरं भविस्सकाले अंतरपाहुडजाणओ संपिद्ध संते वि उवजोए अंतरपाहुडअवगम-

यह शब्द नाम-अन्तरिन क्षेप है। स्थापना अन्तर सद्भाव और असद्भावके भेदसे दो प्रकारका है। भरत और वाहुविलेक बीच उमड़ता हुआ नद सद्भावस्थापना अन्तर है। अन्तर इस प्रकारकी बुद्धिसे संकल्प करके दंड, वाण, धनुप आदिक असद्भावस्थापना अन्तर हैं, अर्थात् दंड, वाणादिके न होते हुए भी तत्प्रमाण क्षेत्रवर्ती अन्तरकी, यह अंतर इतने धनुप है ऐसी जो कल्पना कर लेते हैं, उसे असद्भावस्थापना अन्तर कहते हैं।

द्रव्यान्तर आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। अन्तर विषयक प्राभृतके शायक तथा वर्तमानमें अनुपयुक्त पुरुषको आगमद्रव्यान्तर कहते हैं। अथवा, अन्तररूप-द्रव्यके प्रतिपादक आगमको आगमद्रव्यान्तर कहते हैं। नोआगमद्रव्यान्तर श्रायकशरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। आधारमें आध्यके उपचारसे प्राप्त हुई है अन्तरसंश्चा जिसको ऐसा श्रायकशरीर भव्य, वर्तमान और समुत्यक्तके भेदसे तीन प्रकारका है।

शंका—अनाधारतासे स्थित, अर्थात् वर्तमानमें जो अन्तरागमका आधार नहीं हैं ऐसे, भावी शरीरके 'अन्तर ' इस संज्ञाका व्यवहार कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, क्रूर (भात) रूप पर्यायके आधार न होने पर भी तंदुलोंमें यहां, अर्थात् व्यवहारमें, क्रूर संज्ञा पाई जाती है।

शंका-भूत शायकशरीरके यह अन्तरका व्यवहार कैसे बनेगा ?

समाधान नहीं, क्योंकि, राज्यपर्यायके नहीं घारण करनेवाले पुरुषमें भी 'राजा आता है ' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है ।

भविष्यकालमें जो अन्तरशास्त्रका श्रायक होगा, परंतु वर्तमानमें इस समय उपयोगके होते हुए भी अन्तरशास्त्रके श्रानसे रहित है, ऐसे पुरुषको भन्य नोआगमद्रव्यान्तर कहते हैं।

रिक्षो । तन्त्रदिरित्तद्वंतरं तिविहं सचित्ताचित्त-मिस्समेएण । तत्थ सचित्तंतरं उसह-संभवाणं मज्झे द्विओ अजिओं । अचित्ततव्वदिरित्तद्वंतरं णाम घणोअहिं-तणु-वादाणं मज्झे द्विओ घणाणिलो । मिस्संतरं जहा उर्ज्ञत-सत्तुंजयाणं विचालद्विदगाम-णगराइं । खेत्त-कालंतराणि द्वंतरे पविद्वाणि, छद्व्वविदिरत्तखेत्त-कालाणमभावा । भावंतरं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अंतरपाहुडजाणओ उवज्जत्तो भावागमो वा आगम-भावंतरं । णोआगमभावंतरं णाम ओदइयादी पंच भावा दोण्हं भावाणमंतरे द्विदा ।

एत्थ केण अंतरेण पयदं १ णोआगमदो भावतरेण । तत्थ वि अजीवभावंतरं मोत्तूण जीवभावंतरे पयदं, अजीवभावंतरेण इह पओजणाभावा । अंतरमुच्छेदो विरहो परिणामंतरगमणं णित्थित्तगमणं अण्णभावच्यवहाणिभिदि एयद्वो । एदस्स अंतरस्स अणु-गमो अंतराणुगमो । तेण अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो द्व्यद्विय-पञ्जवद्वियणयावरुंबणेण । तिविहो णिदेसो किण्णं होज्ज १ ण, तइज्जस्स णयस्स अभावा । तं पि कथं णव्यदे १

तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे वृषभ जिन और संभव जिनके मध्यमें स्थित अजित जिन सचित्त तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तरके उदाहरण हैं। घनोद्दाध और तनुवातके मध्यमें स्थित घनवात अचित्त तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर है। ऊर्जयन्त और शत्रुअयके मध्यमें स्थित ग्राम नगरादिक मिश्र तद्व्यतिरिक्त द्रव्यान्तर हैं। क्षेत्रान्तर और कालान्तर, ये दोनों ही द्रव्यान्तरमें प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि, छह द्रव्योंसे व्यतिरिक्त क्षेत्र और कालका अभाव है।

भावान्तर आगम और नोआगमके भेदसे दे। प्रकारका है। अन्तरशास्त्रके शायक और उपयुक्त पुरुषको आगमभावान्तर कहते हैं; अथवा भावरूप अन्तर आगमको आगमभावान्तर कहते हैं। औदियिक आदि पांच भावोंमेंसे किन्हीं दे। भावोंके मध्यमें स्थित विवक्षित भावको नोआगम भावान्तर कहते हैं।

गंका-यहां पर किस प्रकारके अन्तरसे प्रयोजन है ?

समाधान—नोआगमभावान्तरसे प्रयोजन है। उसमें भी अजीवभावान्तरको छोड़कर जीवभावान्तरप्रकृत है,क्योंकि,यहां पर अजीवभावान्तरसे कोई प्रयोजन नहीं है।

अन्तर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तरगमन, नास्तित्वगमन और अन्यभावव्यव-धान, ये सब एकार्थवाची नाम हैं। इस प्रकारके अन्तरके अनुगमको अन्तरानुगम कहते हैं। उस अन्तरानुगमसे दे। प्रकारका निर्देश है, क्योंकि, वह निर्देश द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करनेवाला है।

शंका—तीन प्रकारका निर्देश क्यों नहीं होता है ? समाधान—नहीं, क्योंकि, तीसरे प्रकारका कोई नय ही नहीं है। शंका—यह भी कैसे जाना ?

१ प्रतिष्र 'आजीओ ' मप्रतो ' अजीओ ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'पुणोअहि ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' किण्ह ' इति पाठः ।

संगहासंगहवदिरित्ततविवसयाणुवलंभा। एवं मणिम्म काऊण ओवेणादेसेण योत्ति' उत्तं। एकेण णिद्देसेण पञ्जत्तमिदि चे ण, एकेण दुणयावलंबिजीवाणमुवयारकरणे उवायाभावा।

#### ओघेण मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २ ॥

' जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' ित णायसंभालद्वं ओघेणेत्ति उत्तं । सेसगुणद्वाण-उदासद्वो मिन्छादिद्विणिद्देसो । केवन्तिरं कालादो इदि पुन्छा एदस्स पमाणत्तपदुप्पायण-फला । णाणाजीविमिदि वहुस्स एयवयगणिदेसो कधं घडदे ? णाणाजीविद्वियसामण्ण-विवक्खाए बहुणं पि एगत्तिविरोहाभावा । णित्थ अंतरं मिन्छत्तपञ्जयपरिणदजीवाणं तिसु वि कालेसु वोन्छेदो विरहो अभावो णित्यि त्ति उत्तं होदि । अंतरस्स पिडसेहे कदे सो पिडसेहो तुन्छो ण होदि त्ति जाणावणद्वं णिरंतरग्गहणं, विहिह्हवेण पिडसेहादो विदिरित्तेण

समाधान—क्योंकि, संग्रह (सामान्य) और असंग्रह (विशेष) को छोड़करके किसी अन्य नयका विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है।

इस उक्त प्रकारके दांका-समाधानको मनमें धारण करके सृत्रकारने 'ओघसे और आदेदासे 'ऐसा पद कहा है।

शंका-एक ही निर्देश करना पर्याप्त था?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक निर्देशसे दोनों नयोंके अवलम्बन करनेवाले जीवोंके उपकार करनेमें उपायका अभाव है।

ओघसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरंतर है ॥ २ ॥

'जैसा उद्देश होता है, वैसा निर्देश होता है' इस न्यायके रक्षणार्थ 'ओघसे ' यह पद कहा। मिथ्यादृष्टि पदका निर्देश शेष गुणस्थानोंके प्रतिपेधके लिए है। 'कितने काल होता है' इस पृच्छाका फल इस सूत्रकी प्रमाणताका प्रतिपादन करना है।

शंका—'णाणाजीवं' इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश बहुतसे जीवोंमें कैसे घटित होता है?

समाधान—नाना जीवोंमें स्थित सामान्यकी विवक्षासे बहुतोंके लिए भी एक-वचनके प्रयोगमें विरोध नहीं आता।

'अन्तर नहीं है' अर्थात् मिथ्यात्वपर्यायसे परिणत जीवोंका तीनों ही कालोंमें ब्युच्छेद, विरह या अभाव नहीं होता है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। अन्तरके प्रतिषेध करने पर वह प्रतिषेध तुच्छ अभावरूप नहीं होता है, किन्तु भावान्तरभावरूप होता है, इस बातके जतलानेके लिए 'निरन्तर' पदका ग्रहण किया है। प्रतिपेधसे

१ प्रतिषु ' एत्ति ' इति पाठः ।

२ सामान्येन तावत् मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ प्रतिषु ' अभावा ' इति पाठः ।

मिच्छादिद्विणो सव्यकालमच्छीति ति उत्तं होदि । अधवा पज्जवद्वियणयावलंबियजीवाणु-गाहणद्वं णित्य अंतरमिदि पिडसेहवयणं, दव्यद्वियणयावलंबिजीवाणुग्गहद्वं णिरंतरिमिदि विहिवयणं । एसो अत्थो उवरि सव्यत्थ वत्तव्यो ।

## एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३॥

तं जधा— एको मिच्छादिद्वी सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-संजमासंजम-संजमेसु बहुसो परियद्विदो, परिणामपञ्चएण सम्मत्तं गदो, सव्वलहुमंतोमुहुत्तंतं सम्मत्तेण अच्छिय मिच्छत्तं गदो, लद्धमंतोमुहुत्तं सव्वजहण्णं मिच्छत्तंतरं। एत्थ चोदगो भणदि— जं पढ-मिछमिणं मिच्छत्तं तं पुणो सम्मत्तृत्तरकाले ण होदि, पुव्वकाले वट्टंतस्स उत्तरकाले पउत्तिविरोहा। ण च तं च उत्तरकाले उप्पञ्जह, उप्पण्णस्स उप्पत्तिविरोहा। तदो अंतिछं मिच्छत्तं पढिमिछं ण होदि ति अंतरस्स अभावो चेयोति १ एत्थ परिहारो उच्चदे— सच्चमेवमेदं जिद सुद्धो पज्जयणओ अवलंबिज्जिद्ध। किंतु णहगमणयमवलंबिय अंतरच्यितिरक्त होनेके कारण विधिकपसे मिथ्यादिष्ट जीव सर्व काल रहते हैं, यह अर्थ कहा गया है। अथवा, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए 'अन्तर नहीं है' इस प्रकारका प्रतिषेधवचन और द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए 'विरन्तर 'इस प्रकारका विधिपरक वचन कहा गया है।

यह अर्थ आगेके सभी स्त्रोंमें भी कहना चाहिए। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्ग्रहूर्त है।। ३॥

जैसे—एक मिथ्यादृष्टि जीव, सम्यग्मिथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम और संयममें बहुतवार परिवर्तित होता हुआ परिणामोंके निमित्तसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, और वहां पर सर्वछघु अन्तर्मुहूर्तकाल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थानका अन्तर प्राप्त हो गया।

गंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि अन्तर करनेके पूर्व जो पहलेका मिथ्यात्व था, वहीं पुनः सम्यक्त्वके उत्तरकालमें नहीं होता है; क्योंकि, सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्वकालमें वर्तमान मिथ्यात्वकी उत्तरकालमें, अर्थात् सम्यक्त्व छोड़नेके पश्चात्, प्रवृत्ति होनेका विरोध है। तथा, वहीं मिथ्यात्व उत्तरकालमें भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, उत्पन्न हुई वस्तुके पुनः उत्पन्न होनेका विरोध है। इसिलए सम्यक्त्व छूटनेके पश्चात् होनेवाला अन्तिम मिथ्यात्व पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, इससे अन्तरका अभाव ही सिद्ध होता है?

समाधान—यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं—उक्त कथन सत्य ही है, यदि शुद्ध पर्यायार्थिक नयका अवलंबन किया जाय। किंतु नैगमनयका अवलंबन लेकर अन्तर-

१ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि, १, ८.

२ प्रतिषु म-प्रतिषु च 'पटमिस्हिमिणं ' इति पाठः ।

[ १, ६, ४.

प्रस्वणा कीरदे, तस्स सामण्णविसेसहयविसयत्तादो । तदो ण एस दोसो। तं जहा- पढमंतिम-मिच्छत्तं पञ्जाया अभिण्णा, मिच्छत्तकम्मे।दयजाद्त्तेण अत्तागर्म-पदत्थाणमसदहणेण एगजीवाहारत्तेण भेदाभावा । ण पुच्युत्तरकालभेएण नाणं भेओः, तथा विवक्खाभावा । तम्हा पुरुवुत्तरद्वासु अन्छिण्णसरूवेण ।हिदमिन्छत्तस्य सामण्णावलंबणेण एकतं पत्तस्स सम्मत्तपञ्जओ अंतरं होदि । एस अत्थो सन्यत्थ पउन्जिदन्यो ।

#### उक्कस्सेण वे छावद्विसागरोवमाणि देसूणाणिं।। ४।।

एटस्स णिटरिसणं- एको तिरिक्खो मणुस्यो वा उंतय-काविद्रकप्पवासियदेवेस चोद्दससागरोवमाउद्विदिएसु उप्पण्णो । एकं सागरोवमं गमिय विदियसागरोवमादिसमए सम्मत्तं पडिवण्णो । तेरससागरोवमाणि तत्थ अन्छिय सम्मत्तेग सह चुदो मणुसो जादो । तत्थ संजमं संजमासंजमं वा अणुपालिय मणुसाउएणूणवावीससागरावमाउद्विदिएस आरणच्चददेवेस उववण्णो। तत्तो चुदो मणुसो जादो। तत्थ संजममणुपालिय उविसमगेवजे

प्ररूपणा की जा रही है, क्योंकि, वह नैगमनय सामान्य तथा विशेष, इन दोनोंको विषय करता है, इसलिये यह कोई दोप नहीं है। उसका स्पर्शकरण इस प्रकार है-अंतरकालके पहलेका मिथ्यात्व और पीछेका मिथ्यात्व, ये दोनों पर्याय हैं, जो कि अभिन्न हैं, क्योंकि, मिथ्यात्वकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेके कारणः आप्त, आगम और पदार्थीके अश्रद्धानकी अपेक्षाः तथा एक ही जीव द्रव्यके आधार होनेसे उनमें कोई भेद नहीं है। और न पूर्वकाल तथा उत्तरकालके भेदकी अपेक्षा भी उन दोनों पर्यायोंमें भेद है, क्योंकि, इस कालभेदकी यहां विवक्षा नहीं की गई है। इसलिए अन्तरके पहले और पीछेके कालमें अविच्छित्र स्वरूपसे स्थित और सामान्य (द्रव्यार्थिकनय) के अवलम्बनसे एकत्वकी प्राप्त मिथ्यात्वका सम्यक्त्व पर्याय अन्तर होता है, यह सिद्ध हुआ। यही अर्थ आगे सर्वत्र योजित कर लेना चाहिए।

मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरोपम काल है।। ४।। इसका द्यान्त-कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य चौदह सागरीपम आयुस्थित-बाले लांतव-कापिष्ट कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां एक सागरोपम काल विताकर दूसरे सागरोपमके आदि समयमें सभ्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तेरह सागरोपम काल वहां पर रहकर सम्यक्त्वके साथ ही च्युत हुआ और मनुष्य होगया। उस मनुष्यभवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको अनुपालन कर इस मनुप्यभवसम्वन्धी आयुसे कम बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले आरण-अच्युतकल्पके देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ। इस मनुष्यभवमें संयमको अनुपालन कर उपरिम

१ प्रतिपु 'अत्थागम ' इति पाठः ।

२ उत्कर्षेण द्धे षट्षष्ठी देशोने सागरोपमाणाम् । सः सिः १, ८.

देवेसु मणुसाउगेणूणएकत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु उववण्णो । अंत्तोमुहुत्त्णछावद्वि-सागरोवमचिरमसमए परिणामपचएण सम्मामिच्छत्तं गदो । तत्थ अंतोम्रहुत्तमिच्छय पुणो सम्मत्तं पिडविज्जिय विस्समिय चुदो मणुसो जादो । तत्थ संजमं संजमासंजमं वा अणुपालिय मणुस्साउएणूणवीससागरोवमाउद्विदिएसुविज्जिय पुणो जहाकमेण मणुसाउ-वेणूणवावीस-चउवीससागरोवमद्विदिएसु देवेसुवविज्जिय अंतोम्रहुत्तूणवेछावद्विसागरो-वमचिरमसमए मिच्छत्तं गदो । लद्धमंतरं अंतोम्रहुत्त्णवेछावद्विसागरोवमाणि । एसो उप्पत्तिकमो अउप्पण्णउप्पायणद्वं उत्तो । परमत्थदो पुण जेण केण वि पयारेण छावद्वी पूरेद्व्या ।

#### सासाणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ५॥

तं जहा, सासणसम्मादिष्टिस्स ताव उच्चदे- दो जीवमादिं काऊण एगुत्तरकमेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तवियप्पेण उवसमसम्मादिष्टिणो उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमयमादिं काऊण जाव छाविलयावसेसाए आसाणं गदा। तेत्तियं पि कालं सासण-

प्रैवेयकमें मनुष्य आयुसे कम इकतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले अहमिन्द्र देवों में उत्पन्न हुआ। वहां पर अन्तर्मुहूर्त कम छयासठ सागरोपम कालके चरम समयमें परिणामों के निमित्तसे सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। उस सम्यग्मिध्यात्वमें अन्तर्मुहूर्त काल रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त होकर, विश्राम ले, च्युत हो, मनुष्य हो गया। उस मनुष्यभवमें संयमको अथवा संयमासंयमको परिपालन कर, इस मनुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम वीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले आनत-प्राणत कल्पोंके देवोंमें उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रमसे मनुष्यायुसे कम वाईस और चौबीस सागरोपमकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रमसे मनुष्यायुसे कम वाईस और चौबीस सागरोपमकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न होकर, अन्तर्मुहूर्त कम दे। ज्यासठ सागरोपम कालके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर्मुहूर्त कम दे। ज्यासठ सागरोपम कालप्रमाण अन्तर प्राप्त हुआ। यह उत्पर बताया गया उत्पत्तिका कम अव्युत्पन्न जनोंके समझानेके लिए कहा है। परमार्थसे तो जिस किसी भी प्रकारसे ज्यासठ सागरोपम काल पूरा किया जा सकता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥ ५ ॥

जैसे, पहले सासादनसम्यग्दिष्टका अन्तर कहते हैं— दो जीवोंको आदि करके एक एक अधिकके क्रमसे पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र विकल्पसे उपशमसम्यग्दिष्ट जीव, उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समयको आदि करके अधिकसे अधिक छह आवली कालके अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। जितना काल अवशेष

१ सासादनसम्यग्दष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । ××× सम्यग्मिश्याद्दष्टेरन्तरं नाना-जीवापेक्षया सासादनवत् । स. सि. १, ८.

गुणेण अन्छिय सन्त्रे मिन्छत्तं गदा। तिसु वि लोगेसु सासणाणमेगयमण् अभावो जादो। पुणो विदियसमण् सत्तद्व जणा आवलियाण् असंखेज्जदिभागमेत्ता पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा। लद्धमंतरमेगसमओ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- सत्तद्व जणा बहुआ वा सम्मामिच्छादिद्विणो णाणा-जीवगदसम्मामिच्छत्तद्वाखएण सम्मत्तं मिच्छत्तं वा सन्त्रे पिडवण्णा । तिसु वि लोगेमु सम्मामिच्छादिद्विणो एगसमयमभावीभूदा । अणंतरसमए मिच्छाइद्विणो सम्मादिद्विणो वा सत्तद्व जणा बहुआ वा सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णा । लद्धमंतरमेगसमओ ।

#### उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ६ ॥

णिदिरिसणं सासणसम्मादिद्विस्स ताव उच्चदे- सत्तद्व जणा बहुआ वा उवसम-सम्मादिद्विणो आसाणं गदा। तेहि आसाणिहि आय-व्ययवसेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिद-भागमेत्तकालं सासणगुणप्यवाहो अविच्छिण्णो कदो। पुणो अणंतरसमए सब्बे मिच्छत्तं

रहने पर उपशमसम्यक्त्वको छोड़ा था, उतने ही कालप्रमाण सासादन गुणस्थानमें रह कर वे सब जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए, और तीनों ही लोकोंमें सासादनसम्यग्दिएयोंका एक समयके लिए अभाव हो गया। पुनः द्वितीय समयमें अन्य सात आठ जीव, अथवा आवलीके असंख्यातवें भागमात्र जीव, अथवा पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण उपशम-सम्यग्दिए जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार सासादन गुणस्थानका एक समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया।

अव सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य अन्तर कहते हैं – सात आठ जन, अथवा बहुतसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव, नाना जीवगत सम्यग्मिथ्यात्वसम्बन्धी कालके क्षयसे सम्यक्तवको, अथवा मिथ्यात्वको सभीके सभी प्राप्त हुए और तीनों ही लोकोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव एक समयके लिए अभावरूप हो गये। पुनः अनन्तर समयमें ही मिथ्यादृष्टि, अथवा सम्यग्दृष्टि सात आठ जीव, अथवा बहुतसे जीव, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्वका एक समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।। ६।।

उनमेंसे पहले सासादनसम्यग्दिष्टका उदाहरण कहते हैं— सात आठ जन, अथवा बहुतसे उपरामसम्यग्दिष्ट जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। उन सासादन-सम्यग्दिष्ट जीवोंके द्वारा आय और व्ययके क्रमवश पत्थोपमके असंख्यातवें भागमात्र काल तक सासादन गुणस्थानका प्रवाह अविच्छिन्न चला। पुनः उसका काल समाप्त होनेपर दूसरे समयमें ही वे सभी जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए, और पत्थोपमके असंख्यातवें भागः

१ उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभागः । सः सिः १, ८.

गदा। पिलदोवमस्स असंखेज्जिद्भागमेत्तकालं सासणगुणद्वाणमंतिरदं। तदो उक्कस्संतरस्स अणंतरसमए सत्तद्व जणा बहुआ वा उवसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा। लद्धमंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे-णाणाजीवगदसम्मामिच्छत्तद्वाए उक्कस्संतरजोग्गाए अदिक्कंताए सन्त्रे सम्मामिच्छादिद्विणो सम्मत्तं मिच्छत्तं वा पडिवण्णा । अंतरिदं सम्मामिच्छत्तगुणद्वाणं । पुणो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागमेत्तउक्कस्संतरकालस्स अणंतरसमए अद्वावीससंतकिम्मयिमच्छादिद्विणो वेदगसम्मादिद्विणो उवसमसम्मादिद्विणो वा सम्मामिच्छत्तं पडिवण्णा । लद्धमंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जि**दिभागो,** अंतोमुहृत्तं ॥ ७॥

जहा उद्देसो तहा णिद्देसो 'ति णायादो सासणसम्मादिष्टिस्स पढमं उच्चदे—
एक्को सासणसम्मादिट्ठी उवसमसम्मत्तपच्छायदो केत्तियं पि कालमासाणगुणेणिच्छियः
मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण भूओ उवसमसम्मत्तं
मात्र कालतकके लिए सासादन गुणस्थान अन्तरको प्राप्त हो गया । पुनः इस पल्योपमके
असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकालके अनन्तर समयमें ही सात आठ जन, अथवा
बहुतसे उपशमसम्यग्दिष्ट जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए । इस प्रकारसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सासादनका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो गया ।

अव सम्यग्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहते हैं— उत्कृष्ट अन्तरके योग्य, नाना जीवगत सम्यग्मिथ्यात्वकालके व्यतिक्रान्त होने पर, सभी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको, अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थाम अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उत्कृष्ट अन्तरकालके अनन्तर समयमें ही मोह कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि, अथवा वेदकसम्यग्दृष्टि, अथवा उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो गया।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमञ्चः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्भुहूर्त है ॥ ७ ॥

जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है, इसी न्यायसे सासादनसम्यग्दि गुणस्थानका अन्तर पहले कहते हैं - उपशम सम्यक्त्वसे पीछे लौटा हुआ कोई एक सासादनसम्यग्दिष्ट जीव कितने ही काल तक सासादन गुणस्थानमें रहा और फिर मिथ्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पल्योपमके असंख्यातवें

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पत्योपमासंख्येयमागः । ××× सम्यग्मिथ्यादृष्टेः ×× एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्प्पृद्वर्तः । स. सि. १, ८. २ प्रतिषु 'आसाणं ग्रुणेण ' हति पाठः ।

पिडविज्जय छावित्यावसेनाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गदो । लद्धमंतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जिदमागो । अंतोम्रहुत्तकालेण आसाणं किण्ण णीदो १ ण, उवसमसम्मत्तेण विणा आसाणगुणग्गहणाभावा । उवसमसम्मत्तं पि अंतोम्रहुत्तेण किण्ण पिडवज्जिदे १ ण, उवस्मसम्मत्तं पि अंतोम्रहुत्तेण किण्ण पिडवज्जिदे १ ण, उवस्मसम्मादिष्ठी मिच्छत्तं गंत्ण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उववेल्लमाणो तेसिमंतोकोडा-कोडीमत्तिहिदं घादिय सागरोवमादो सागरोवमपुधत्तादो वा जाव हेद्वा ण करेदि ताव उवसमसम्मत्तगहणसंभवाभावा । ताणं द्विदीओ अंतोम्रहुत्तेण घादिय सागरोवमादो सागरोवमपुधत्तादो वा हेद्वा किण्ण करेदि १ ण, पिलदोवमस्म असंखेज्जिदिभागमेत्तायामेण अंतोम्रहुत्तुक्कीरणकालेहि उव्वेल्लणखंडएहि घादिज्जमाणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदीए पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तकालेण विणा सागरोवमस्स वा सागरोवमपुधत्तस्स वा हेद्वा पदणोणुववत्तीदो । सासणपच्छायदिमच्छाइद्वि संजमं गेण्हाविय दंसणितयमुवसामिय

भागमात्र कालसे उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर, उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली काल अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध हो गया।

शंका—पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालमें अन्तर्मुहर्त काल रोप रहने पर सासादन गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपदामसम्यक्त्वके विना सासादन गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है।

शंका वहीं जीव उपशमसम्यक्तवकों भी अन्तर्मुहूर्तकालके पश्चात् ही क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यग्दिष्ट जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्याप्रकृतिकी उद्देलना करता हुआ, उनकी अन्तःकोड़ा-कोड़ीप्रमाण स्थितिको घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपम पृथक्त्वसे जवतक नीचे नहीं करता है, तब तक उपशमसम्यक्त्वका ग्रहण करना ही संभव नहीं है।

शंका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिओंको अन्तर्मुहुर्त-कालमें घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपमपृथक्त्व कालसे नीचे क्यों नहीं करता है ?

स्माधान—नहीं, क्योंकि, पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र आयामके द्वारा अन्तर्मुद्धर्त उत्कीरणकालवाले उद्वेलनाकांडकोंसे घात कीजानेवाली सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिका, पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालके विना सागरोपमके, अथवा सागरोपमपृथक्त्वके नीचे पतन नहीं हो सकता है।

शंका सासादन गुणस्थानसे पीछे छौटे हुए मिथ्यादृष्टि जीवको संयम प्रहण कराकर और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशमन कराकर, पुनः चारित्रमोहका

१ प्रतिष्ठ 'पदेणा-' इति पाठः ।

पुणो चिरत्तमोहमुवसामेद्ण हेट्ठा ओयरिय आसाणं गदस्स अंतोमुहुत्तंतरं किण्ण परूविदं? ण, उवसमसेदीदो ओदिण्णाणं सासणगमणाभावादो । तं पि कुदो णव्वदे? एदम्हादो चेव भूदबलीवयणादो ।

सम्मामिन्छादिद्विस्स उच्चदे एक्को सम्मामिन्छादिद्वी परिणामपचएण मिन्छतं सम्मतं वा पडिवण्णो अंतरिदो । अंतोमुहुत्तेण भूओ सम्मामिन्छतं गदो । लद्धमंतर-मंतोमुहुत्तं ।

उक्करसेण अद्धपोगगलपरियट्टं देसूणं ॥ ८॥

ताव सासणस्मुदाहरणं वृच्चदे एक्केण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि काद्ग उवसमसम्मत्तं पिडवण्णपढमसमए अणंतो संसारो छिण्णो अद्धपोग्गलपियद्दमेत्तो कदो । पुणो अंतोम्रहुत्तं सम्मत्तेणच्छिय आसाणं गदो (१)। मिच्छत्तं पिडविज्जिय अंतरिदो अद्धपोग्गलपियद्वं मिच्छत्तेण परिभमिय अंतोम्रहुत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो एगसमयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गदो । लद्धमंतरं । भूओ मिच्छा-

उपराम करा और नीचे उतारकर, सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण अन्तर क्यों नहीं बताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवोंके सासादन गुण-स्थानमें गमन करनेका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान-भूतवली आचार्यके इसी वचनसे जाना।

अव सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कहते हैं-एक सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वको, अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहूर्त कालके पश्चात् ही पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हो गया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है।।८।।

उनमेंसे पहले सासादन गुणस्थानका उदाहरण कहते हैं – एक अनादि मिथ्या-दृष्टि जीवने अधःप्रवृत्तादि तीनों करण करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें अनन्त संसारको छिन्न कर अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र किया। पुनः अन्तर्मुहूर्तकाल सम्यक्त्वके साथ रहकर वह सासादनसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल मिथ्यात्वके साथ परिश्रमणकर संसारके अन्तर्मुहूर्त अवशेष रह जाने पर उमशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः उपशम-सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सूत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हो गया। पुनः मिथ्यादृष्टि हुआ (२)। पुनः वेदक-

१ उत्कर्षेणार्द्धपुद्गलपरिवर्तो देशोनः । स. सि. १, ८.

दिही जादो (२) । वेदगसम्मत्तं पिडविज्जय (३) अणंताणुर्वधि विसंजोजिय (४) दंसणमोहणीयं खिवय (५) अप्पमत्तो जादो (६) । तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्तं काद्ण (७) खवगसेढीपाओन्जविमतेडीय विसुिज्ज्ञिऊण (८) अपुव्वखवगो (९) अणियद्विखवगो (१०) सहुमखवगो (११) खीणक्याओ (१२) सजोगिकेवली (१३) अजोगिकेवली (१४) होद्ण सिद्धो जादो । एवं समयाहियन्चोद्दमअंतोम्रहुत्तेहि ऊण-मद्धपोग्गलपरियद्वं सासणसम्मादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे—एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि वि करणाणि काद्ण उवसमसम्मत्तं गेण्हंतेण गमिदसम्मत्तपढमसमए अणंतो संसारे। छिदिद्ण अद्ध-पोग्गलपरियद्वमेत्तो कदो । उवसमसम्मत्तेण अंतोम्रहुत्तमच्छिय (१) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (२)। मिच्छत्तं गंतूणंतरिदो । अद्धपोग्गलपरियद्वं पिभिमिय अंतोम्रहुत्तावसेमे संसारे उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो । तत्थेव अणंताणुवंधि विसंजोइय सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो । लद्धमंतरं (३)। तदो वेदगसम्मत्तं पिडविजय (४) दंसणमोहणीयं खवेद्ण (५) अप्पमत्तो जादो (६)। पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं करिय (७) खवगसेढीपाओग्ग-

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—
एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करते हुए
सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें अनन्त संसार छेदकर अर्धपुद्गलपरिवर्तन मात्र किया।
उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मुहृते रहकर वह (१) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (२)।
पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हो गया। पश्चात् अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल प्रमाण
परिभ्रमण कर संसारके अन्तर्मुहृतेप्रमाण अवशेष रहने पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ,
और वहांपर ही अनन्तानुबंधीकपायकी विसंयोजना कर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ।
इस प्रकारसे अन्तर उपलब्ध हो गया (३)। तत्पश्चात् वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर (४)
दर्शनमोहनीयका क्षपण करके (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (७) क्षपकश्चेणीके प्रायोग्य विशुद्धिसे विशुद्ध

सम्यक्तवको प्राप्त होकर (३) अनन्तानुवन्धीकपायका विसंयोजन कर (४) दर्शनमोह-नीयका क्षयकर (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें सहस्रों परावर्तनोंको करके (७) क्षपकश्रेणीके प्रायोग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (९), अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०), सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक (११), श्लीणकपाय-वीतराग छद्मस्थ (१२), सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्ध होगया। इस प्रकारसे एक समय अधिक चौदह अन्तर्मुहुतोंसे कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन सासादनसम्यग्दिष्टका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

विसोहीए विसुन्झिय (८) अपुट्यखवगो (९) अणियद्विखवगो (१०) सुहुमखवगो (११) खीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) अजोगिकेवली (१४) होद्ण सिद्धिं गदो। एदेहि चोद्दसअंतोम्रहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियद्वं सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिष्टिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा ति अंतरं केव-विरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥९॥ इदो १ सच्चकालमेदाणम्रवलंभा ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १०॥

एदस्स सुत्तस्स गुणद्वाणपरिवाडीए अत्थो उच्चदे । तं जहा- एक्को असंजद-सम्मादिद्वी संजमासंजमं पिडवण्णो । अंतोम्रहुत्तमंतिरय भूओ असंजदसम्मादिद्वी जादो । लद्धमंतरमंतोम्रहुत्तं । संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को संजदासंजदो असंजदसम्मादिद्विं मिच्छादिद्विं संजमं वा पिडवण्णो । अंतोम्रहुत्तमंतिरय भूओ संजमासंजमं पिडवण्णो । लद्धमंतोम्रहुत्तं जहण्णंतरं संजदासंजदस्स । पमत्तसंजदस्स उच्चदे- एगो पमत्तो अप्पमत्तो

होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (९) अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०) सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक (११) क्षीणकषाय (१२) सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्धपदको प्राप्त हुआ। इन चौदह अन्तर्मुहूर्तौंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

असंयतसम्यग्दिष्टि गुणस्थानको आदि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९ ॥

क्योंकि, सर्वकाल ही स्त्रोक्त गुणस्थानवर्ती जीव पाये जाते हैं।

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहूर्त है।।१०॥ इस सूत्रका गुणस्थानकी परिपाटीसे अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— एक असंयतसम्यग्दिष्ट जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहांपर अन्तर्मुहूर्तकाल रहकर अन्तरको प्राप्त हो, पुनः असंयतसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकारसे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होगया।

अब संयतासंयतका अन्तर कहते हैं – एक संयतासंयत जीव, असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानको, अथवा मिथ्यादिष्ट गुणस्थानको, अथवा संयमको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहूर्त-काल वहांपर रह कर अन्तरको प्राप्त हो पुनः संयमासंयमको प्राप्त होगया। इस प्रकारसे संयतासंयतका अन्तर्मुहूर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

१ असंयतसम्यग्दध्याधप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहुर्तः । स. सि. १, ८.

होदृण सन्वलहुं पुणो वि पमत्तो जादो । लद्धमंतोम्रहुत्तं जहणांतरं पमत्तस्स । अप्पमत्तस्स उच्चदे— एगो अप्पमत्तो उवसमसेढीमारुहिय पिडिणियत्तो अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं जहणामप्पमत्तस्स । हेद्धिमगुणेसु किण्ण अंतराविदो १ ण, उवसमसेढीसन्वगुणद्वाण-द्वाणाहिंतो हेद्धिमएगगुणद्वाणद्वाए संखेज्जगुणत्तादो ।

## उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियष्टं देसूणं ॥ ११ ॥

गुणहाणपरिवाडीए उक्रस्संतरपरूवणा कीरदे— एक्केण अणादियमिच्छादिहिणा तिण्णि करणाणि कादृण पढमसम्मत्तं गेण्हंतेण अणंतो संसारो छिदिद्ण गहिदसम्मत्त-पढमसमए अद्भपोग्गलपरियद्दमेत्तो कदो । उवसमसम्मत्तेण अंतोम्रहत्तमिच्छय (१) छाविलयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गंत्गंतिरदे। भिच्छत्तेणद्वपोग्गलपरियद्वं भिमय अपिच्छमे भवे संजमं संजमासंजम वा गंत्ग कदकरणिज्जो होद्ण अंतोमुहुत्तावसेसे

अव प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत होकर सर्वेळघु काळके पश्चात् फिर भी प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे प्रमत्तसंयतका अन्तर्मृहुर्तकाळप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव उपरामश्रेणिपर चढ़कर पुनः छौटा और अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे अन्तर्मुहर्तकाछ प्रमाण जघन्य अन्तर अप्रमत्तसंयतका उपछब्ध हुआ।

शंका—नीचेके असंयतादि गुणस्थानोंमें भेजकर अप्रमत्तसंयतका जघन्य अन्तर क्यों नहीं बताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीके सभी गुणस्थानोंके कार्लोसे प्रमत्तादि नीचेके एक गुणस्थानका काल भी संख्यातगुणा होता है।

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है ॥ ११ ॥

अव गुणस्थान-परिपाटीसे उत्कृष्ट अन्तरकी प्रहूपणा करते हैं— एक अनादि मिथ्या-हृष्टि जीवने तीनों करण करके प्रथमापशमसम्यक्त्वको ग्रहण करते हुए अनन्त संसार छेदकर सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें वह संसार अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र किया। पुनः उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मुहर्तकाल रह कर (१) उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्रलपरिवर्तन परिभ्रमण कर अन्तिम भवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर, कृतकृत्य वेदकसम्यक्त्वी होकर अन्तर्मुहर्त-काल प्रमाण संसारके अवशेष रह जाने पर परिणामोंके निमित्तसे असंयतसम्यन्दिष्ट

१ उत्कर्षेणार्द्धपुद्गलपरिवर्ती देशोनः। सः सिः १, ८.

संसारे परिणामपच्चएण असंजदसम्मादिही जादो । लद्धमंतरं (२) । पुणो अप्पमत्त-भावेण संजमं पिडविज्जय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) खवगसेडी-पाओग्गविसोहीए विसुन्झिय (५) अपुच्वो (६) अणियद्वी (७) सुहुमो (८) खीणो (९) सजोगी (१०) अजोगी (११) होद्ण परिणिउदो । एवमेक्कारसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्वमसजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्संतरं होदि ।

संजदासंजदस्य उच्चदे एक्केण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि काद्ण गहिदसम्मत्तपढमसमए सम्मत्तगुणेण अणंतो संसारो छिण्णो अद्धपोग्गलपरियद्ध-मेत्तो कदो । सम्मत्तेण सह गहिदसंजमासंजमेण अंतोमुहुत्तमाच्छिय छाविलयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसाणं गदो (१) अंतरिदो मिच्छत्तेण अद्धपोग्गलपरियद्धं परिभामिय अपच्छिमे भवे सासंजमं सम्मत्तं संजमं वा पिडविजय कदकरणिवजो होद्ण परिणाम-पच्चएण संजमासंजमं पिडविण्णो (२)। लद्धमंतरं। अप्पमत्तभावेण संजमं पिडविजय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्यं काद्ण (४) खवगसेढीपाओग्गविसोहीए विसुन्झिय (५) अपुच्वो (६) अणियद्धी (७) सुहुमो (८) खीणकसाओ (९) सजोगी (१०)

होगया । इस प्रकार सूत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हुआ (२)। पुनः अप्रमत्त-भावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (४) क्षपकश्रेणीके प्रायोग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध होकर (५) अपूर्वकरणसंयत (६) अनिवृत्तिकरणसंयत (७) सूक्ष्मसाम्परायसंयत (८) श्लीणकषायवीतरागछग्रस्थ (९) सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अर्धपुद्रलपरि-वर्तनकाल असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अव संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिथ्यादिष्ट जीवने तीनों करण करके सम्यक्त्व ग्रहण करने के प्रथम समयमें सम्यक्त्वगुणके द्वारा अनन्त संसार छेदकर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण किया। पुनः सम्यक्त्वके साथ ही ग्रहण किये गये संयमासंयमके साथ अन्तर्मुद्ग्तेकाल रहकर, उपशामसम्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां अवशेष रहजाने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो (१) अन्तरको प्राप्त हो गया, और मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्गलपरिवर्तन परिभ्रमण कर अन्तिम भवमें असंयमसिहत सम्यक्त्वको, अथवा संयमको प्राप्त होकर कृतकृत्य वेदकसम्यक्त्वी हो, परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकारसे इस गुणस्थानका अन्तर प्राप्त होगया। पुनः अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (४) क्षपकश्रेणिक योग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध होकर (५) अपूर्वकरण (६) अनिवृत्तिकरण (७) सूक्ष्मसाम्पराय (८) क्ष्रीणकषाय (९)

अजोगी (११) होद्ण परिणिव्युदो। एवमेकारसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपियट्ट-मुक्स्संत्तरं संजदासंजदस्स होदि।

पमत्तस्य उच्चदे एकेण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि कादृण उवसमसम्मत्तं संजमं च जुगतं पिडवर्ज्जतेण अणंतो संसारो छिदिओ, अद्भूपोग्गलपिरयट्ट-मेत्तो कदो । अंतोगुहुत्तमच्छिय (१) पमत्तो जादो (२)। आदी दिट्टा । छावलिया-वसेसाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गंतूणंतिरय मिच्छत्तेगद्धपोग्गलपिरयट्टं परियद्धिय अपच्छिमे भवे सासंजमसम्मत्तं संजमासंजमं वा पिडविज्जय कदकरणिज्जो होऊण अप्पमत्तभावेण संजमं पिडविज्जय पमत्तो जादो (३)। लद्धमंतरं। तदो खवगसेढी-पाओग्गो अप्पमत्तो जादो (४)। पुणो अपुच्यो (५) अणियटी (६) सुहुमो (७) खीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होदूण णिच्याणं गदो । एवं दसिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियट्टं पमत्तस्सुकस्संतरं होदि।

अप्पमत्तस्स उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि वि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णेण छेन्ण अणंतो संसारो अद्धपोग्गल-

सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अव प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिथ्यादि जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त होते हुए अनन्त संसार छेदकर अर्घपुद्गलपरिवर्तनमात्र किया। पुनः उस अवस्थामें अन्तर्मुहृते रह कर (१) प्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकारसे यह अर्घपुद्गलपरिवर्तनकी आदि दृष्टिगोचर हुई। पुनः उपशम-सम्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां अवशेष रहजाने पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल परिश्रमण कर अन्तिम भवमें असंयमसिहत सम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर कृतकृत्व वेदक-सम्यक्त्वी हो अप्रमत्तभावके साथ संयमको प्राप्त होकर प्रमत्तसंयत हो गया (३)। इस प्रकारसे इस गुणस्थानका अन्तर प्राप्त होगया। पश्चात् क्षपकथ्रेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरणसंयत (५) अनिवृत्तिकरणसंयत (६) सूक्ष्म-साम्परायसंयत (७) क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ (८) सयोगिकेवली (९०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे दश अन्तर्मुहृतौंसे कम अर्ध-पुद्गलपरिवर्तनकाल प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्वको और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको एक साथ प्राप्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसार छेदकर अर्धपुद्रछपरिवर्तन मात्र परियद्दमेत्तो पढमसमए कदो । तत्थंतोमुहुत्तमिच्छय (१) पमत्तो जादो अंतरिदो मिच्छत्तेण अद्धपोग्गलपरियद्दं परियद्दिय अपच्छिमे भवे सम्मत्तं संजमासंजमं वा पिड-विजय सत्त कम्माणि खिवय अप्पमत्तो जादो (२)। लद्धमंतरं। पमत्तापमत्तपरावत्त-सहस्तं काद्ण (३) अप्पमत्तो जादो (४)। अपुच्चो (५) अणियद्दी (६) सुहुमो (७) खीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होद्ण णिच्चाणं गदो। (एवं) दसिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्दं (अप्पमत्तस्सुकस्संतरं होदि)।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १२ ॥

अपुन्वस्स ताव उच्चदे— सत्तद्व जणा बहुआ वा अपुन्वकरणउवसामगद्धाए खीणाए अणियद्विउवसामगा वा अप्पमत्ता वा कालं करिय देवा जादा। एगसमय-मंतरिद्मपुन्वगुणहाणं। तदो विदियसमए अप्पमत्ता वा ओद्रंता अणियद्विणो वा अपुन्व-करणउवसामगा जादा। लद्धमेगसमयमंतरं। एवं चेव अणियद्विउवसामगाणं सुहुम-उवसामगाणं उवसंतकसायाणं च जहण्णंतरमेगसमओ वत्तन्वो।

किया। उस अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्मुहूर्त रहकर (१) प्रमत्तसंयत हुआ और अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्रलपरिवर्तन काल परिवर्तन कर अन्तिम भवमें सम्यक्त्व अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर दर्शनमोहकी तीन और अनन्तानुबंधीकी चार, इन सात प्रकृतियोंका क्षपण कर अप्रमत्तसंयत हो गया (२)। इस प्रकार अप्रमत्तसंयतका अन्तरकाल उपलब्ध हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें सहस्रों परावर्तनोंको करके (३) अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सूक्ष्मसाम्पराय (७) क्षीणकषाय (८) सयोगिकेवली (९) और अयोगिकेवली (१०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

उपश्चमश्रेणीके चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १२ ॥

उनमेंसे पहले अपूर्वकरण उपरामकका अन्तर कहते हैं – सात आठ जन, अथवा बहुतसे जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानके उपराामककाल क्षीण हो जाने पर अनिवृत्तिकरण उपराामक अथवा अप्रमत्तसंयत होकर तथा मरण करके देव हुए। इस प्रकार एक समयके लिये अपूर्वकरण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। तत्पश्चात् द्वितीय समयमें अप्रमत्तसंयत, अथवा उतरते हुए अनिवृत्तिकरण उपराामक जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती उपराामक होगए। इस प्रकार एक समय प्रमाण अन्तरकाल लब्ध होगया। इसी प्रकारसे अनिवृत्तिकरण उपराामक, सक्ष्मसाम्पराय उपराामक और उपशान्तकशाय उपराामकोंका एक समय प्रमाण जघन्य अन्तर कहना चाहिए।

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । स. सि. १, ८.

#### डक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १३॥

तं जधा- सत्तद्व जणा बहुआ वा अपुव्यउवसामगा अणियद्विउवसामगा अप्प-मत्ता वा कालं करिय देवा जादा । अंतरिद्मपुव्यगुणहाणं जाव उक्कस्सेण वासपुधत्तं । तदो अदिक्कंते वासपुधते सत्तद्व जणा बहुआ वा अप्पमत्ता अपुव्यकरणउवसामगा जादा । लद्धमुक्कस्संतरं वासपुधत्तं । एवं चेव सेसतिण्हमुवसामगाणं वासपुधत्तंतरं वत्तव्वं, विसेसाभावा ।

## एगर्जावं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १४ ॥

तं जधा- एक्को अपुन्वकरणो अणियद्विउवसामगो सहुमउवसामगो उवसंत-कसाओ होद्ण पुणो वि सहुमउवसामगो अणियद्विउवसामगो होद्ण अपुन्वउवसामगो जादो । लद्धमंतरं । एदाओ पंच वि अद्धाओ एक्कहुं कदे वि अंतोम्रहुत्तमेव होदि ति जहण्णंतरमंतोम्रहुत्तं होदि ।

एवं चेव सेसितिण्हमुवसामगाणमेगजीवजहण्णंतरं वत्तव्वं । णवरि अणियद्वि-

उक्त चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥ १३ ॥

जैसे-सात आठ जन, अथवा बहुतसे अपूर्वकरण उपशामक जीव, अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रमत्तसंयत हुए और वे मरण करके देव हुए। इस प्रकार यह अपूर्व-करण उपशामक गुणस्थान उत्कृष्टरूपसे वर्षपृथक्त्वके लिए अन्तरको प्राप्त होगया। तत्पश्चात् वर्षपृथक्त्वकालके व्यतीत होनेपर सात आठ जन, अथवा बहुतसे अप्रमत्तसंयत जीव, अपूर्वकरण उपशामक हुए। इस प्रकार वर्षपृथक्त्व प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होगया। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणादि तीनों उपशामकोंका अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि, अपूर्वकरण उपशामकके अन्तरसे तीनों उपशामकोंके अन्तरमें कोई विशेषता नहीं है।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ १४ ॥ जैसे पक अपूर्वकरण उपशामक जीच, अनिवृत्ति उपशामक, स्क्ष्मसाम्परायिक उपशामक और उपशामक होकर फिर भी सृक्ष्मसाम्परायिक उपशामक और अनिवृत्तिकरण उपशामक होकर अपूर्वकरण उपशामक होगया। इस प्रकार अन्त-मृहूर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर उपलब्ध हुआ। ये अनिवृत्तिकरणसे लगाकर पुनः अपूर्वकरण उपशामक होनेके पूर्व तकके पांचों ही गुणस्थानोंके कालोंको एकत्र करने पर भी वह काल अन्तर्मृहूर्त ही होता है, इसलिए जघन्य अन्तर भी अन्तर्भृहर्त ही होता है।

इसी प्रकार रोष तीनों उपशामकोंका एक जीवसस्वन्धी जघन्य अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकके सूक्ष्मसाम्परायिक

१ उत्कर्षेण वर्षपृथक्तवम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्प्रहूर्तः । स. सि, १, ८.

उवसामगस्स दो सुहुमद्धाओ एगा उवसंतकसायद्धा च जहण्णंतरं होदि । सुहुमउव-सामगस्स उवसंतकसायद्धा एक्का चेव जहण्णंतरं होदि । उवसंतकसायस्स पुण हेट्ठा उवसंतकसायमोदिरिय सुहुमसांपराओ अणियिद्धिकरणो अपुव्वकरणो अप्पमत्तो होद्ण पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं करिय अप्पमत्तो अपुव्वो अणियद्धी सुहुमो होद्ण पुणो उवसंत-कसायगुणद्वाणं पिडवण्णस्स णवद्धासमूहमेत्तमंतोस्रहुत्तमंतरं होदि ।

#### उक्कस्सेण अद्भोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ १५ ॥

अपुन्तस्स ताव उच्चदे— एक्केण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तं संजमं च अक्कमेण पिडवण्णपढमसमए अणंतसंसारं छिदिय अद्धपोग्गलपियद्वमेत्तं कदेण अप्पमत्तद्वा अंतोम्रहुत्तमेत्ता अणुपालिदा (१)। तदो पमत्तो जादो (२)। वेदगज्ञम्मत्तपुत्रणिभयं (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) उवसमसेढीपाओग्गो अप्पमत्तो जादो (५)। अपुन्त्रो (६) अणियद्वी (७) सुहुमो (८) उवसंतकसायो (९) पुणो सुहुमो (१०) अणियद्वी (११) अपुन्त्रकरणो जादो (१२)।

सम्बन्धी दो अन्तर्मुहूर्तकाल और उपशान्तकषायसम्बन्धी एक अन्तर्मुहूर्तकाल, ये तीनों मिलाकर जघन्य अन्तर होता है। सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामकके उपशान्तकषाय-सम्बन्धी एक अन्तर्मुहूर्तकाल ही जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकषाय उपशामकका उपशान्तकषायसे नीचे उतरकर सूक्ष्मसाम्पराय (१) अनिवृत्तिकरण (२) अपूर्वकरण (३) और अप्रमत्तसंयत (४) होकर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (५) पुनः अप्रमत्त (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) और सूक्ष्मसाम्परायिक होकर (९) पुनः उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवकें नौ अद्धाओंका सम्मिलित प्रमाण अन्तर्मुहूर्तकाल अन्तर होता है।

उक्त चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध-पुद्गलपरिवर्तन काल है।। १५॥

इनमेंसे पहले एक जीवकी अपेक्षा अपूर्वकरण गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसारको छेदकर अर्धपुद्रलपरिवर्तनमात्र करके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अप्रमत्तसंयतके कालका अनुपालन किया (१)। पीछे प्रमत्तसंयत हुआ २)। पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर (३) सहस्रों प्रमत्त-अप्रमत्त परावर्तनोंको करके (४) उपशमश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होगया (५)। पुनः अपूर्वकरण (६) अनिवृत्तिकरण (७) स्क्ष्मसाम्पराय (८) उपशान्तकषाय (९), पुनः स्क्ष्मसाम्पराय (१०) अनिवृत्तिकरण (११) और पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होगया (१२)। पश्चात् नीचे

१ उत्कर्षेणार्धपुद्गलपरिवर्तो देशोनः । स. सि. १,८.

२ प्रतिषु '-मुत्रसामिय ' इति पाठः ।

हेडा पिडय अंतरिदो अद्भूपोग्गलपिय इं पिरयि इद्गूण अपिन्छमे भवे दंसणित्तगं खिवय अपुन्ववसामगो जादो (१३)। लद्भंतरं। तदो अणिय इी (१४) सुहुमो (१५) उवसंतकसाओ (१६) जादो। पुणो पिडणियत्तो सुहुमो (१७) अणिय ही (१८) अपुन्वो (१९) अप्पमत्तो (२०) पमत्तो (२१) पुणो अप्पमत्तो (२२) अपुन्व-खन्नगो (२३) अणिय ही (२४) सुहुमो (२५) खीणकसाओ (२६) सजोगी (२७) अजोगी (२८) हो दूण णिन्वुदो। एवम हावी से हि अंतो सुहुत्ते हि ऊणमद्भूपोग्गलपिर-यह मपुन्वकरणस्मुक्क स्मंतरं हो दि। एवं तिण्ह सुवसामगाणं। णविर पिरवाडी ए छन्वी सं च उवी सं वावी सं अंतो सुहुत्ते हि ऊणमद्भूपोग्गलपिय हं तिण्ह सुवसामगाणं। हो दि।

चदुण्हं खवग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६॥

तं जहा- सत्तद्व जणा अडुत्तरसदं वा अपुव्यकरणखबरणा एक्कम्हि चेव समए सन्वे अणियद्विखवणा जादा। एगसमयमंतिरदसपुव्यगुणद्वाणं । विदियसमए सत्तद्व जणा अडुत्तरसदं वा अप्यमत्ता अपुव्यकरणखबरणा जादा। लद्धमंतरमेगसमओ। एवं

गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अर्धपुद्धलपियर्तनकाल प्रमाण परियर्तन करके अन्तिमभवमें दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका क्षपण करके अपूर्वकरण उपशामक हुआ (१३)।
इस प्रकार अन्तरकाल उपलब्ध होगया । पुनः अनिवृत्तिकरण (१४) सृद्धमसाम्परायिक (१५) और उपशान्तकपाय उपशामक होगया (१६)। पुनः लौटकर मृद्धमसाम्परायिक (१७) अनिवृत्तिकरण (१८) अपूर्वकरण (१९) अप्रमत्तसंयत (२०) प्रमत्तसंयत (२१)
पुनः अप्रमत्तसंयत (२२) अपूर्वकरण क्षपक (२३) अनिवृत्तिकरण क्षपक (२४) सृद्धमसाम्परायिक क्षपक (२५) क्षणिकपाय क्षपक (२६) सयोगिकेवली (२७) और अयोगिकेवली (२८)
होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अट्टाईस अन्तर्मृहर्तोंसे कम अर्धपुद्धलपरिवर्तनकाल अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे तीनों उपशामकोंका अन्तर
जानना चाहिए। किन्तु विशेष यात यह है कि परिपाटीक्रमसे अनिवृत्तिकरण उपशामकके छन्तीस, सूक्ष्मसाम्पराय उपशामकके चोबीस और उपशान्तकपायके बाईस
अन्तर्मुहर्तोंसे कम अर्धपुद्धलपरिवर्तनकाल तीनों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥ १६ ॥

जैसे— सात आठ जन, अथवा अधिकसे अधिक एक सौ आठ अपूर्वकरण क्षपक एक ही समयमें सबके सब अनिवृत्तिक्षपक होगये। इस प्रकार एक समयके लिए अपूर्व-करण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। द्वितीय समयमें सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अप्रमत्तसंयत एक साथ अपूर्वकरण क्षपक हुए। इस प्रकारसे अपूर्वकरण क्षपकका एक समय प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे रोप गुणस्थानोंका भी

र चतुर्णो क्षपकाणामयोगकेवालेनां च नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः सययः। स. सि. १, ८.

सेसगुणद्वाणाणं वि<sup>?</sup> अंतरमेगसमयो वत्तव्यो ।

#### उक्करसेण छम्मासं ॥ १७॥

तं जधा- सत्तद्व जणा अडुत्तरसदं वा अपुव्यकरणखवगा अणियद्विखवगा जादा। अंतरिदमपुव्यखवगगुणद्वाणं उक्कस्सेण जाव छम्मासा ति । तदो सत्तद्व जणा अडुत्तरसदं वा अप्पमत्ता अपुव्यखवगा जादा । लढं छम्मासुक्कस्संतरं । एवं सेसगुणद्वाणाणं पि छम्मासुक्कस्संतरं वत्तव्यं ।

एगजीवं पडुच्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८॥ कदो १ खनगणं पदणाभाना ।

सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९॥

कुदे। ? सजोगिकेवलिविरहिदकालाभावा ।

एगजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २० ॥

अन्तरकाल एक समय प्रमाण कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल छह मास है ॥ १७ ॥

जैसे— सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अपूर्वकरणक्षपक जीव अनिवृत्ति-करण क्षपक हुए। अतः अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थान उत्कर्षसे छह मासके लिए अन्तरको प्राप्त होगया। तत्पश्चात् सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्व-करणक्षपक हुए। इस प्रकारसे छह मास उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे दोष गुणस्थानोंका भी छह मासका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त चारों क्षपकोंका और अयोगिकेवलीका अन्तर नहीं होता है, निरंतर है।। १८॥

क्योंकि, क्षपक श्रेणीवाले जीवोंके पतनका अभाव है।

सयोगिकेविलयोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है, निरन्तर है।। १९॥

क्योंकि, सयोगिकेवली जिनोंसे विराहित कालका अभाव है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०॥

<sup>्</sup> १ प्रतिषु ' हि ' इति पाठः ।

२ उत्कर्षेण षण्मासाः । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

४ सयोगकेविलनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । सः सिः २, ८०

कुदो ? सजोगीणमजोगिभावेण परिणदाणं पुणी सजोगिभावेण परिणमणाभावा । १ १३मीलाधुनने समत्ता ।

आदेसेण गदियाणुवादेण गिरयगदीए णेरइएस मिन्छादिहि-असंजदसम्मादिष्ठीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २१॥

कुदो ? मिच्छादिष्टि-असंजदनस्मादिङ्घीहि विरहिद्पुढवीणं सव्बद्धमणुबलंभा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २२ ॥

निच्छादिङ्किस्स उच्चदे- एको मिच्छादिङ्घी दिङ्कमस्सो परिणामपचएण सम्मा-मिच्छत्तं वा सम्मत्तं वा पडिविजय सन्यजहण्णमंतोमुहुत्तमिच्छय पुणो मिच्छादिङ्घी जादो । लद्भसंतिमुहुत्तमंतरं । सम्मादिङ्घि पि मिच्छतं पेदृण सन्यजहण्णेणंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवजादिय अर्थवद्यस्यादिङ्किस्स जहण्णंतरं वत्तव्यं ।

क्योंकि, अवेशिकेवळीरूपमे परिणत हुए सयोगिकेविळयोंका पुनः सयोगि-केवळीरूपसे परिणमन नहीं होता है।

इस प्रकारसे ओघानुगम समाप्त हुआ।

आदेशकी अपेक्षा गितमार्गणाके अनुवादसे नरकगितमें, नारिकयोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंसे रहित रत्नप्रभादि पृथिवियां किसी भी कालमें नहीं पायी जाती हैं।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुज्ञाशनोंदा जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ २२ ॥ इनमेंसे पहले मिथ्यादृष्टिका जघन्य अन्तर कहते हैं — देखा है मार्गको जिसने ऐसा एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंके निमित्तसे सम्यग्मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्तको प्राप्त होकर, सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल रहकर, पुनः मिथ्यादृष्टि होगया । इस प्रकारसे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तरकाल लब्ध हुआ । इसी प्रकार किसी एक असंयतसम्यग्दृष्टि नारकीको मिथ्यात्व गुणस्थानमें ले जाकर सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल हारा पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कराकर असंयतसम्यग्दृष्टि जीवका जघन्य अन्तर कहना चाहिए।

१ विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणां सप्तस्त पृथिवीस मिथ्यादृष्टवसंयतसम्यग्दृष्टवीनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८.

२ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८.

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणिं।। २३॥

तं जहा-मिच्छादिद्विस्स उक्कस्संतरं बुचदे। एक्को तिरिक्खो मणुसो वा अद्वावीस-संतकिम्मओ अधो सत्तमीए पुढवीए णेरइएस उववण्णो छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवाज्जिय अंतरिदो थोवावसेसे आउए मिच्छत्तं गदो (४)। लद्धमंतरं। तिरिक्खाउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) उविद्विदो। एवं छिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विस्स उक्करसंतरं बुचदे- एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा अद्वावीस-संतकम्मिओ मिन्छादिद्वी अधो सत्तमीए पुढवीए णेरइएस उनवण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४) संकिछिद्वो मिन्छत्तं गंतूणंतिरदो । अवसाणे तिरिक्खाउअं बंधिय अंतोमुहुत्तं विस्सिमय विसुद्धो होद्ण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (५)। लद्धमंतरं। भूओ मिन्छत्तं गंतूणुव्वद्विदो (६)। एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि असंजदसम्म।दिद्वि-उक्करसंतरं होदि।

मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २३।।

जैसे, पहले मिथ्यादृष्टि नारकीका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— मोह कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक तियंच अथवा मनुष्य, नीचे सातवीं पृथिवीके नारियोंमें उत्पन्न हुआ, और छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१), विश्राम ले (२), विशुद्ध हो (३), वेदकसम्यक्तवको प्राप्त कर आयुके थोड़े अवशेष रहने पर अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः तियंच आयुको बांधकर (५), विश्राम लेकर (६) निकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूतोंसे कम तेतीस सागरोपम काल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है।

अब असंयतसम्यग्दि नारकीका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— मोह कर्मकी अट्ठाईस कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक तिर्यंच, अथवा मनुष्य मिथ्यादिष्ट जीव नीचे सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ, और छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१) विश्राम लेकर (२) विश्रुद्ध होकर (३) वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (४)। पुनः संक्षिष्ट हो मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुके अन्तमें तिर्यंचायु बांधकर पुनः अन्तर्मुहूर्त विश्राम करके विश्रुद्ध होकर उपशमसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार इस गुणस्थानका अन्तर लब्ध हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर नरकसे निकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूर्तौंसे कम तेतीस सागरोपम काल असंयतसम्यन्दिष्टका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविंशति-त्रयश्चिशत्सागरोपमाणि दशोनानि । सः सिः १,८०

#### सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥

तं जहा- णिरयगदीए द्विद्सासणसम्मादिद्विणो सम्मामिच्छादिद्विणो च सच्चे गुणंतरं गदा । दो वि गुणद्वाणाणि एगसमयमंतिरदाणि । पुणो विदियसमए के वि उवसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा, मिच्छादिद्विणो असंजदसम्मादिद्विणो च सम्मा-मिच्छत्तं पिडवण्णा । लद्भमंतरं दोण्हं गुणद्वाणाभगसमञ्जो ।

#### उक्करसेण पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २५ ॥

तं जहा- णिरयगदीए द्विदसासणसम्मादिद्विणो सम्मामिच्छादिद्विणो च सच्चे अण्णगुणं गदा। देशिण वि गुणद्वाणाणि अंतरिदाणि। उक्कस्मेण पिलदोवमस्स असंखेज्जदि-भागमेत्तो देशिं गुणद्वाणाणमंतरकालो होदि। पुणो तेत्तियमेत्तकाले विद्कृंते अण्पप्पणो कारणीभृदगुणद्वाणिहिंतो देशिं गुणद्वाणाणं संभवे जादे लद्धमुक्कस्संतरं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो।

सासाद्नयम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारिकयोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥

जैसे— नरकगितमें स्थित सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिध्यादिष्ट सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए, और दोनों ही गुणस्थान एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त होगये। पुनः द्वितीय समयमें कितने ही उपशामसम्यग्दिष्ट नारकी जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए और मिध्यादिष्ट तथा असंयतसम्यग्दिष्ट नारकी जीव सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानोंका अन्तर एक समय प्रमाण लब्ध होगया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।।२५॥ जैसे— नरकगितमें स्थित सासादनसम्यग्दि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि, ये सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए और दोनों ही गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगये। इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरकाल उत्कर्षसे पत्थोपमके असंख्यातवें भागमात्र होता है। पुनः उतना काल व्यतीत होनेपर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानोंसे उक्त दोनों गुणस्थानोंके संभव होजानेपर पत्थोपमका असंख्यातवां भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर लब्ध होगया।

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभागाः । स. सि. १, ८.

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ २६॥

तं जहा- 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो 'त्त णायादो सासणस्स पिठदोवमस्स असंखेजजिदभागो, सम्मामिच्छाइद्विस्स अंतोम्रहुत्तं जहण्णंतरं होदि । दोण्हं णिदिरसणं- एक्को णेरहओ अणादियमिच्छादिद्वी उवसमसम्मत्तप्पाओग्गसादियमिच्छादिद्वी वा तिण्णि करणाणि काद्ण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो । उवसमसम्मत्तेण केत्तियं हि कालमिच्छय आसाणं गंत्ण मिच्छत्तं गदो अंतरिदो । पिछदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्तकालेण उव्वेलणखंडएहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदीओ सागरोवमपुधत्तादो हेद्वा करिय पुणो तिण्णि करणाणि काद्ण उवसमसम्मत्तं पिडविज्जिय उवसमसम्मत्तद्वाए छावित्यावसेसाए आसाणं गदो । लद्धमंतरं पिछदोवमस्स असंखेजजिदभागो । एक्को सम्मामिच्छादिद्वी मिच्छत्तं सम्मत्तं वा गंत्णंतोम्रहुत्तमंतरिय पुणो सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो । लद्धमंतोम्रहुत्त-मंतरं सम्मामिच्छादिद्विस्स ।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर एक जीवकी अपेक्षा पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्मुहुर्त है ॥ २६ ॥

जैसे— जैसा उद्देश होता है, उसी प्रकारका निर्देश होता है, इस न्यायके अनुसार सासादनसम्यग्दिशका जधन्य अन्तर पत्थोपमका असंख्यातवां भाग, और सम्यग्मिथ्यादिशका जधन्य अन्तर अन्तर्मुद्धर्त है।

अव क्रमशः सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिध्यादिष्ट, इन दोनों गुणस्थानोंके अन्तरका उदाहरण कहते हैं— एक अनादि मिध्यादिष्ट नारकी जीव अथवा उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और उपशमसम्यक्त्वको साथ कितने ही काल रहकर पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तरको प्राप्त होकर पत्थोपमके असंख्यातवें भागमात्र कालसे उद्देलना— कांडकोंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंको स्थितिओंको सागरोपमपृथक्त्वसे नीचे अर्थात् कम करके पुनः तीनों करण करके और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवली काल अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पत्थोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होगया। एक सम्यग्मिध्यादिष्ट जीव मिध्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और वहां पर अन्तर्मुहूर्तका अन्तर देकर पुनः सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिध्यादिष्ठका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर लब्ध होगया।

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्धहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूसाणि ॥ २७ ॥

तं जधा- एको सादिओ अणादिओ वा मिच्छादिद्वी मत्तमपुढर्गणिख्एसु उव-वण्णो छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (४) आसाणं गंतूण मिच्छत्तं गदो अंतिरदो । अवसाणे तिरिक्खाउअं बंधिय विसुद्धो होदृण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो । उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमयावसेसाए आसाणं गदो । लद्धमंतरं । तदो मिच्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तमिच्छय (५) उविद्वदो । एवं पंचिह अंतोमुहुत्तेहि समयाहिएहि ऊणाणि तेत्तीसं मागरोवमाणि सासणुक्तस्संतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे— एक्को तिरिक्खो मणुसो वा अट्ठावीससंतकिम्मओ सत्तमपुढवीणेरइएस उववण्णो छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४)। पुणा सम्मत्तं मिच्छत्तं वा गंतूण देस्रणतेत्तीसाउद्विदिमंतिरय मिच्छत्तेणाउअं वंधिय विम्समिय सम्मामिच्छत्तं गदो (५)। तदो मिच्छत्तं गंतूण अंतोम्रहुत्तमिच्छय (६) उवद्विदो । छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणाणि तत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्तुक्कस्यंतरं होदि।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम काल है ॥२०॥ जैसे- एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१) विश्राम छ (२) विशुद्ध हो (३) उपशामसम्यक्तको प्राप्त हुआ। अगुके अन्तमें तिर्यंच आगुको बांधकर विशुद्ध हो उपशामसम्यक्तको प्राप्त हुआ। अगुके अन्तमें तिर्यंच आगुको बांधकर विशुद्ध हो उपशामसम्यक्तको प्राप्त हुआ। पुनः उपशामसम्यक्तको कालमें एक समय अवशेष रहने पर सासाद्म गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तर्मृहुर्त रह (५) निकला। इस प्रकार समयाधिक पांच अन्तर्मृहुर्तों कम तेतीस सागरोपमकाल सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है।

अब सम्यग्मिथ्यादिष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला एक तिर्यंच अथवा मनुष्य सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न होकर छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सम्यक्त्वको अथवा मिथ्यात्वको जाकर देशोन तेतीस सागरोपमप्रमाण आयुस्थितिको अन्तररूपसे विताकर मिथ्यात्वके द्वारा आयुको बांधकर विश्राम ले सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्त रहकर (६) निकला। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम तेतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मिच्छादिट्टि-असंजद-सम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २८ ॥

कुदो ? भिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्विविरहिदसत्तमपुढवीणरइयाणं सव्वकाल-मणुवलंभा ।

#### एगजीवं पडुच्च जहणोण अंतोमुह्तं ॥ २९ ॥

कुदो ? मिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी अण्णगुणं णेदूण सच्वजहण्णेण अंतो-गुहुत्तकालेण पुणो तं चेव गुणं पडिवज्जाविदे अंतोमुहुत्तमेत्तंतरुवलंमा ।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३०॥

एत्थ तिण्णि-आदीसु सागरोवमसद्दे। पादेक्कं संबंधणिज्जो । 'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' ति णायादो पढमीए पुढवीए देस्रणमेगं सागरोवमं, विदियाए देस्रणितिण्णि सागरोवमाणि, तदियाए देस्रणसत्तसागरोवमाणि, चउत्थीए देस्रणदससागरोवमाणि,

प्रथम पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारिकयोंमें मिथ्याद्दाष्ट और असं-यतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे रहित्र सातों पृथिवियोंमें नार-कियोंका सर्वकाल अभाव है।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।।२९।। क्योंकि, मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दिष्ट, इन दोनोंको ही अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्त कालसे पुनः उसी गुणस्थानमें पहुंचाने पर अन्तर्मुहूर्त मात्र कालका अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर देशोन एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपम काल है ॥ ३०॥

यहां पर तीन आदि संख्याओं में सागरोपम शब्द प्रत्येक पर सम्बन्धित करना चाहिए। जैसा उद्देश होता है, वैसा निर्देश होता है, इस न्यायसे प्रथम पृथिवीमें देशोन एक सागरोपम, द्वितीय पृथिवीमें देशोन तीन सागरोपम, तीसरी पृथिवीमें देशोन सात सागरोपम, चौथीमें देशोन दश सागरोपम, पाचवीमें देशोन सत्तरह सागरोपम, छठीमें

१ उत्कर्षेण एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविंशति-त्रयिक्षशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

पंचमीए देख्यणसत्तारससागरे। वमाणि, छट्ठीए देखणवावीससागरे। वमाणि, सत्तमीए देखणतेत्तीससागरे। वमाणि ति वत्तव्वं । णविर दोण्हं पि गुणहाणाणं सत्तमाए पुढवीए देखणपमाणं छअंतोष्ठहुत्तमेत्तं । तं च णिरओचे परूविदिमिदि णह पर्विवज्वदे । ससपुढवीसु
मिच्छादिद्वीणं सग-सगआउद्विदीओ चढुिह अंतोष्ठहुत्तेहि ऊणाओ । के ते चत्तारि अंतोप्रहुत्ता ? छ पज्जत्तीओ समाणणे एक्को, विस्समणे विदिओ, विसोहिआऊरणे तिदिओ,
अवसाणे मिच्छत्तं गदस्स चउत्थो अंतोष्ठहुत्तो । असंज्ञदसम्मादिद्वीणं ससपुढवीसु सगसगआउद्विदीओ पंचिह अंतोष्ठहुत्तेहि ऊणाओ अंतरं हे।दि । तं जधा— एक्को तिरिक्खो
मणुस्सो वा अद्वावीससंतकिम्भओ पढमादि जाव छट्ठीसु उववण्णो छिह पज्जत्तीहि
पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मत्तं पिडवण्णो (४) सव्वलहं
मिच्छत्तं गंत्र्णंतिरदो । सगद्विदिमच्छिय उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (४) सामणं गंत्रणुव्विद्विदो । एवं पंचिह अंतोष्ठहुत्तेहि ऊणाओं सग-सगद्विदिओ एक्सनुत्तस्तंतरं होदि ।

देशोन बाईस सागरोपम और सातवीमें देशोन तेतीस सागरोपम अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि प्रथम और चतुर्थ, इन दोनों गुणस्थानोंका सातवीं पृथिवीमें देशोनका प्रमाण छह अन्तर्मुहर्तमात्र है। वह नारिकयोंके ओघ वर्णनमें कह आये हैं, इसिलिए यहां नहीं कहते हैं। शेष अर्थात् प्रथमसे लगाकर छठी पृथिवीतकको छह पृथिवियोंमें मिथ्यादि नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर चार अन्तर्मुहर्तोंसे कम अपनी अपनी आयुस्थिति प्रमाण है।

शंका—वे चार अन्तर्मुहूर्त कौनसे हैं?

समाधान छहों पर्याप्तियोंके सम्यक् निष्पन्न करनेमें एक, विश्राममें दूसरा, विश्रुद्धिको आपूरण करनेमें तीसरा, और आयुके अन्तमें मिध्यात्वको प्राप्त होनेका चौथा अन्तर्मुहुर्त है।

असंयतसम्यग्दिष्टियोंका शेष पृथिवियोंमें पांच अन्तर्मृहतोंने कम अपनी अपनी आयुस्थिति प्रमाण अन्तर होता है। वह इस प्रकार है— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक तियंच अथवा मनुष्य प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तक कहीं भी उत्पन्न हुआ, और छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सर्वलघुकालसे मिध्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ, और अपनी स्थिति प्रमाण मिध्यात्वमें रहकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। पुनः सासादन गुणस्थानमें जाकर निकला। इस प्रकार पांच अन्तर्मृहतोंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी स्थिति वहांके असंयतसम्यग्दिष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ प्रतिष्र ' ऊणादे ' इति पाठः ।

# सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३१॥

एदस्स अत्थो सुगमो ।

उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो ॥ ३२ ॥

जधा णिरओघम्हि पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागपरूवणा कदा, तहा एत्थ वि काद्व्या ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागोा, अंतोमुहुत्तं ॥ ३३॥

एदं पि सुत्तं सुगमं चेय, णिरओघिम्हि परूविदत्तादे। ।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे- सत्तमपुढवीसासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-

उक्त सातों ही पृथिवियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिष्यादृष्टि नारिक-योंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय है।। ३१।।

इस स्त्रका अर्थ सुगम है।

उक्त पृथिवियोंमें ही उक्त गुणस्थानेंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार नारिकयोंके ओघ अन्तरवर्णनमें पल्योपमके असंख्यातवें भागकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए।

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भ्रहूर्त है ॥ ३३ ॥

यह सूत्र भी सरल ही है, क्योंकि, नारिकयोंके ओघ अन्तरवर्णनमें प्ररूपित किया जा चुका है।

सातों ही पृथिवियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कम्म्याः देशोन एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपम है।। ३४॥

दिद्वीणं णिरओघुक्कस्सभंगो, सत्तमपुढविं चेवमस्सिद्ण तत्थेदेसिमुक्कस्सपरूवणादो । पटमादिछपुढवीसासणाणमुक्कस्से भण्णमाणे— एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा पटमादिछसु पुढवीसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिङण आसाणं गदो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो। सग-सगुक्कस्स-दिदीओ अच्छिय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमयाव-सेसाए सासणं गंतूणुव्वद्विदो । एवं समयाहियचदुहि अंतोमुहुत्तेहि ङणाओ सग-सगुक्कस्सिद्विदीओ सासणाणुक्कस्संतरं होदि ।

एदेसिं सम्मामिन्छादिङ्घीणं उच्चदे - एक्को अद्वावीससंतकिम्मओ अप्पिदणेर-इएसु उववण्णो छिह पज्जित्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मा-मिन्छत्तं पिडवण्णो (४) मिन्छतं सम्मत्तं वा गंतूर्गंतिरदो । सगिद्विदिमन्छिय सम्मा-मिन्छतं पिडवण्णो (५)। लद्भमंतरं । मिन्छतं सम्मत्तं वा गंतूण उन्बद्धिदो (६)। छिह

गिथ्यादिष्ट नारिकयों का उत्कृष्ट अन्तर नारकसामान्यके उत्कृष्ट अन्तरके समान है।क्योंकि, ओघवर्णनमें सातवीं पृथिवीका आश्रय लेकर ही इन दोनों गुणस्थानोंकी उत्कृष्ट अन्तर-प्रकृपणा की गई है। प्रथमादि छह पृथिवियोंके सासादन सम्यग्दिष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर कहने पर-एक तियंच अथवा मनुष्य प्रथमादि छह पृथिवियोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्ति-योंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ (४)। फिर मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः अपनी अपनी पृथिवियोंकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर आयुके अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समय अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर निकला। इस प्रकार एक समयसे अधिक चार अन्तर्मृहर्तोंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थिति उस उस पृथिवीके सासादनसम्यग्दिष्टयोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब इन्हीं पृथिवियोंके सम्यग्मिध्यादृष्टि नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य विव-क्षित पृथिवीके नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ, और जिस गुणस्थानको गया उसमें अपनी आयुस्थितिप्रमाण रहकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तरकाल प्राप्त होगया। पुनः मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त होकर निकला (६)। इन छहां अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ सग-सगुक्कस्सिट्टिदीओ सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि। सन्व-गदीहिंतो सम्मामिच्छादिट्टिणिस्सरणकमो वुच्चदे। तं जहा— जो जीवो सम्मादिट्टी होद्ण आउअं वंधिय सम्मामिच्छत्तं पिडविज्जदि, सो सम्मत्तेणेव णिप्फिदिदि। अह मिच्छादिट्टी होद्ण आउअं वंधिय जो सम्मामिच्छत्तं पिडविज्जदि, सो मिच्छत्तेणेव णिप्फिदिदि। कथमेदं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादों।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ ३६ ॥

कुदो ? तिरिक्खमिच्छादिद्विमण्णगुणं णेदूण सव्यजहण्णेण कालेण पुणो तस्सेव गुणस्स तम्मि ढोइदे अंतोम्रहुत्तंतरुवलंभा ।

अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण नारकी सम्यग्मिथ्या-दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब सर्व गितयोंसे सम्यग्मिथ्यादिष्योंके निकलनेका कम कहते हैं। वह इस प्रकार है- जो जीव सम्यग्दिष्ट होकर और आयुको बांधकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होता है, वह सम्यक्तवके साथ ही उस गितसे निकलता है। अथवा, जो मिथ्यादिष्ट होकर और आयुको बांधकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होता है, वह मिथ्यात्वके साथ ही निकलता है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है।

तिर्यंच गतिमें, तिर्यंचोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है ॥ ३६ ॥

क्योंकि, तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवको अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वजघन्य कालसे पुनः उसी गुणस्थानमें लौटा ले जानेपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है।

१ सम्मं वा मिच्छं वा पडिविज्ञिय मरादि णियमेण ॥ सम्मत्तिमिच्छपरिणामेसु जिहं आउगं पुरा बद्धं । तिहं मरणं मरणंतसमुग्वादो वि य ण मिस्सिम्मि ॥ गो. जी. २३, २४٠

२ तिर्यगातौ तिरश्चां मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८०

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भ्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

#### उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि' ॥ ३७ ॥

णिदरिसणं- एको तिरिक्खो मणुस्सो वा अहावीसमंतक्मिओ तिपिलदोवमाउ-हिदिएस कुक्कुड-मक्कडादिएस उववण्णो, वे मास गर्म अन्छिद्ण णिक्खंतो।

एत्थ वे उबदेसा। तं जहा- तिरिक्खेसु वेमास-मुहुत्तपुधत्तस्सुविर सम्मत्तं संजमासंजमं च जीवो पिडवज्जिद् । मणुसेसु गव्भादिअहुवस्सेसु अंतोमुहुत्तव्भिहिएसु सम्मत्तं संजमं संजमासंजमं च पिडवज्जिद् ति । एसा दिक्खणपिडवत्ती । दिक्खणं उज्जुवं आइरियपरंपरागदिमिदि एयद्वो । तिरिक्खेसु तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्त-स्सुविर सम्मत्तं संजमासंजमं च पिडवज्जिद् । मणुसेसु अद्ववस्साणमुविर सम्मत्तं संजमं संजमासंजमं च पिडवज्जिद् । एसा उत्तरपिडवत्ती । उत्तरमणुज्जुवं आइरियपरंपराए णागदिमिदि एयद्वो ।

पुणो मुहुत्तपुधत्तेण विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । अवसाणे आउअं वंधिय मिच्छत्तं गदो । पुणो सम्मत्तं पिडविजय कालं कादृण सोहम्मीसाणदेवेसु उववण्णो । आदिह्येहि मुहुत्तपुधत्तव्भिहय-वेमासेहि अवसाणे उवलद्ध-वेअंतोमुहुत्तेहि य ऊणाणि तिण्णि

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ३७ ॥

इसका उदाहरण- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक तियंच अथवा मनुष्य तीन पल्योपमकी आयुस्थितिवाले कुक्कुट-मर्कट आदिमें उत्पन्न हुआ और दो मास गर्भमें रहकर निकला।

इस विषयमें दो उपदेश हैं। वे इस प्रकार हैं— तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव, दो मास और मुहूर्त-पृथक्त्वसे ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयमको प्राप्त करता है। मनुष्योंमें गर्भकालसे प्रारंभकर, अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्षोके व्यतीत हो जाने-पर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्त होता है। यह दक्षिण प्रतिपत्ति है। दक्षिण, ऋजु और आचार्यपरम्परागत, ये तीनों शब्द एकार्थक हैं। तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ जीव तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्मुहूर्तके ऊपर सम्यक्त्व और संयमासंयमको प्राप्त होता है। मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ जीव आठ वर्षोके ऊपर सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमको प्राप्त संयमको प्राप्त होता है। यह उत्तर प्रतिपत्ति है। उत्तर, अनुजु और आचार्यपरम्परासे अनागत, ये तीनों एकार्थवाची हैं।

पुनः मुहूर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात् अपनी आयुके अन्तमें आयुको बांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो, काल करके सौधर्म-पेशान देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदिके मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे और आयुके अवसानमें उपलब्ध दो अन्तर्मुहूर्तौसे कम तीन

र उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि । स. सि. १, ८.

पिलदोवमाणि मिच्छत्तुकस्संतरं होदि।

## सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव संजदासंजदा ति ओघं ॥ ३८॥

कुदो ? ओघचदुगुणद्वाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालेहिंतो तिरिक्खगदिचदु-गुणद्वाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालाणं भेदाभावा । तं जहा— सासणसम्मादिष्टीणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

एत्थ अंतरमाहप्पजाणावणद्वमप्पाबहुगं उच्चदे- सन्वत्थोवा सासणसम्मादिद्वि-रासी । तस्सेव कालो णाणाजीवगदो असंखेज्जगुणो । तस्सेव अंतरमसंखेजगुणं । एदमप्पा-बहुगं ओघादिसन्वमग्गणासु सासणाणं पउंजिदन्वं ।

एगर्जिवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । एदस्स कालस्स साहणउवएसो उच्चदे । तं जहा— तसेसु अच्छिद्ण जेण सम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणि उच्चेल्लिदाणि सो सागरोवमपुधत्तेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तिहिदेसंत-कम्मेण उवसमसम्मत्तं पिडवज्जिदि । एदम्हादो उविरमासु द्विदीसु जिदि सम्मत्तं गेण्हिदि, तो णिच्छएण वेदगसम्मत्तमेव गेण्हिदि । अध एइंदिएसु जेण सम्मत्त-

पुरुषेपमकाल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है ।

तिर्यंचोंमें सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तकका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८॥

क्योंकि, ओघके इन चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालोंसे तिर्यंचगितसम्बन्धी इन्हीं चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालोंका कोई भेद नहीं है। वह इस प्रकार है- सासा-दनसम्यग्दिष्ट जीवोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पत्योगमका असंख्यातवां भाग है।

यहांपर अन्तरके माहात्म्यको बतलानेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं- सासादन-सम्यग्दिष्टिराशि सबसे कम है। नानाजीवगत उसीका काल असंख्यातगुणा है। और उसीका अन्तर, कालसे असंख्यातगुणा है। यह अल्पबहुत्व ओघादि सभी मार्गणाओंमें सासादनसम्यग्दिष्योंका कहना चाहिए।

सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। इस कालके साधक उपदेशको कहते हैं। वह इस प्रकार है— त्रस जीवोंमें रहकर जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियोंका उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिके सत्त्वरूप सागरोपमपृथक्त्वके पश्चात् उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है। यदि इससे ऊपरकी स्थिति रहनेपर सम्यक्त्वको ग्रहण करता है, तो निश्चयसे वेदकसम्यक्त्वको ही प्राप्त होता है। और एकेन्द्रियोंमें जा करके जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना

श् सासादनसम्यग्दष्टवादीनां चतुर्णां सामान्योक्तमन्तरम् । स. सि. १, ८.

सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिदाणि, सो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणसागरो-वसमेत्ते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं द्विदिसंतकम्मे सेसे तसेसुवविज्जिय उवसमसम्मत्तं पडिवज्जदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेमकम्मद्विदिउव्वेल्लणकालो जेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो तेण सासणेगजीवजहण्णंतरं पि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तं होदि।

उक्कस्सेण अद्भगेगालपियां देखणं। णविर विसेसो एत्थ अत्थि तं भणिस्सामी-एको तिरिक्खो अणादियामिच्छादिद्वी तिण्णि करणाणि करिय सम्मत्तं पिडवण्णपि ससमए संसारमणंतं छिदिय पोग्गलपियद्वं काऊण उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो आसाणं गदो मिच्छत्तं गंत्णंतिरय (१) अद्भगेगालपियद्वं पिरभिमय दुचिरमे भवे पंचिदियतिरिक्खेसु उवविज्ञय मणुसेसु आउअं बंधिय तिण्णि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो। उवसमसम्मत्तद्वाए मणुसगिद्वाओग्गआविष्यासंखेन्जिद्भागावसेसाए आसाणं गदो। उद्धमंतरं। आविष्ठयाए असंखेन्जिदिभागमेत्तसासणद्वमिच्छिय मदो मणुसो जादो सत्त मासे गब्भे अच्छिद्ण णिक्यंतो सत्त वस्साणि अंतामुहृत्तव्भिहियपंचमासे च गमेद्ण (२) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (३) अणंताणुवंधी विसंजोइय (४) दंसणमोहणीयं खिवय (५) अप्पमत्तो (६) पमत्तो (७) पुणो अप्पमत्तो (८) पुणो अपुन्वादिछिह अंतोमुहृत्तेहि

की है, वह पत्योपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमकालमात्र सम्यक्त्व और सम्यग्निथ्यात्वका स्थितिसत्त्व अवशेष रहनेपर त्रस जीवों में उत्पन्न होकर उपशमसम्य-क्त्वको प्राप्त होता है। इन स्थितिओंसे कम शेष कर्मस्थिति-उद्वेलनकाल चूंकि पत्योपमके असंख्यातवें भाग है, इसलिए सासादन गुणस्थानका एकजीवसम्बन्धी जघन्य अन्तर भी पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही होता है।

सासादन गुणस्थानका एक जीवसम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तर देशोन अर्धपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है। पर यहां जो विशेष बात है, उसे कहते हैं— अनादि मिथ्या-हृष्टि एक तिर्यंच तीनों करणोंको करके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें अनन्त संसारको छेदकर और अर्धपुद्रलपिवर्तनप्रमाण करके उपशामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और , सासादन गुणस्थानको गया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर (१) अर्धपुद्रलपिवर्तन परिभ्रमण करके द्विचरम भवमें पंचे-निद्रय तिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर और मनुष्योंमें आयुको वांधकर, तीनों करणोंको करके उप-शामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः उपशामसम्यक्त्वके कालमें मनुष्यगितके योग्य आव-लीके असंख्यातवें भागमात्र कालके अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे उक्त अन्तर लब्ध हो गया। आवलिके असंख्यातवें भागमात्र काल सासा-दन गुणस्थानमें रहकर मरा और मनुष्य होगया। यहांपर सात मास गर्भमें रहकर निकला तथा सात वर्ष और अन्तर्मुहूर्तसे अधिक पांच मास विताकर (२) वेदक-सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (३)। पुनः अनन्तानुबन्धीकपायका विसंयोजन करके (४) दर्शन-मोहनीयका क्षयकर (५) अप्रमत्त (६) प्रमत्त (७) पुनः अप्रमत्त (८) हो, पुनः अपूर्व- (१४) णिव्वाणं गदो । एवं चोह्सअंतोग्रहुत्तेहि आवित्याए असंखेज्जिदिभागेण अब्महिएहि अहुवस्सेहि य ऊणमद्भपोग्गलपिरयद्भमंतरं होदि। एत्थुववज्जंतो अत्थो बुचदे। तं जधा— सासणं पिडवण्णिविद्यसमए जिद्द मरिद, तो णियमेण देवगदीए उववज्जिदि। एवं जाव आवित्याए असंखेज्जिदिभागे। देवगिदिपाओग्गो कालो होदि। तदो उविर मणुसगिदिपाओग्गो आवित्याए असंखेज्जिदिभागमेत्तो कालो होदि। एवं सिण्पिपिचिदिय-तिरिक्ख-असिण्णिपिचिदियतिरिक्ख-चउिरिदिय-तेइंदिय-वेइंदिय-एइंदियपाओग्गो होदि। एसो णियमो सव्वत्थ सासणगुणं पिडवज्जिमाणाणं।

सम्मामिच्छादिद्विस्स णाणाजीवं पड्ड जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण पिट-दोवमस्स असंखेज्जीदभागो । एत्थ दन्व-कालंतरअप्पाबहुगस्स सासणभंगो । एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धयोग्गलपरियद्वं देख्यं । णविर एत्थ विसेसो उच्चदे— एक्को तिरिक्खो अणादियमिच्छादिद्वी तिण्णि करणाणि काऊण सम्मत्तं पिड-वण्णपढमसमए अद्धयोग्गलपरियद्वमेत्तं संसारं काऊण पढमसम्मत्तं पिडवण्णो सम्मा-मिच्छत्तं गदो (१) मिच्छत्तं गंतूण (२) अद्धयोग्गलपरियद्वं परियद्विद्ण दुचरिमभवे

करणादि छह गुणस्थानों सम्बन्धी छह अन्तर्मुहूर्तौंसे (१४) निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार चौदह अन्तर्मुहूर्तौंसे तथा आवर्छाके असंख्यातवें भागसे अधिक आठ वर्षोंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन सासादन सम्यग्दिष्ट गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

अब यहांपर उपयुक्त होनेवाला अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेके द्वितीय समयमें यदि वह जीव मरता है तो नियमसे देवगतिमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल देवगतिमें उत्पन्न होनेके योग्य होता है। उसके ऊपर मनुष्यगतिके योग्य काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकारसे आगे आगे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच, असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच, चतुरिन्द्रिय, ज्ञीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने योग्य होता है। यह नियम सर्वत्र सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेवालोंका जानना चाहिए।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अंतर है। यहां पर द्रव्य, काल और अन्तर सम्बन्धी अल्पबहुत्व सासादनगुणस्थानके समान है। इसी गुणस्थानका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे देशोन अधेपुद्रलपरिवर्तन काल है। केवल यहां जो विशेषता है उसे कहते हैं — अनादि मिथ्यादृष्टि एक तिर्यंच तीनों करणोंको करके सम्यक्त्वके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें अधेपुद्रलपरिवर्तनमात्र संसारकी स्थितिको करके प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१) फिर मिथ्यात्वको जाकर (२) अधेपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण परिभ्रमण करके द्विचरम भवमें पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें

पंचिदियतिरिक्खेसु उवविज्ञिय मणुसाउअं वंधिय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पिडविज्जिय सम्मामिच्छत्तं गदो (३)। लद्धमंतरं। तदो मिच्छत्तं गदो (४) मणुसेसुववण्णो। उविर सासणभंगो। एवं सत्तारसअंतोम्रहुत्तव्महिय-अट्टवम्मेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्वं सम्मा-मिच्छत्तुक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिहिस्स णाणाजीवं पड्डच णित्थ अंतरं; एगजीवं पड्डच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्भूपोग्गलपियदं देस्णं। णविर विसेसो उच्चदे— एक्को अणादियमिच्छादिद्वी तिण्णि करणाणि काऊण पढमसम्मत्तं पिडवण्णो (१) उवसम-सम्मत्तद्वाए छाविलयावसेसाए आसाणं गंत्णंतिरदो। अद्भूपोग्गलपियदं पिरयिहिद्ण दुचिरमभवे पंचिदियितिरिक्खेमु उववण्णो। मणुसेसु वासपुधत्ताउअं वंधिय उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो। तदो आविलयाए असंख्ञिदिभागमेत्ताए वा एवं गंत्ण समऊणछाविलयमेत्ताए वा उवसमसम्मत्तद्वाए सेसाए आसाणं गंत्ण मणुसगिदिपाओग्गम्हि मदो मणुसो जादो (२)। उविर सासणभंगो। एवं पण्णारसिह अंतोमुहुत्तेहि अवभिहयअङ्घ-वस्सेहि ऊण्मद्वपोग्गलपिरयदं सम्मत्तुक्कस्संतरं होदि।

उत्पन्न होकर मनुष्य आयुको वांधकर अन्तमें उपदामसम्यक्त्वको प्राप्त होकर सम्य-ग्मिथ्यात्वको गया (३)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वको गया (४) और मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात्का कथन सासादनसम्यग्दिष्टिके समान ही है। इस प्रकार सत्तरह अन्तर्मुहृतोंसे अधिक आठ वपोंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्हिएका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है: एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहर्त और उत्कर्षसे देशोन अर्धपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल है। केवल जो विशेषता है वह कही जाती है— एक अनादिमिध्यादिए जीव तीनों ही करणोंको करके प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१) और उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविल्यां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होगया। पश्चात् अर्धपुद्रलपरिवर्तन काल परिवर्तित होकर द्विचरम भवमें पंचिन्द्रिय तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः मनुष्योंमें वर्षपृथक्त्वकी आयुको वांधकर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पीछे आवलींके असंख्यातवें भागमात्र कालके, अथवा यहांसे लगाकर एक समय कम छह आवली कालप्रमाण तक, उपशमसम्यक्त्वके कालमें अवशेष रह जानेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मनुष्यगतिके योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। इसके ऊपर सासादनके समान कथन जानना चाहिए। इस प्रकार पन्द्रह अन्तर्मुहतोंसे अधिक आठ वर्षसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल असंयतसम्यग्दिएका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

संजदासंजदाणं णाणाजीवं पड्डच्च णित्थ अतरंः एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्भगेग्गलपिरयट्टं देस्णं । एत्थ विसेसो उच्चदे— एक्को अणादियमिच्छादिट्ठी अद्भगेग्गलपिरयट्टस्सादिसमए उक्समसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (१) छावलियावसेसाए उक्समसम्मत्तद्वाए आसाणं गंतूणंतिरदो मिच्छत्तं गदो ।
अद्भगेग्गलपिरयट्टं पिरभिमय दुचिरमे भवे पंचिदियतिरिक्खेस उप्पिज्जिय उक्समसम्मत्तं
संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (२)। लद्धमंतरं । तदो मिच्छत्तं गदो (३) आउअं
वंधिय (४) विस्समिय (५) कालं गदो मणुसेस उक्वण्णो । उविर सासणभंगो ।
एवमट्टारसमंतोम्रहुत्तव्भिहय-अट्टवस्सेहि ऊणमद्भपोग्गलपिरयट्टं संजदासंजदुक्कस्संतरं
होदि । तिरिक्खेस संजमासंजमग्गहणादो पुठ्वमेव मिच्छादिट्टी मणुसाउअं किण्ण वंधाविदो १ ण, बद्धमणुसाउमिच्छादिट्टिस्स संजमग्गहणाभावा ।

## पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्ख-जोणिणीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३९ ॥

संयतासंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अधेपुद्रलपरिवर्तनकाल अन्तर है। यहांपर जो विशेषता है उसे कहते हैं – एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अधेपुद्रलपरिवर्तनके आदि समयमें उपशामसम्यक्त्वको और संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (१) उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रह जानेपर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त होता हुआ मिथ्यात्वमें गया। पश्चात् अधेपुद्रलपरिवर्तनकाल परिश्रमण करके द्विचरम भवमें पंचेन्द्रियतिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर उपशमसम्यक्त्वको और संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ । पश्चात् मिथ्यात्वको गया (३) व आयु बांधकर (४) विश्राम ले (५) मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। इसके ऊपर सासादनका ही कम है। इस प्रकार अद्वारह अन्तर्मुहूर्तोंसे अधिक आठ वर्षोंसे कम अधेपुद्रलपरि-वर्तनकाल संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

शंका—तिर्यचोंमें संयमासंयम ग्रहण करनेसे पूर्व ही उस मिथ्यादृष्टि जीवको मनुष्य आयुका बंध क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मनुष्यायुको बांध छेनेवाछे मिथ्यादृष्टि जीवके संयमका ब्रह्ण नहीं होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच, पंचेन्द्रिय तिर्थंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्थंच योनिमितयोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३९॥

सुगममेदं सुत्तं । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ४० ॥

कुदो ? तिण्हं पंचिंदियतिरिक्खाणं तिण्णि मिच्छादिष्टिजीवे दिद्वमग्गे सम्मत्तं' णेद्ण सन्वजहण्णकालेण पुणो मिच्छत्ते गेण्हाविदे अंतोम्रहुत्तकालुवलंभा।

# उनकस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ४१ ॥

तं जधा— तिण्णि तिरिक्खा मणुसा वा अद्वावीससंतकिम्मया तिपलिदेविमाउद्विदिएसु पंचिंदियतिरिक्खितगकुक्कुड-मक्कडादिएसु उववण्णा, वे मासे गट्टमे अच्छिद्ण णिक्खंता, मुहुत्तपुधत्तेण विसुद्धा वेदगसम्मतं पिडवण्णा अवसाणे आउअं बंधिय मिच्छत्तं गदा। लद्धमंतरं। भूओ सम्मत्तं पिडविजय कालं करिय सोधम्मीसाणदेवेसु उववण्णा। एवं वेअंतोमुहुत्तेहि मुहुत्तपुधत्तटमिहय-वेमासेहिय ऊणाणि तिण्णि पलिदोव-माणि तिण्हं मिच्छादिद्दीणमुक्कस्संतरं होदि।

# सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ४२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है ॥ ४०॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके तीन मिथ्यादृष्टि दृष्टमार्गी जीवोंको असंयतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ले जाकर सर्वज्ञचन्यकालसे पुनः मिथ्यात्वके प्रहण कराने पर अन्तर्मुद्धर्तकालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि तिर्यंचोंका अन्तर कुछ कम तीन पत्योपम-प्रमाण है ॥ ४१ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाले तीन तिर्यंच अथवा मनुष्य, तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक कुक्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न हुए व दो मास गर्भमें रहकर निकले और मुहुर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदक-सम्यक्त्वको प्राप्त हुए और आयुक्ते अन्तमें आगामी आयुक्ते वांधकर मिध्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर और मरण करके सौधर्म-ईशान देवोंमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन दो अन्तर्मुहुर्तोंसे और मुहुर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे कम तीन पत्योपमकाल तीनों जातिवाले तिर्यंच मिध्यादिष्योंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥४२॥

<sup>•</sup> प्रतिष 'सम्मत्तरस ' इति पाठः l

तं जहा- पंचिदियतिरिक्खितगसासणसम्मादिष्टिपवाहो केत्तियं पि कालं णिरंतर-मागदो । पुणो सन्वेसु सासणेसु मिन्छत्तं पिडवण्णेसु एगसमयं सासणगुणिवरहो होद्ण विदियसमए उवसमसम्मादिष्टिजीवेसु सासणं पिडवण्णेसु लद्धमेगसमयमंतरं । एवं चेव तिरिक्खितगसम्मामिन्छादिद्वीणं पि वत्तन्वं ।

#### उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो।। ४३॥

तं जहा- पंचिदियतिरिक्खतिगसासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिष्टिजीवेसु सन्वेसु अण्णगुणं गदेसु दोण्हं गुणद्वाणाणं पंचिदियतिरिक्खतिएसु उक्कस्सेण पिट्यावमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तंतरं होद्ण पुणो दोण्हं गुणद्वाणाणं संभवे जादे लद्धमंतरं होदि।

एगजीवं पडुच जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ४४ ॥

पंचिदियतिरिक्खतियसासणाणं पिलदेविमस्स असंखेज्जिदिभागोः, सम्मामिच्छा-दिद्वीणं अंतोम्रहुत्तमेगजीवजहण्णंतरं होदि । सेसं सुगमं ।

जैसे- पंचेन्द्रिय तिर्यंच-त्रिक सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रचाह कितने ही काल तक निरन्तर आया। पुनः सभी सासादन जीवोंके मिथ्यात्वको प्राप्त हो जानेपर एक समयके लिए सासादन गुणस्थानका विरह होकर द्वितीय समयमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक समय प्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होगया। इसी प्रकार तीनों ही जातिवाले तिर्यंच सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका भी अन्तर कहना चाहिए।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादन और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ४३ ॥

जैसे- तीनों ही जातिवाले पंचेन्द्रिय तिर्यंच सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्य-ग्मिथ्यादिष्ट सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन दोनों गुणस्थानोंका पंचेन्द्रिय तिर्यंचित्रकमें उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र अन्तर होकर पुनः दोनों गुणस्थानोंके संभव हो जानेपर उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्भुहूर्त है ॥ ४४॥

पंचेन्द्रिय तिर्यचित्रिक सासादनसम्यग्दिष्टियोंका पत्योपमके असंख्यातवें भाग और सम्यग्मिथ्यादिष्टियोंका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण एक जीवका जघन्य अन्तर होता है। रोष सुगम है।

## उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महि-याणि ॥ ४५ ॥

एत्थ ताव पंचिदियतिरिक्खसासणाणं उच्चदे । तं जहा- एक्को मणुसा णेरइओ देवो वा एगसमयावसेसाए सासणद्धाए पंचिदियतिरिक्खेसु उववण्णो । तत्थ पंचा- णउदिपुव्वकोडिअब्भहियतिण्णि पलिद्विमाणि गमिय अवसाणे ( उवसमसम्मत्तं घेत्त्ण ) एगसमयावसेसे आउए आसाणं गदे। कालं करिय देवो जादो । एवं दुसमऊणसगिहदी सासणुक्कस्संतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिश्वीणमुच्चदे - एक्को मणुसो अहावीससंतकिम्मओ सिण्णिपंचिं-दियितिरिक्खसम्मुच्छिमपञ्जत्तएस उववण्णो छिह पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४) अंतिरय पंचाणउदिपुञ्चकोडीओ पिरिभिमय तिपिलदोविमएस उवविजय अवसाणे पढमसम्मत्तं घेत्त्ण सम्मामिच्छत्तं गदो । लद्भमंतरं (५) । सम्मत्तं वा मिच्छत्तं वा जेण गुणेण आउअं बद्धं तं पिडविजय (६) देवेस उववण्णो । छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणा सगिट्टिदी उक्कस्संतरं होदि । एवं पंचिं-

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकारके तिर्यंचोंका अन्तर पूर्वकोटिपृथक्तवसे अधिक तीन पल्योपम है ॥ ४५ ॥

इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच सासादनसम्यग्दिष्टका अन्तर कहते हैं। जैसे-कोई एक मनुष्य, नारकी अथवा देव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रह जानेपर पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुआ। उनमें पंचानवे पूर्वकोटिकालसे अधिक तीन पत्योपम विताकर अन्तमें (उपशामसम्यक्त्व ग्रहण करके) आयुके एक समय अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त दुआ और मरण करके देव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दो समय कम अपनी स्थिति सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अव तिर्यंचित्रक सम्यग्मिथ्यादिएयोंका अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-योंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक मनुष्य, संक्षी पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्मूर्िंछम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्य-ग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४) तथा अन्तरको प्राप्त होकर पंचानचे पूर्वकोटि कालप्रमाण उन्हीं तिर्यंचोंमें परिश्रमण करके तीन पच्योपमकी आयुवाले तिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर और अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करके सम्यग्मिथ्यात्वको गया। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (५)। पीछे जिस गुणस्थानसे आयु बांघी थी उसी सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होकर (६) देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूतोंसे कम अपनी स्थिति ही इस गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंका दियतिरिक्खपज्जत्ताणं। णवरि सत्तेतालीसपुन्वकोडीओ तिण्णि पिलदोवमाणि च पुन्युत्त-दोसमयर्छंअंतोमुहुत्तेहि य ऊणाणि उक्करसंतरं होदि। एवं जोणिणीसु वि। णवरि सम्मा-मिन्छादिद्विउक्करसम्हि अत्थि विसेसो। उन्चदे— एक्को णेरइओ देवो वा मणुसो वा अद्वावीससंतकम्मिओ पंनिंदियतिरिक्खजोणिणिकुक्कुड-मक्कडेसु उववण्णो वे मासे गर्भे अन्छिय णिक्खंतो मुहुत्तपुधत्तेण विसुद्धो सम्मामिन्छत्तं पिडवण्णो। पण्णारस पुन्व-कोडीओ परिभमिय कुरवेसु उववण्णो। सम्मत्तेण वा मिन्छत्तेण वा अन्छिय अवसाणे सम्मामिन्छत्तं गदो। लद्धमंतरं। जेण गुणेण आउअं बद्धं, तेणेव गुणेण मदो देवो जादो। दोहि अंतोमुहुत्तेहि मुहुत्तपुधत्ताहिय-वेमासेहि य ऊणाणि पुन्वकोडिपुधत्तन्भिहय-तिण्णि पिलदोवमाणि उक्करसंतरं होदि। सम्मुन्छिमेसुप्पाइय सम्मामिन्छत्तं किण्ण पिडवज्जाविदो १ ण, तत्थ इत्थिवेदाभावा। सम्मुन्छिमेसु इत्थि-पुरिसवेदा किमद्धं ण होति १ सहावदो चेय।

#### असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४६ ॥

उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि सैंतालीस पूर्वकोटियां और पूर्वोक्त दो समय और छह अन्तर्मृहूताँसे कम तीन पल्योपमकाल इनका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार योनिमितयोंका भी अन्तर जानना चाहिए। केवल उनके सम्यग्मिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तरमें विशेषता है, उसे कहते हैं— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला एक नारकी, देव अथवा मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती कुक्कुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न हुआ, दो मास गर्भमें रहकर निकला व मुहूर्तपृथक्त्वसे विशुद्ध होकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। (पश्चात् मिथ्यात्वमें जाकर) पन्द्रह पूर्वकोटि-कालप्रमाण परिश्रमण करके देवकुरु, उत्तरकुरु, इन दो मोगभूमियोंमें उत्पन्न हुआ। वहां सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वके साथ रहकर आयुके अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार वीत्र गुणस्थानसे आयुको बांधा था उसी गुणस्थानसे मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्त और मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे हीन पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपमकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है।

शंका--सम्मूर्िछम तिर्यचोंमें उत्पन्न कराकर पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान नहीं, क्योंकि, सम्मूर्च्छिम जीवोंमें स्त्रीवेदका अभाव है। शंका—सम्मूर्च्छिम जीवोंमें स्त्रीवेद और पुरुषवेद क्यों नहीं होते हैं?

समाधान - स्वभावसे ही नहीं होते हैं।

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दष्टि तिर्यंचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ४६ ॥

१ प्रतिषु ' छ ' इति पाठा नास्ति ।

कुदो ? अमंजदसम्मादिहिविरहिद्वंचिदियितिस्विखितगण्म सम्बद्धमणुवलंभा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंत्रोसुहुत्तं ॥ ४७ ॥

कुदो १ पंचिदियतिरिक्खितयञ्च जङ्सम्मादिङ्घीणं दिद्वमग्गाणं अण्णगुणं पिड-विजय अइदहरकालेण पुणरागयाणसंते।मुहुत्तंतकुरलेसा ।

#### उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि युव्वकोडिपुधत्तेणव्महियाणि ॥ ४८॥

पंचिदियतिरिक्खअसंजदमम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे एको मणुसो अद्वावीससंत-कम्मिओ सिष्णपंचिदियतिरिक्खसम्मुन्छिमपज्जचएस उववष्णो छिह पज्जचीहि पज्जच-यदो (१) विस्संतो (२) विसुद्रो (३) वेद्यसम्मचं पिडवण्णो (४) संकिछिहो मिच्छचं गंत्णंतिरिय पंचाणउदिषुच्वकोडीओ गमेदृण निपिलदोवमाउद्विदिएसुववण्णो थोवावसेसे जीविए उवसमसम्मचं पिडवण्णो। लद्धमंतरं (५)। तदो उवसमसम्मचद्वाए छ आविलयाओ अत्थि चि आसाणं गंत्ण देवो जादो। पंचिह अंतोमुहुचेहि ऊणाणि पंचाणउदिपुच्वकोडिअवमहियतिष्णि पिलदोवमाणि पंचिदियितिरिक्षवअसंजदसम्मादिद्वीणं

क्योंकि, असंयतसस्यग्दिष्ट जीवोंसे विरहित पंचेन्द्रिय निर्यचित्रक किसी भी कालमें नहीं पाये जाते हैं।

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंचोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहूर्त है ॥ ४७॥

क्योंकि, देखा है मार्गको जिन्होंन ऐसे तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अत्यन्य कालसे पुनः उसी गुण-स्थानमें आनेपर अन्तर्मुहर्त कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दिष्ट तिर्थनोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पन्योपमकाल है।। ४८।।

पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंयतसम्यग्दिष्योंका अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मनुष्य, संजीपंचेन्द्रियत्यंच सम्मूचित्रम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ व छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वाद हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हो (४) संक्रिप्र हो मिथ्यात्वमें जाकर व अंतरको प्राप्त होकर पंचान्न्नवे पूर्वकोटियां विताकर तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले उत्तम क्षोगभूमियां तिर्यचोंमें उत्पन्न हुआ और जीवनके अल्प अवशेष रहने पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (५)। पश्चात् उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रह जानेपर सासादन गुणस्थानमें जाकर मरा और देव हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहुतौंसे कम पंचान्नवे पूर्वकोटियोंसे अधिक तीन पत्थोपम प्रमाणकाल पंचेन्द्रिय तिर्यंच

उक्स्संतरं होदि ।

पंचिदियतिरिक्खपञ्जत्तएसु एवं चेव। णवरि सत्तेतालीसपुट्यकोडीओ अहियाओ त्ति भाणिदव्वं। पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेव। णवरि कोच्छि विसेसो अत्थि, तं परूवेमो । तं जहा- एक्को अट्टावीससंतकम्मिओ पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु उववण्णो । दोहि मासेहि गव्भादो णिक्खमिय ग्रुहुत्तपुधत्तेण वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (१) संकिलिह्रो मिच्छत्तं गंतूणंतरिय पण्णारस पुट्यकोडीओ भिय तिपिलदोवमाउद्विदिएसु उप्पण्णो। अवसाणे उवसमसम्मत्तं गदो । लद्भमंतरं (२)। छावितयावसेसाए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गदो मदो देवो जादो । दोहि अंतोग्रहुत्तेहि ग्रहुत्तपुधत्तव्महिय-वेमासेहि य ऊणा सगद्विदी असंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्संतरं होदि।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४९ ॥

कुदो ? संजदासंजद्विरहिद्वं चिद्यितिरिक्खतिगस्स सव्वदाणुवलंभा। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५०॥

असंयतसम्यग्दप्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि इनके सैंतालीस पूर्वकोटियां ही अधिक होती है, ऐसा कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल जो थोड़ी विशेषता है उसे कहते हैं । वह इस प्रकार है– मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें उत्पन्न हुआ। दो मासके पश्चात् गर्भसे निकलकर मुहूर्तपृथक्त्वमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१) व संक्षिष्ट हो मिथ्यात्वमें जाकर अन्तरको प्राप्त हो पन्द्रह पूर्वकोटिकाल परिभ्रमण करके तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुआ । वहां आयुके अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (२) । पुनः उपरामसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रह जाने पर सासा-दन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और मरकर देव होगया। इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्तौंसे और मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो मासोंसे कम अपनी स्थिति असंयतसम्यग्दष्टि योनिमती तिर्यचोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

तीनों प्रकारके संयतासंयत तिर्यंचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना

जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ४९ ॥

क्योंकि, संयतासंयतोंसे रहित तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीवोंका किसी भी कालमें अभाव नहीं है।

उन्हीं तीनों प्रकारके तिर्यंच संयतासंयत जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक अन्तर्मुहूर्त है ॥ ५० ॥

कुदो ? पंचिदियतिरिक्खतिगसंजदासंजद्मस दिष्टमग्गस्स अण्णगुणं गंत्ण अइद-हरकालेण पुणरागदस्स अंतोम्रहुत्तंतस्वलंभा ।

## उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुधत्तं ॥ ५१ ॥

तत्थ ताव पंचिदियतिरिक्खसंजदासंजदाणं उच्चदे । तं जहा एको अट्टावीस-संतकिम्मओ सिण्णपंचिदियतिरिक्खसम्मुच्छिमपज्जत्तएस उववण्णो छिह पज्जत्तिहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं संजमानंजमं च जुगवं पिड-वण्णो (४) संकिलिट्टो मिच्छत्तं गंतूणंतिरिय छण्णउदिपुच्यकोडीओ पिरभिमय अपिच्छिमाए पुच्चकोडीए मिच्छत्तेण सम्मत्तेण वा सोहम्मादिसु आउअं वंधिय अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए संजमासंजमं पिडवण्णो (५) कालं करिय देवो जादो । पंचिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ छण्णउदिपुच्चकोडीओ उक्कस्संतरं जादं।

पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु एवं चेत्र । णवरि अद्वेतार्रीत्मपुच्त्रकोडीओ ति भाणिद्व्यं । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेत्र । णवरि कोइ विसेसी अस्थि तं भणिस्सामो । तं जहा- एक्को अद्वावीससंतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उप्पणो

क्योंकि, देखा है मार्गको जिन्होंने, ऐसे तीनों प्रकारके पंचिन्द्रिय तिर्यंच संयता-संयतके अन्य गुणस्थानको जाकर अतिस्वल्पकालसे पुनः उसी गुणस्थानमें आने पर अन्तर्भुहूर्तप्रमाण काल पाया जाता है।

उन्हीं तीनों प्रकारके तिर्यंच संयतासंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-प्रथक्त है ॥ ५१ ॥

इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच संयतासंयतोंका अन्तर कहते हैं। जैसे-मोह-कर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव संक्षी पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्मूर्चिलम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ, व छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४) तथा संक्षिप हो मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त हो छथान्नवे पूर्वकोटिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटिमें मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्वके साथ सौधर्मादि कल्पोंकी आयुको वांधकर व जीवनके अन्तर्मुहूर्त अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५) और मरण कर देव हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहूर्तोंसे हीन छथान्नवे पूर्वकोटियां पंचेन्द्रिय तिर्यंच संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि इनके अड़तालीस पूर्वकोटिप्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि-मित्यों में भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। जैसे-मोइकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमितयों में

वे मासे गब्भे अच्छिय णिक्खंतो मुहुत्तपुधत्तेण विसुद्धो वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (१)। संकिलिट्टो मिच्छत्तं गंतूणंतिरय सोलसपुच्वकोडीओ पिरभिमय देवाउअं बंधिय अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए संजमासंजमं पिडवण्णो (२)। लद्धमंतरं। मदो देवो जादो । बेहि अंतोमुहुत्तेहि मुहुत्तपुधत्तब्भिहय-वेमासेहि य ऊणाओ सोलहपुच्व-कोडीओ उक्कस्संतरं होदि।

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ५२॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्गेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ५३ ॥

कुदो ? पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तयस्स अण्णेसु अपज्जत्तएसु खुद्दाभवग्गहणाउ-द्विदीएसु उवविजय पिडिणियत्तिय आगदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्करसेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियष्टं ॥ ५४ ॥

कुदो ? पंचिंदियतिरिक्खअपञ्जत्तयस्स अणिपदजीवेसु उप्पञ्जिय आविष्ठयाए

उत्पन्न हुआ व दो मास गर्भमें रहकर निकला, मुहूर्तपृथक्तवसे विशुद्ध होकर, वेदकसम्य-क्तवको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः संक्षिष्ट हो मिथ्यात्वको जाकर, अन्तरको प्राप्त हो, सोलह पूर्वकोटिप्रमाण परिश्रमण कर और देवायु बांधकर जीवनके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवशेष रहनेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पश्चात् मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्तों और मुहूर्तपृथक्त्वसे अधिक दो माससे हीन सोलह पूर्वकोटियां पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमितयोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचिन्द्रिय तिर्थंच लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्षुद्रभव-ग्रहणप्रमाण है ॥ ५३ ॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकका श्चद्रभवग्रहणप्रमाण आयुस्थितिवाले अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर और लौटकर आये हुए जीवका श्चद्रभवग्रहण-प्रमाण अन्तर पाया जाता है।

पंचिन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अनन्त-कालप्रमाण असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है ॥ ५४॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकके अविवक्षित जीवोंमें उत्पन्न होकर आव-

असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियङ्घाणि परियङ्घिय पडिणियत्तिय आगंत्ण पंचिदिय-तिरिक्खापज्जत्तेसु उप्पण्णस्स सुतुत्तंतरुवलंभा ।

#### एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ५५॥

जीवद्वाणिम्ह मग्गणिवसेसिद्गुणद्वाणाणं जहण्णुक्कस्संतरं वत्तव्यं । अदीद्सुत्ते पुणो मग्गणाए उत्तमंतरं । तदे। णेदं घडदि त्ति आसंकिय गंथकत्तारो परिहारं भणिद-एवमेदं गिदं पडुच्च उत्तं सिस्समइविष्कारणद्वं । तदो ण दोसो त्ति ।

# गुणं पडुच्च उभयदो वि णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५६ ॥

एदस्सत्थो- गुणं पहुच्च अंतरे भण्णमाणे उभयदो जहण्णुक्कस्पेहितो णाणेग्-जीवेहि वा अंतरं णित्थ, गुणंतरगहणाभावा पवाहवोच्छेदाभावाच्च ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिन्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुन्च णत्थि अंतरं, णिरं-तरं ॥ ५७॥

लीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपिवर्तन परिभ्रमण करके पुनः लौटकर पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ब्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवका स्त्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा गया है ॥ ५५ ॥

यहां जीवस्थानखंडमें मार्गणाविशेषित गुणस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। किन्तु, गत सूत्रमें तो मार्गणाकी अपेक्षा अन्तर कहा है और इसिलिए वह यहां घटित नहीं होता है। ऐसी आशंका करके ग्रंथकर्ता उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि यहां यह अन्तर-कथन गतिकी अपेक्षा शिष्योंकी बुद्धि विस्कृरित करने के लिए किया है, अतः उसमें कोई दोप नहीं है।

गुणस्थानकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों प्रकारोंसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५६ ॥

इसका अर्थ-गुणस्थानकी अपेक्षा अन्तर कहने पर जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों ही प्रकारोंसे, अथवा नाना जीव और एक जीव इन दोनों अपेक्षाओंसे, अन्तर नहीं है; क्योंकि, उनके मिथ्यादिष्ट गुणस्थानके सिवाय अन्य गुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव है, तथा उनके प्रवाहका कभी उच्छेद भी नहीं होता है।

मनुष्यगितमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्तक और मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥५७॥

१ मनुष्यगतो मनुष्याणां मिथ्यादृष्टे स्तिर्यंकत् । स. सि. १, ८.

सुगममेदं सुत्तं।

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५८ ॥

कुदो ? तिविहमणुसमिच्छादिद्विस्स दिद्वमग्गस्स गुणंतरं पडिवर्ज्जिय अइदहर-कालेण पडिणियत्तिय आगद्स्स सन्वजहणांतामुहुत्तंतस्वलंभा ।

#### उक्करसेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसुणाणि ॥ ५९ ॥

ताव मणुसमिन्छादिद्वीणं उन्चदे । तं जधा— एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा अद्वावीससंतकिम्मओ तिपिलदोविमिएस मणुसेस उववण्णो । णव मासे गब्भे अन्छिदो । उत्ताणसेज्जाए अंगुलिआहारेण सत्त, रंगंतो सत्त, अधिरगमणेण सत्त, थिरगमणेण सत्त, कलास सत्त, गुणेस सत्त, अण्णे वि सत्त दिवसे गिमय विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । तिण्णि पिलदोवमाणि गमेद्ण मिन्छत्तं गदो । लद्धमंतरं (१)। सम्मत्तं पिडविज्जय (२) मदो देवो जादो । एगूणवण्णदिवसब्भिहयणविह मासेहि बेअंतोमुहुत्तेहि य ऊणाणि तिण्णि पिलदोवमाणि मिन्छत्तुक्तस्संतरं जादं । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीस वत्तव्वं, भेदाभावा ।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ ५८ ॥

क्योंकि, दृष्टमार्गी तीनों ही प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टिके किसी अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अति स्वल्पकालसे लौटकर आजाने पर सर्व जघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ५९ ॥

उनमेंसे पहले मनुष्य सामान्य मिथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है— मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य जीव तीन पत्योपमकी स्थितिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। नौ मास गर्भमें, रहकर निकला। फिर उत्तानशय्यासे अंगुष्टको चूसते हुए सात, रेंगते हुए सात, अस्थिर गमनसे सात, स्थिर गमनसे सात, कलाओंमें सात, गुणोंमें सात, तथा और भी सात दिन बिताकर विशुद्ध हो वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ। पश्चात् तीन पत्योपम बिताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त होगया (१)। पीछे सम्यक्तवको प्राप्त होकर (२) मरा और देव होगया। इस प्रकार उनंचास दिनोंसे अधिक नौ मास और दो अन्तर्मुहृतोंसे कम तीन पत्योपम सामान्य मनुष्यके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि; इनसे उनमें कोई भेद नहीं है।

## सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ६० ॥

कुदो १ तिविहमणुसेस द्विदसासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्विगुणपरिणद्जीवेसु अण्णगुणं गदेसु गुणंतरस्स जहण्णेण एगसमयदंसणादो ।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥

कुदो ? सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्विगुणद्वाणेहि विणा तिविहमणुस्साणं पिट्योवमस्स असंखेज्जिदभागमेत्तकालमवद्वाणदंसणादो ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहृत्तं ॥ ६२॥

सासणस्य जहणांतरं पिलदोवमस्य असंखेज्जिदिभागो। कुदो १ एतिएण कालेण विणा पढमसम्मत्तग्गहणपाओग्गाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदीए सागरोवमपुधत्तादो हेट्टिमाए उप्पत्तीए अभावा। सम्मामिच्छादिद्विस्य अंतोग्रहुत्तं जहणांतरं, अण्णगुणं

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निष्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ६०॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्योंमें स्थित सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्य-ग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे परिणत सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चल जानेपर इन गुण-स्थानोंका अन्तर जघन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। ११। क्योंकि, सासादनसम्यन्हि और सम्यग्मिध्यादि गुणस्थानके विना तीनों ही प्रकारके मनुष्योंके पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भृहृते हैं ॥ ६२ ॥

सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, इतने कालके विना प्रथमसम्यक्त्वके ग्रहण करने योग्य सागरोपमपृथक्त्वसे नीचे होनेवाली सम्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका अभाव है।सम्यग्मिथ्यादृष्टिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त होता है, क्योंकि, उसका अन्य गुणस्थानको

१ सासादनसम्यग्दिष्टसम्यग्मिथ्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

<sup>्</sup>र एकज़ीवं प्रति जघन्येन पुल्योपेमांसंख्येयमागोऽन्तर्मृहूर्तश्च । सः सि. १, ८.

गंतूण अंतोमुहुत्तेण पुणरागमुबलंभा ।

### उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्महियाणि' ॥ ६३॥

मणुससासणसम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे एक्को तिरिक्खो देवो णेरइओ वा सासणद्वाए एगे। समओ अत्थि त्ति मणुसो जादे। । विदियसमए मिच्छत्तं गंतूण अंतरिय सत्तेतालीसपुच्चकोडिअब्भहियतिण्णि पलिदोवमाणि भिमय पच्छा उवसमसम्मत्तं गदो । तिम्ह एगो समओ अत्थि ति सासणं गंतूण मदे। देवो जादो । दुसमऊणा मणुसुकस्स-द्विदी सासणुकस्संतरं जादं।

सम्मामिच्छादिहिस्स उच्चदे - एक्को अट्टावीससंतकिम्मओ अण्णगदीदो आगदो मणुसेसु उववण्णो । गब्भादिअट्टवस्सेसु गदेसु विसुद्धो सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गदो सत्तेतालीसपुव्वकोडीओ गमेद्ण तिपिलदोविमएसु मणुसेसु उववण्णो आउअं बंधिय अवसाणे सम्मामिच्छत्तं गदो । लद्धमंतरं (२)। तदो मिच्छत्त-सम्मत्ताणं जेण आउअं बद्धं तं गुणं गंत्ण मदो देवो जादो (३)। एवं तीहि अंतोमुहुत्तेहि अट्टवस्सेहि

जाकर अन्तर्भुद्धर्तसे पुनः आगमन पाया जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम-काल है ॥ ६३ ॥

पहले मनुष्य सासादनसम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक तिर्यंच, देव अथवा नारकी जीव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रहने पर मनुष्य हुआ। द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर सैंतालीस पूर्वकोटियोंसे अधिक तीन पत्योपमकाल परिभ्रमणकर पीछे उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। उस उपशमसम्यक्त्वको कालमें एक समय अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार दो समय कम मनुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होगया।

अव मनुष्यसम्यग्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्य गितसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षोंके व्यतीत होने पर विशुद्ध हो सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, सैंतालीस पूर्वकोदियां विताकर, तीन पल्योपमकी स्थितिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आयुको बांधकर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (२)। तत्पश्चात् मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमेंसे जिसके द्वारा आयु बांधी थी, उसी गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया (३)। इस प्रकार तीन

र उत्कर्वेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्त्वैरम्यधिकानि । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' दुसमऊणाणमणुकस्सिट्टिदी े इति पाठः ।

य ऊणा सगद्विदी सम्मामिच्छत्तुक्कमसंतरं।

एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि । णवरि मणुसपज्जत्तेसु तेवीस पुव्वकोडीओ, मणुसिणीसु सत्त पुव्वकोडीओ तिसु पलिदोवमेसु अहियाओ त्ति वत्तव्वं ।

असंजदसम्मादिङीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ६४॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ६५ ॥

कुदो ? तिविहमणुसेसु द्विद्असंजद्सम्मादिद्विस्स अण्णगुणं गंतूणंतरिय पिडणिय-त्तिय अंतोम्रहुत्तेण आगमणुवलंभा ।

उक्कस्सेण तिाण्णि पलिदोवमाणि पुन्तकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि ।। ६६ ॥

मणुसअसंजदसम्मादिहीणं ताव उच्चदे- एक्को अहावीससंतकम्मिओ अण्णगदीदो

अन्तर्मृहर्त और आठ वर्षींसे कम अपनी स्थिति सम्यग्मिथ्यात्वका उत्क्रप्ट अन्तर है।

इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनयों का भी अन्तर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि मनुष्यपर्याप्तकों में तेवीस पूर्वकोटियां और तीन पत्योपमका अन्तर कहना चाहिए। और मनुष्यिनयों सात पूर्वकोटियां तीन पत्योपमों अधिक कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यत्रिकका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६४॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा मनुष्यत्रिकका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्न है ॥ ६५ ॥

क्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित असंयतसम्यग्दिष्टका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो और छोटकर अन्तर्मुहर्तने आगमन पाया जाता है।

असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यत्रिकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम है ॥ ६६ ॥

इनमेंसे पहले मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- अट्ठाईस मोह-

१ असंयतसम्यग्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १.८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येनान्तर्भृहुर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्त्वेरम्यधिकानि । स. सि. १, ८.

आगदो मणुसेस उववण्णो। गब्भादिअहवस्सेस गदेस विसुद्धो वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरय सत्तेत्तालीसपुव्यकोडीओ गमेदूण तिपिलदोविमएस उववण्णो। तदो बद्धाउओ संतो उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (२)। उवसमसम्मत्तद्धाए छ आविलयावसेसाए सासणं गंतूण मदो देवो जादो। अहवस्सेहि वेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणा सगिहदी असंजद-सम्मादिहीणं उक्कस्संतरं होदि। एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि। णविर तेवीस-सत्त-पुव्यकोडीओ तिपिलदोवमेस अहियाओ ति वत्तव्वं।

संजदासंजदपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ६७ ॥ सगगमेदं सत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ६८ ॥

कुदो ? तिविहमणुसेसु द्विदितगुणहाणजीवस्स अण्णगुणं गंतूणंतरिय पुणो अंतो-मुहुत्तेण पोराणगुणस्सागमुत्रलंभा।

प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्यगितसे आया और मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः गर्भको आदि लेकर आठ वर्षके बीतनेपर विशुद्ध हो वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो सैंतालीस पूर्वकोटियां बिताकर तीन पत्योपमवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् आयुको बांधता हुआ उपशमसम्यत्वको प्राप्त हुआ (२)। उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दो अन्तर्मुहूतौंसे कम अपनी स्थिति असंयत्सम्यन्दिष्ठका उत्कृष्ट अन्तर है।

इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि मनुष्यपर्याप्त असंयतसम्यग्दिष्टयोंका अन्तर तेईस पूर्वकोटियां तीन पल्योपममें अधिक तथा मनुष्यनियोंमें सात पूर्वकोटियां तीन पल्योपममें अधिक होती हैं, ऐसा कहना चाहिए।

संयतासंयतोंसे लेकर अप्रमत्तसंयतों तकके मनुष्यत्रिकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ६८॥ क्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित संयतासंयतादि तीन गुणस्थानवर्ती जीवका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर और पुनः छौटकर अन्तर्मुहूर्त हारा पुराने गुणस्थानका होना पाया जाता है।

१ संयतासंयतप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८,

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भद्दर्तः । सः सि. १, ८.

# उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुधत्तं ॥ ६९ ॥

मणुससंजदामं जदाणं ताव उच्चदे एकको अद्वावीसमंतकस्मिओ अण्णगदीदो आगंत्ण मणुसेस उववण्णो । अद्ववस्मिओ जादो वेदगमस्मनं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गंत्गंतिस्य अद्वदालीसपुट्यकोडीओ पिस्भिमिय अवसाणे देवाउअं वंधिय संजमासंजमं पिडवण्णो । लद्धमंतरं (२)। मदो देवो जादो । एवं अद्ववस्सेहि वे-अंतोमुहुत्तेहि य ऊणाओ अद्वेदालीसपुट्यकोडीओ संजदासंजदुकस्मंतरं होदि।

पमत्तस्स उक्कस्संतरं उच्चदे एको अहाबीमसंतक स्मिओ अण्णगदीदो आगंत्ण् मणुसेस उववण्णो । गव्भादिअहवस्सेहि वेदगसम्मत्तं संजमं च पडिवण्णो अप्पमत्तो (१) पमत्तो होद्ण (२) मिच्छत्तं गंतृगंतिस्य अहुतालीसपुव्यकोडीओ परिभमिय अपिछमाए पुव्यकोडीए बद्धाउओ संतो अप्पमत्ता होद्ग पमत्तो जादो । लहुमंतरं (३)। मदो देवो जादो । तिण्णिअंतोमुहुत्तव्महियअहुवस्सेण्णअहुदालीसपुव्यकोडीओ पमनुक्कस्संतरं होदि।

उक्त तीनों गुणस्थानवाले मनुष्यत्रिकोंका उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व है ॥ ६९ ॥

इनमेंसे पहले मनुष्य संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगतिस् आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हो आठ वर्षका हुआ। और वेदकसम्यक्त्व तथा संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अड़तालीस पूर्वकोटियां परिश्रमण कर आयुके अन्तमें देवायुको बांधकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे उक्त अन्तर लब्ध हुआ (२)। पुनः मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दो अन्तर्मुहृतींसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां संथतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है

अब प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगितिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः गर्भको आदि लेकर आठ वर्षसे वेदकसम्यक्त्व और संयमको प्राप्त हुआ। पश्चात् वह अप्रमत्तसंयत (१) प्रमत्तसंयत होकर (२) मिथ्यात्वमें जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर, अड़तालीस पूर्वकोटियां परिभ्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटिमें वद्धायुष्क होता हुआ अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध होगया (३)। पश्चात् मरा और देव होगया। इस प्रकार तीन अन्तर्मुहृतोंसे अधिक आठ वर्षसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्तानि । स. सि. १, ८.

अप्पमत्तस्स उक्कस्संतरं उच्चदे- एक्को अट्टावीससंतकिम्मओ अण्णगदीदो आगंत्ण मणुसेसु उप्पिज्जिय गव्मादिअट्टविस्सओ जादो। सम्मत्तं अप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। पमत्ते। होद्गंतिरदो अट्टेतालीसपुव्यकोडीओ पिरभिमय अपव्छिमाए पुव्यकोडीए बद्धदेवाउओ संतो अप्पमत्तो जादो। लद्धमंतरं (२)। तदो पमत्तो होद्ण (३) मदो देवो जादो। तीहि अंतोम्रहुत्तेहि अव्मिह्यअट्टवस्सेहि उज्णाओ अट्टेदालीस-पुव्यकोडीओ उक्करसंतरं। पञ्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव। णविर पञ्जत्तेसु चउवीस-पुव्यकोडीओ. मणुसिणीसु अट्टपुव्यकोडीओ त्ति वत्तव्वं।

## चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ७० ॥

कुदे। १ तिविहमणुस्ताणं चउविबहउवसामगेहि विणा एगसमयावद्वाणुवलंभा । उक्करसेण वासपुधतं ॥ ७१॥

कुदो ? तिविहमणुस्साणं चडिव्यहउवसामगेहि विणा उक्कस्सेण वासपुधत्तावद्वाणु-वरुंभादो ।

अव अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्भको आदि लेकर आठ वर्षका हुआ और सम्यक्त्व तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)।पुनः प्रमत्तसंयत हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अड़तालीस पूर्वकोटियां परिभ्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटिमें देवायुको बांधता हुआ अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त हुआ (२)। तत्पश्चात् प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा और देव होगया। ऐसे तीन अन्तर्मुहूतौंसे अधिक आठ वर्षोंसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पर्याप्त मनुष्यिनयोंमें इसी प्रकारका अन्तर होता है। विशेष वात यह है कि इन पर्याप्तमनुष्योंके चौवीस पूर्वकोटि और मनुष्यिनयोंमें आठ पूर्वकोटिकालप्रमाण अन्तर कहना चाहिए।

चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७० ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्योंका चारों प्रकारके उपशामकोंके विना एक समय अवस्थान पाया जाता है।

चारों उपशामकोंका उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है।। ७१।।

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंका चारों प्रकारके उपशामकोंके विना उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व रहनेवाला पाया जाता है।

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ ७२ ॥ सुगममेदं सुत्तं, ओविम्ह उत्ततादो । उक्तस्सेण पुन्वकोडिपुधत्तंं ॥ ७३ ॥

मणुस्साणं ताव उच्चदे— एक्को अद्वावीससंतकिम्मओ मणुसेसु उववण्णो गन्भादिअद्ववस्सेहि सम्मत्तं संजमं च समगं पिडवण्णो (१) । पमत्तापमत्तसंजदद्वाणे सादासादबंधपरावित्तसहस्सं काद्ण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) उवसमसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (४) । अपुन्त्रो (५) अणियद्वी (६) सुहुमो (७) उवसंतो (८)
सुहुमो (९) अणियद्वी (१०) अपुन्त्रो (११) अपमत्तो होद्णंतिरदो । अद्वेतालीसपुन्त्रकोडीओ परिभमिय अपन्छिमाए पुन्त्रकोडीए बद्धदेवाउओ सम्मत्तं संजमं च पिडबिज्ञय दंसणमोहणीयमुवसामिय उवसमसेढीपाओग्गिवसोहीए विसुन्झिय अपमत्तो होद्ण अपुन्त्रो जादो । लद्धमंतरं । तदो णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदपढमसमए कालं गदो देवो
जादो । अद्ववस्सेहि एक्कारसअंतोमुहुत्तेहि य अपुन्वद्धाए सत्तमभागेण च ऊणाओ
अद्वेतालीसपुन्त्रकोडीओ उक्कस्संतरं होदि । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णविर दसिहं

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ७२ ॥ यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, ओघमें कहा जा चुका है।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिण्यक्त्व है ॥७३॥ इनमेंसे पहले मनुष्य सामान्य उपशामकोंका अन्तर कहते हैं—मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ, और गर्भको आदि लेकर आठ वर्षसे सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता और असाता वेदनीयके वंध परावर्तन सहस्रोंको करके (२) दर्शनमोहनीयका उपशम करके (३) उपशमश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) स्कृमसाम्पराय (७) उपशान्त-कषाय (८) स्कृमसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (११) और अप्रमत्तसंयत हो अन्तरको प्राप्त होकर अङ्तालीस पूर्वकोटियों तक परिभ्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटिमें देवायुको बांध कर सम्यक्त्व और संयमको युगपत् प्राप्त होकर दर्शनमोहनीयका उपशमकर उपशमश्रेणीके योग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध होता हुआ अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकारसे अन्तर उपलब्ध होगया। तत्पश्चात् निद्रा और प्रचलाके वंध-विच्छेदके प्रथम समयमें कालको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुहृतौंसे तथा अपूर्वकरणके सप्तम भागसे कम अङ्तालीस पूर्वकोटिकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे रोष तीन उपशामकोंका भी अन्तर

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महूर्तः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्त्वानि । सः सि. १,८,

णविह अद्वृहि अंतोपुहुत्तेहि एगसमयाहियअद्ववस्तेहि य ऊणाओ अद्वेदालीसपुन्व-कोडीओ उक्कस्तंतरं होदि ति वत्तव्वं । पन्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव । णविर पजत्तसु चउवीसं पुन्वकोडीओ, मणुसिणीसु अद्व पुन्वकोडीओ ति वत्तव्वं ।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७४॥

कुदो ? एदेसु गुणहाणेसु अण्णगुणं णिच्चुदिं च गदेसु एदेसिमेगसमयमेत्त-जहण्णंतरुवलंभा ।

#### उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं ॥ ७५ ॥

मणुस-मणुसपज्जत्ताणं छमासमंतरं होदि । मणुसिणीसु वासपुधत्तमंतरं होदि । जहासंखाए विणा कथमेदं णव्वदे ? गुरूवदेसादो ।

## एगजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ७६ ॥

कुदो ? भूओ आगमणाभावा। णिरंतरणिदेसो किमद्वं वुच्चदे ? णिग्गयमंतरं जम्हा

होता है। किन्तु उनमें कमशः दश, नो और आठ अन्तर्मुहृतोंसे और एक समय अधिक आठ वर्षोंसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए। मनुष्यपर्याप्तोंमें वा मनुष्यनियोंमें भी ऐसा ही अन्तर होता है। विशेषता यह है कि पर्याप्तोंमें चौचीस पूर्वकोटियों और मनुष्यनियोंमें आठ पूर्वकोटियोंके कालप्रमाण अन्तर कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवालियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय है ॥ ७४ ॥

क्योंकि, इन गुणस्थानोंके जीवोंसे चारों क्षपकोंके अन्य गुणस्थानोंमें तथा अयो-गिकेवर्लीके निर्वृतिको चले जानेपर एक समयमात्र जघन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर, छह मास और वर्षपृथक्त्व होता है ॥ ७५ ॥ मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तक क्षपक वा अयोगिकेविटियोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मास-

प्रमाण है। मनुष्यनियोंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है।

शंका—सूत्रमें यथासंख्य पदके विना यह बात कैसे जानी जाती है ? समाधान—गुरुके उपदेशसे।

चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ७६ ॥ क्योंकि,चारों क्षपक और अयोगिकेवलीके पुनः आगमनका अभाव है। श्रंका—सूत्रमें निरन्तर पदका निर्देश किस लिए है ?

समाधान-निकल गया है अन्तर जिस गुणस्थानसे, उस गुणस्थानको निरन्तर

१ शेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

गुणद्वाणादो तं गुणद्वाणं णिरंतरमिदि विहिम्रहेण दव्वद्वियणयावलंबिसिस्साणं पिडसेह-परूवणद्वं ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ७७ ॥

णाणेगजीवं पहुच णित्थ अंतरं, णिरंतरामिच्चेदेण भेदाभावा ।

मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७८ ॥

किमट्टमेदस्स एम्महंतस्स रासिस्स अंतरं होदि १ एसो सहाओ एदस्स । ण च सहावे जित्तवादस्स पवेसो अत्थि, भिण्णविसयादो ।

उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागो ॥ ७९ ॥ सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुदाभवगगहणं ॥ ८० ॥

कुदो ? अणप्पिदअपज्जत्तएसु उप्पिज्जिय अइदहरकालेण आगदस्स खुद्दाभव-ग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

कहते हैं। इस प्रकार विधिमुखसे द्रव्यार्थिकनयके अवलम्बन करनेवाले शिष्योंके प्रतिपेध प्ररूपण करनेके लिए 'निरन्तर ' इस पदका निर्देश सूत्रमें किया गया है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ७७।।

क्योंकि, ओघमें वर्णित नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है, इस प्रकारसे इस प्ररूपणामें कोई भेद नहीं है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७८ ॥

शंका-इस इतनी महान् राशिका अन्तर किस छिए होता है?

समाधान—यह तो राशियोंका स्वभाव ही है। और स्वभावमें युक्तिवादका प्रवेश है नहीं, क्योंकि, उसका विषय भिन्न है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ ७९॥ यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ ८०॥

क्योंकि, अविवक्षित लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर अति स्वल्पकालसे पुनः लब्ध्यपर्याप्तकोंमें आए हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

#### उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेडजपोग्गलपरियट्टं ॥ ८१ ॥

कुदो ? मणुसअपज्जत्तस्स एइंदियं गदस्स आवितयाए असंखेज्जिदिभागमेत्त-पोग्गलपरियद्वी परियद्विद्ण पिडणियत्तिय आगदस्स सुतुत्तंतरुवलंभा ।

एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ८२ ॥

सिस्साणमंतरसंभवपदुष्पायणद्वमेदं सुत्तं ।

गुणं पडुच्च उभयदे। वि णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ८३ ॥

उभयदो जहण्णुक्कस्सेण णाणेगजीवेहि वा णत्थि अंतरमिदि वुत्तं होदि । कुदो १ मग्गणमछंडिय गुणंतरग्गहणाभावा ।

देवगदीए देवेसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ८४॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ८५ ॥

उक्त लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ ८१॥

क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें गये हुए लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यका आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपरिवर्तन परिभ्रमण कर पुनः लौटकर आये हुए जीवके सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा है ॥ ८२ ॥

यह सूत्र शिष्योंको अन्तरकी संभावना बतलानेके लिए कहा गया है।

गुणस्थानकी अपेक्षा तो दोनों प्रकारसे भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ८३॥

उभयतः अर्थात् जघन्य और उत्कर्षसे, अथवा नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। क्योंकि, मार्गणाको छोड़े विना लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके अन्य गुणस्थानका ग्रहण हो नहीं सकता।

देवगतिमें, देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ ८५ ॥

<sup>.....</sup>१ देवगतौ देवानां मिश्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

कुदो ? मिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्वीणं दिद्वमग्गाणं देवाणं गुणंतरं गंतूण अइद-हरकालेण पडिणियत्तिय आगदाणं अंतोम्रहुत्तअंतरुवलंभा।

#### उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ८६ ॥

मिच्छादिद्विस्स ताव उच्चदे- एको द्व्विंगी अट्टावीससंतकिम्मओ उविरम् गेवेज्जेसु उववण्णो । छिंह पज्जचीहि पज्जचयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । एककत्तीसं सागरोवमाणि सम्मत्तेणंतिरय अवसाणे मिच्छत्तं गदो । लद्भमंतरं (४) । चुदो मणुसो जादो । चदुिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एककत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि ।

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे एक्को द्वालिंगी अद्वावीससंतकम्मिओ उवरिम-गेवज्जेसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतरिय एक्कत्तीसं सागरोवमाणि अच्छिद्ण आउअं बंधिय सम्मत्तं पिडवण्णो । लद्धमंतरं (५)। पंचिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक-त्तीसं सागरोवमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि।

क्योंकि, जिन्होंने पहले अन्य गुणस्थानोंमें जाने आनेसे अन्य गुणस्थानोंका मार्ग देखा है ऐसे मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर अति स्वस्पकालसे प्रतिनिवृत्त होकर आये हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपमकालप्रमाण है।। ८६।।

इनमेंसे पहले मिथ्यादि देवका अन्तर कहते हैं मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-योंके सत्त्ववाला एक द्रव्यिलंगी साधु उपिरम प्रवेयकों में उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इकतीस सागरोपमकाल सम्यक्त्वके साथ विताकर आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४)। पश्चात् वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुहूतोंसे कम इकतीस सागरोपमकाल मिथ्यादि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब असंयतसम्यग्दिष्ट देवका अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियों के सत्त्ववाला कोई एक द्रव्यिलगी साधु उपितम ग्रैवेयकों में उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो इकतीस सागरोपम रहकर और आयुको बांधकर, पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (५)। ऐसे पांच अन्तर्मृहृतौंसे कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसस्यग्दिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण एकत्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

## सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ८७॥

कुदो? दोण्हं पि सांतररासीणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं एगसमयंतरुवलंभा। उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागो ॥ ८८॥

कुदो १ एदासि दोण्हं रासीणं सांतराणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ते अंतरं पिंड विरोहाभावा ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जि**दभागो**, अंतोमुहुत्तं ॥ ८९॥

सासणसम्मादिद्धिसम् पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो अंतरं, सम्मामिच्छादिद्धिस्स अंतोम्रहुत्तं । सेसं सुगमं, बहुसी परूविदत्तादो ।

सासादनसभ्यग्दि और सम्यग्निध्यादृष्टि देवोंका अन्तर कितने काल होता है ?

क्योंकि, इन दोनों ही सान्तर राशियोंका निरवशेषरूपसे अन्य गुणस्थानको गये हुए जीवोंके एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ८८ ॥

क्योंकि, इन दोनों सान्तर राशियोंके सामस्यक्षपसे अन्य गुणस्थानको चले जानेपर उत्कर्षसे पत्थोपमके असंख्यातवें भागमात्र कालमें अन्तरके प्रति कोई विरोध नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्धहूर्त है ॥ ८९ ॥

सासादनसम्यग्दिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है और सम्यग्मिथ्यादिष्टका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। रोष सूत्रार्थ सुगम है, क्योंकि, पहले बहुतवार प्ररूपण किया जा चुका है।

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

#### उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।। ९०।।

सासणस्स तावुच्चदे- एक्को मणुसो द्व्यिलंगी उवसमसम्मत्तं पिडविजय सासणं गंत्ण तत्थ एगसमओ अत्थि ति मदो देवो जादो। एगसमयं सासणगुणेण दिद्वो। विदियसमए मिच्छत्तं गंतूणंतिस्य एक्कत्तीसं सागरोवमाणि गमिय आउअं वंधिय उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो सासणं गदो। लद्धमंतरं। सासणगुणेणेगसमयमिच्छय विदिय-समए मदो मणुसो जादो। तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सासणु-क्करसंतरं।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे— एको द्व्विलंगी अट्ठावीससंतकिम्मओ उविस्निगेवज्जेसु उववण्णो । छिह पज्जत्ति । पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिस्य एककत्तीसं सागरोवमाणि गिमय आउअं वंधिय सम्मामिच्छत्तं गदो (५)। जेण गुणेण आउअं वद्धं, तेणेव गुणेण मदो मणुसो जादो (६)। छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एककत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं होदि।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम-काल है ॥ ९० ॥

उनमेंसे पहले सासादनसम्यग्दृष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – एक द्रव्यिलगी मनुष्य उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हो। करके और सासादनगुणस्थानको जाकर उसमें एक समय अवशेष रहनेपर मरा और देव होगया। वह देव पर्यायमें एक समय सासादनगुणस्थानके साथ दृष्ट हुआ और दूसरे समयमें मिथ्यात्वगुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो इकतीस सागरोपम बिताकर, आयुको बांधकर उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर छन्ध हुआ। तब सासादनगुणस्थानके साथ एक समय रहकर द्वितीय समयमें मरा और मनुष्य होगया। इस प्रकार तिन समयोंसे कम इकतीस सागरोपमकाछ सासादनसम्यग्दृष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं — मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके सत्त्ववाला कोई एक द्रव्यलिंगी साधु उपिरम ग्रैवेयकोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो इकतीस सागरोपम विताकर आगामी भवकी आयुको बांधकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। पश्चात् जिस गुणस्थानसे आयुको बांधाथा, उसी गुणस्थानसे मरा और मनुष्य होगया (६)। इस प्रकार छह अन्तर्मुहुतौंसे कम इकतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेणेकत्रिंशत्सागरीपमाणि देशोनानि । सः सि. १, ८.

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणणहुि जाव सदार-सहस्सारकणवासियदेवेसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥९१॥ सगममेदं सन्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९२ ॥

कुदो १ णत्रसु सम्मेसु वर्द्धतमिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्वीणं अणागुणं गंतूणंतिरिय लहुमागदाणं अंतोमुहुत्तंतरुवलंभा।

उक्कस्सेण सागरोवमं पिलदोवमं वे सत्त दस चोद्दस सोलस अट्ठारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ९३ ॥

मिच्छादिद्विस्स उच्चदे— तिरिक्खो मणुसो वा अप्पिद्देवेसु सग-सगुक्कस्साउ-द्विदिएसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । अंतिरदो अप्पणो उक्कस्साउद्विदिमणुपालिय अवसाणे मिच्छत्तं गदो । लद्धमंतरं (४) । चदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ मिच्छादिद्विउक्कस्संतरं होदि ।

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और सौधर्म-ऐश्चानसे लेकर शतार-सहस्नार तकके कल्पवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।। ९२।।

क्योंकि, भवनत्रिक और सहस्रार तकके छह कल्पपटल, इन नौ स्वर्गोंमें रहने-वाले मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंके अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो पुनः लघुकालसे आये दुओंके अन्तर्मुद्धर्तप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है।

उक्त देवोंका उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः सागरोपम, पल्योपम और साधिक दो, सात, दश, चौदह, सोलह और अट्ठारह सागरोपमप्रमाण है ॥ ९३ ॥

इनमेंसे पहले मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं कोई एक तियंच अथवा मनुष्य अपने अपने स्वर्गकी उत्कृष्ट आयुवाले विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (२) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पश्चात् अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अनुपालनकर अन्तमं मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४)। इन चार अन्तर्मुहृतौंसे कम अपनी अपनी आयुस्थितियां उन उन स्वर्गोंके मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर है। एवमसंजदसम्मादिद्विस्स वि । णविर पंचिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणउक्कस्सिद्विदीओ अंतरं होदि ।

## सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीणं सत्थाणोघं ॥ ९४ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असं-खेज्जिदिभागोः; एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो, अंतोम्रहुत्तं; उक्कस्सेण वेहि समएहि छहि अंतोम्रहुत्तेहि ऊणाओ उक्कस्सिट्टिदीओ अंतरिम च्चेएिह भेदाभावा । णविर सग-सगुक्कस्सिट्टिदीओ देखगाओ उक्कस्संतरिमिदि एत्थ वत्तव्वं, सत्थाणोघण्णहाणुववत्तीदे।।

आणद जाव णवगेवज्जिवमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्वि-असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ९५॥

सुगममेदं सुत्तं।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९६ ॥

इसी प्रकारसे असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके पांच अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

उक्त स्वर्गोंके सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंका अन्तर स्वस्थान ओघके समान है ॥ ९४॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर हैं; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भृद्धतें अन्तर है, उत्कर्षसे दो समय और छह अन्तर्भृद्धतोंसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर हैं; इत्यादि रूपसे ओघके अन्तरसे इनके अन्तरमें भेदका अभाव है। विशेष बात यह है कि अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितियां ही यहां पर उत्कृष्ट अन्तर है ऐसा कहना चाहिए; क्योंकि, अन्यथा सूत्रमें कहा गया स्वस्थान ओघ अन्तर वन नहीं सकता।

आनतकल्पसे लेकर नवग्रैवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९५ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।। ९६।। कुदो ? तेरसभुवणिहदिमिच्छादिहि-सम्मादिहीणं दिहमग्गाणमण्णगुणं गंतूण लहु-मागदाणमंतोमुहुत्तंतरुवलंभा।

उक्कस्सेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छव्वीसं सत्ता-वीसं अट्ठावीसं ऊणतीसं तीसं एक्कतीसं सागरीवमाणि देसूणाणि ॥ ९७॥

मिच्छादिहिस्स उचदे- एक्को दव्जिलंगी मणुसो अप्पिददेवेसु उववण्णो । छिहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडविजय अंतिरदो। अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ अणुपालिय अवसाणे मिच्छत्तं गदो (४) । चदुिह अंतो- मुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्सिटिदीओ मिच्छादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि ।

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे एको द्व्विलंगी बद्धुक्कस्साउओ अप्पिद्देवेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदग-सम्मत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदियमणु-पालिय सम्मत्तं गंतूण (५) मदो मणुसो जादो । पंचीह अंतोस्रहुत्तेहि ऊणउक्कस्स-द्विदिमेत्तं लद्धमंतरं ।

क्योंकि, आनत-प्राणत आदि तेरह भुवनोंमें रहनेवाले दृष्टमार्गी मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः शीव्रतासे आनेवाले उन जीवोंके अन्तर्मृहुर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तेरह भुवनोंमें रहनेवाले देवोंका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः देशोन बीस, बाईस तेईस, चौवीस, पचीस, छन्बीस, सत्ताईस, अट्टाईस, उनतीस, तीस और इकतीस सागरोपम कालप्रमाण होता है।। ९७॥

इनमेंसे पहले मिथ्यादृष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – एक द्रव्यिलगि मनुष्य विविक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्यक्ष हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकस्ययक्तवको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अनुपालन कर जीवनके अन्तमें मिथ्यात्वको गया (४)। इन चार अन्तर्मुहूतोंसे कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उक्त मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अव असंयतसम्यग्दिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— बांधी है देवोंमें उत्कृष्ट आयुको जिसके, ऐसा एक द्रव्यिलंगी साधु विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम छे (२) विश्वद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अनुपालन कर सम्यक्त्वको जाकर (५) मरा और मनुष्य हुआ। इस प्रकार इन पांच अन्तर्महुतौंसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर छन्ध हुआ।

# सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीणं सत्थाणमोघं ॥ ९८ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पडुच्च जहणोण एगसमओ, उक्कस्सेण पिट्टोवमस्स असंखेज्जिदिभागो; एगजीवं पडुच्च जहणोण (पिट्टोवमस्स) असंखेज्जिदिभागो, अंतो-मुहुत्तं, उक्कस्सेण बेहि समएहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्साद्विदीओ अंतरं होदि, एदेहि भेदाभावा।

अणुदिसादि जाव सन्वद्यसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च (णित्थ) अंतरं, णिरंतरं ॥ ९९ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, । णिरंतरं ॥ १०० ॥

एगगुणत्तादो अण्णगुणगमणाभावा ।

एवं गदिमगगणा समत्ता ।

उक्त आनतादि तेरह भ्रुवनवासी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंका अन्तर स्वस्थान ओघके समान है ॥ ९८ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्मुहूर्त है, उत्कर्षसे दो समय और अन्तर्मुहूर्त कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है; इस प्रकार ओघके साथ इनका कोई भेद नहीं है।

अनुदिशको आदि लेकर सर्वार्थिसिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त देवोंमें एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०० ॥

उक्त अनुदिश आदि देवोंमें एक ही असंयतगुणस्थान होनेसे अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इंदियाणुवादेण एइंदियाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १०१ ॥

सुगगमेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणंं।। १०२।।

कुदो ? एइंदियस्स तसकाइयापज्जत्तएसु उप्पक्षिय सन्वलहुएण कालेण पुणे। एइंदियमागदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहि-याणि ॥ १०३॥

तं जहा- एइंदिओ तसकाइएस उवविजय अंतरिदो पुट्यकोडीपुधत्तेणव्मिहिय-वेसागरोवमसहस्समेत्तं तसिद्धिदं परिभिमय एइंदियं गदो । लद्धमेइंदियाणसुक्कस्संतरं तस-द्विदिमत्तं । देविमच्छादिद्धिमेइंदिएसु पवेसिय असंखेज्जपोग्गलपरियद्वी तत्थ भमाडिय पच्छा देवेसुप्पाइय देवाणमंतरं किण्ण परूविदं? ण, णिरुद्धदेवगदिमग्गणाए अभावप्पसंगा।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंका जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१०२॥ क्योंकि, एकेन्द्रियके त्रसकायिक अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वछघु कालसे पुनः एकेन्द्रियपर्यायको प्राप्त हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

एकेन्द्रियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम है।। १०३।।

जैसे- कोई एक एकेन्द्रिय जीव त्रसकायिकोंमें उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपमप्रमित त्रसकाय स्थितिप्रमाण परि-भ्रमण कर पुनः एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर त्रस-स्थितिप्रमाण लब्ध हुआ।

र्गुका--देव मिथ्यादृष्टियोंको एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करा, असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन उनमें परिश्रमण कराके पीछे देवोंमें उत्पन्न कराकर देवोंका अन्तर क्यों नहीं कहा ?

समाधान नहीं, क्योंकि, वैसा करनेपर प्ररूपणा की जानेवाली देवगति-

१ इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८ः

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन श्रुद्रभवग्रहणम् । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्त्वेरम्यधिके । स. सि. १, ८.

मग्गणमछंडंतेण अंतरपरूवणा काद्वा, अण्णहा अव्यवत्थावत्तीदो । एइंदियं तसकाइएसु उप्पादिय अंतरे भण्णमाणे मग्गणाए विणासो किण्ण होदीदि चे होदि, किंतु जीए मग्गणाए बहुगुणहाणाणि अत्थि तीए तं मग्गणमछंडिय अण्णगुणेहि अंतरिवय अंतरपरूवणा काद्वा । जीए पुण मग्गणाए एकं चेव गुणहाणं तत्थ अण्णमग्गणाए अंतरिवय अंतरपरूवणा काद्वा इदि एसे। सुत्ताभिप्पाओ । ण च एइंदिएसु गुणहाण-बहुत्तमत्थि, तेण तसकाइएसु उप्पादिय अंतरपरूवणा कदा ।

बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०४ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०५ ॥

कुदो १ वादरेइंदियस्य अण्णअपज्जत्तेसु उप्पज्जिय सन्वत्थोवेण कालेण पुणो बादरेइंदियं गदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

#### उकस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १०६ ॥

मार्गणाके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा। विवक्षित मार्गणाको नहीं छोड़ते हुए अन्तर-प्ररूपणा करना चाहिए, अन्यथा अव्यवस्थापनकी प्राप्ति होगी।

शंका—एकेन्द्रिय जीवको त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न कराकर अन्तर कहने पर फिर यहां मार्गणाका विनाश क्यों नहीं होता है?

समाधान — मार्गणाका विनाश होता है, किन्तु जिस मार्गणामें बहुत गुणस्थान होते हैं उसमें उस मार्गणाको नहीं छोड़कर अन्य गुणस्थानोंसे अन्तर कराकर अन्तरप्ररूपणा करना चाहिए। परन्तु जिस मार्गणामें एक ही गुणस्थान होता है, वहांपर अन्य मार्गणामें अन्तर करा करके अन्तरप्ररूपणा करना चाहिए। इस प्रकारका यहांपर सूत्रका अभिप्राय है। और एकेन्द्रियोंमें अनेक गुणस्थान होते नहीं हैं, इसिलिए त्रसकायिकोंमें उत्पन्न कराकर अन्तरप्ररूपणा की गई है।

बादर एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १०४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।। १०५॥ क्योंकि, वादरएकेन्द्रिय जीवका अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्व स्तोककालसे पुनः वादर एकेन्द्रियपर्यायको गये हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ॥ १०६ ॥

तं जधा- एक्को बादरेइंदिओ सुहुमेइंदियादिसु उप्पिन्जिय असंखेज्जलोगमेत्त-कालमंतरिय पुणो बादरेइंदिएसु उववण्णो। लद्भमसंखेज्जलोगमेत्तं बादरेइंदियाणमंतरं।

एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्जताणं ॥ १०७ ॥

कुदो? बादरेइंदिएहिंतो सन्त्रपयारेण एदेसिमंतरस्स भेदासात्रा ।

सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत-अवज्ञताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १०८ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ १०९॥

कुदो ? सुहुमेइंदियस्स अणिपदअपन्जत्तएस उप्पिन्जिय सन्वत्थेविण कालेण तीसु वि सुहुमेइंदिएसु आगंतूणुप्पण्णस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ ॥ ११०॥

जैसे- एक बाद्र एकेन्द्रिय जीव, सूक्ष्म एकेन्द्रियादिकोंमें उत्पन्न हो वहां पर असंख्यात लोकप्रमाण काल तक अन्तरको प्राप्त होकर पुनः बाद्र एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण बाद्रएकेन्द्रियोंका अन्तर लब्ध हुआ ।

इसी प्रकारसे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर जानना चाहिए।। १०७॥

क्योंकि, बादर एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सर्व प्रकारसे इन पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तक बादर एकेन्द्रियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

स्रक्ष्म एकेन्द्रिय, स्रक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और स्रक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०८॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१०९॥ क्योंकि, किसी सूक्ष्म एकेन्द्रियका अविवक्षित छब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्व स्तोककाछसे तीनों ही प्रकारके सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त सक्ष्मत्रिकोंका उत्क्रष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें माग असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालप्रमाण है ॥ ११० ॥ तं जहा- एक्को सुहुमेइंदिओ पज्जत्ते। अपज्जत्तो च बादरेइंदिएसु उववण्णो । तसकाइएसु बादरेइंदिएसु च असंखेज्जासंखेज्जा ओसिव्विण-उस्सिव्यणिपमाणमंगुलस्स असंखेज्जिदिभागं परिभिमय पुणो तिसु सुहुमेइंदिएसु आगंत्ण उववण्णो । लद्धमंतरं बादरेइंदियतसकाइयाणमुक्कस्सिट्टिदी।

बीहंदिय-तीहंदिय-चदुरिंदिय-तस्सेव पज्जतः अपज्जताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥१११॥ सगममेदं सत्तं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ।। ११२ ॥

कुदो ? अणिपदअपज्जत्तएसु उप्पज्जिय सन्वत्थोवेण कालेण पुणे। णवसु विग-लिंदिएसु आगंतूण उप्पण्णस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

## उक्स्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ११३ ॥

जैसे- एक स्क्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्तक, अथवा लब्ध्यपर्याप्तक जीव वादर एकेन्द्रि-योंमें उत्पन्न हुआ। वह त्रसकायिकोंमें, और वादर एकेन्द्रियोंमें अंगुलके असंख्यातवें भाग असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालप्रमाण परिश्रमण कर पुनः उक्त तीनों प्रकारके सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियों और त्रसकायिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण सूक्ष्मित्रकका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध हुआ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उन्हींके पर्याप्तक तथा लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १११॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त द्वीन्द्रियादि जीवाका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहण-प्रमाण है ।। ११२ ।।

क्योंकि, अविविक्षित रुब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वस्तोक कारुसे पुनः नौ प्रकारके विकरेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न होनेवारे जीवके श्रुद्रभवग्रहणमात्र अन्तरकारु पाया जाता है।

उन्हीं विकलेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है ॥ ११३ ॥

१ विकलेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन धुद्रभवग्रहणम् । सः सि. १,३८.

उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः । स. सि. १, ८.

तं जहा- णव हि विगलिंदिया एइंदियाएइंदिएसु उप्पिज्जिय आवितयाए असंखे-ज्जिदभागमेत्तपोग्गलपरियद्दे परियद्दिय पुणो णवसु विगलिंदिएसु उप्पण्णा । लद्भमंतरं असंखेज्जपोग्गलपरियद्दमेत्तं ।

### पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ११४ ॥

कुदो १ णाणाजीवं पडुच्च णात्थि अंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण वे छावद्विसागरोवमाणि अंतोम्रहुत्तेण ऊणाणि इच्चेएण भेदाभावा ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ११५॥

दोगुणडाणजीवेसु सञ्बेसु अण्णगुणं गदेसु दोण्हं गुणडाणाणं एगसमयविरहु-वरुंभा ।

# उक्कस्सेण प्रिटोवमस्स असंखेज्जिदिभागो ॥ ११६ ॥ क्रुदो? सांतररासित्तादो । बहुगमंतरं किण्ण होदि ? सभावा ।

जैसे- नर्वो प्रकारके विकलेन्द्रिय जीव, एकेन्द्रिय या अनेकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रलपरिवर्तन कालतक परिभ्रमण कर पुनः नवों प्रकारके विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए। इस प्रकारसे असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ११४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे अन्तर्मुहूर्त कम दो छ्यासठ सागरोपमकाल अन्तर है; इस प्रकार ओघकी अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है।

उक्त दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ११५ ॥

उक्त दोनों गुणस्थानोंके सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जाने पर दोनों गुणस्थानोंका एक समय विरह पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ११६ ॥ क्योंकि, ये दोनों सान्तर राशियां हैं।

शंका इनका पत्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक अंतर क्यों नहीं होता? समाधान स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है।

१ पंचेन्द्रियेषु मिध्यादृष्टेः सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ सासादनसम्यादृष्टिसम्याग्मिथ्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहृत्तं ॥ ११७ ॥

ु सुगममेदं सुत्तं, बहुसो उत्तत्तादो ।

उक्करसेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि सागरोवमसदपुधत्तं ॥ ११८ ॥

सासणस्स ताव उच्चदे- एक्को अणंतकालमसंखेज्जलोगमेत्तं वा एइंदिएस द्विदो असर्णिपंचिदिएस आगंतूण उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरेसु आउअं बंधिय (४) विस्तंतो (५) कमेण कालं करिय भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसुप्पण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सासणं गदो । आदी दिद्वा । मिच्छत्तं गंतुर्णतरिय सगद्विदिं परियद्वियावसाणे सासणे गद्दो । लद्धमंतरं । तदो थावरपाओग्गमाव-लियाए असंखेज्जदिभागमिन्छय कालं करिय थावरकाएस उववण्णो आवलियाए असंखे-ज्जिदिभागेण णविह अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया सगद्विदी अंतरं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षाः जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असं-ख्यातर्वे भाग और अन्तर्भृहूर्त है ॥ ११७॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, बहुत वार कहा गया है।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती पंचेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक एक हजार सागरोपम काल है, तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपम-ञतप्रथक्तव हैं ॥ ११८ ॥

इनमेंसे पहले सासादनसम्यग्दष्टिका अन्तर कहते हैं- अनन्तकाल या असंख्यात-लोकमात्र काल तक एकेन्द्रियोंमें रहा हुआ कोई एक जीव असंझी पंचेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तरोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम छे (५) कमसे मरण कर भवनवासी, या वानव्यन्तरदेवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। पुनः सासादन-गुणस्थानको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस गुणस्थानका प्रारम्भे दृष्ट हुआ । पश्चात् मिथ्या-त्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिवर्तित होकर आयुके अन्तर्मे सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् स्थायरकायके योग्य आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उनमें रह कर, मरण करके स्थावर-कायिकोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आवलीके असंख्यातवें भाग और नौ अन्तर्मृहतींसे कम अपनी स्थिति ही इनका उत्कृष्ट अन्तर है।

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्ग्रहृतश्चाःसः सिः 🗞 ८०

२ उत्कर्षेण सागरोपमसहसं पूर्वकोटीपृथक्तवैरम्यधिकम् । स. सि. १, ८.

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे एकको जीवो एइंदियद्विदिमच्छिदो असण्णि-पंचिंदिएस उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरेस आउअं वंधिय (४) विस्समिय (५) देवेस उववण्णो। छिहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सम्मामिच्छत्तं गदो (१०)। मिच्छत्तं गंतूणंतिस्य समिद्विदं परिभिमय अंतोमुहुत्ताव-सेसे सम्मामिच्छत्तं गदो (११)। लद्धमंतरं। मिच्छत्तं गंतूण (१२) एइंदिएस उव-वण्णो। बारसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणसमिद्विदी सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं।

'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो' ति णायादो पंचिदियद्विदी पुन्वकोङिपुधत्तेणब्भाहिय-सागरोवमसहस्समेत्ता, पज्जत्ताणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्ता ति वत्तव्वं।

असंजदसम्मादिष्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ११९ ॥ सुगममेदं सुत्तं ।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। मनके विना होष पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विद्युद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तरोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम छे (५) देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याक्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विद्युद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो (६) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (१०)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर आयुके अन्तर्मुहूर्तकाल अवशेष रह जाने पर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (११)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर (१२) एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। ऐसे इन वारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम स्वस्थिति सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है।

'जैसा उद्देश होता है, उसीके अनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पंचेन्द्रिय सामान्यकी स्थिति पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक एक हजार सागरोपमप्रमाण होती है, और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी स्थिति शतपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण होती है, ऐसा कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ११९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ असंयतसम्यग्दष्टवाद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। १२०।।

कुदो ? एदेसिमणगुणं गंतूण सन्वदहरेण कालेण पिडणियत्तिय अप्पप्पणो गुण-मागदाणमंतोमुहुत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्तेण सागरोवमसहस्ताणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि, सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२१॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे एको एइंदियद्विदिमच्छिदो असण्णिपंचिंदियसम्मु-च्छिमपञ्जत्तएसु उववण्णो। पंचिह पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४) विस्समिय (५) मदो देवेसु उववण्णो। छिह पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मत्तद्धाए छावित्याओ अत्थि ति आसाणं गदो अंतरिदो मिच्छनं गंतूण सगिद्धिदं परिभिमय अंते उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (१०)। पुणो सासणं गदो आवित्याए असंखेजिदिभागं कालमिच्छद्ण थावरकाएसु उववण्णो। दसिह अंतोमुहुत्तेहि

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ १२०॥

क्योंकि, इन असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वछघु काळसे छौटकर अपने अपने गुणस्थानको आये हुओंके अन्तर्मुहूर्तमात्र अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक सहस्र सागरोपम तथा शतपृथक्त्व सागरोपम है ॥ १२१ ॥

इनमेंसे पहले असंयतसम्यग्दिष्टका अन्तर कहते हैं – एकेन्द्रिय भवस्थितिको प्राप्त कोई एक जीव, असंक्षी पंचेन्द्रिय सम्मूर्िंछम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्या-ित्रयांसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्वाम ले (५) मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्वाम ले (७) बिश्चद्ध हो (८) उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। उपरामसम्यक्त्वको कालमें छह आविल्यां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हुआ।पीले मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्वमणकर अन्तमें उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ।पिले मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्वमणकर अन्तमें उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१०)। पुनः सासादन गुणस्थानको गया और वहांपर आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक रहकर स्थावरकायिकोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन दश अन्तर्मुहुतौंसे कम अपनी स्थितिप्रमाणकाल उक्त असंयतसम्यग्दिष्टका

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८.

२ उत्कर्षेण सागरोपमसहस्रं पूर्वकोटीपृथक्त्वैरम्यथिकम् । सः सिः १,८.

ऊणिया सगद्विदी लद्धमुक्कस्संतरं । सागरोवमसदपुधतं देख्णिमिदि वत्तव्वं १ ण, पंचि-दियपज्जत्तद्विदीए देखणाए वि सागरोवमसदपुधत्तत्तादो । तं पि कधं णव्वदे १ सुत्ते देख्णवयणाभावादो । सण्णिसम्मुच्छिमपंचिदिएसुप्पाइय सम्मत्तं गेण्हाविय मिच्छत्तेण किण्णांतराविदो १ ण, तत्थ पढमसम्मत्तग्गहणाभावा । वेदगसम्मत्तं किण्ण पिडवज्जाविदो १ ण, एइंदिएसु दीहद्धमवद्विदस्स उव्वेश्चिदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तस्स तदुप्पायणे संभवाभावा ।

संजदासंजदस्स वुच्चदे- एक्को एइंदियद्विदिमिच्छदो सिण्णपंचिदियपञ्जत्तएसु उववण्णो तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्तेहि (१) पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (२) छावित्याओ पढमसम्मत्तद्वाए अत्थि ति आसाणं गंतूणंतिरिदो । मिच्छत्तं गंतूण सगद्विदि परिभिमय अपिच्छमे पंचिदियभवे सम्मत्तं घेत्त्ण दंसणमोहणीयं

उत्क्रष्ट अन्तर होता है।

शंका—पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंका जो सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर बताया है, उसमें 'देशोन 'ऐसा पद और कहना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी देशोन स्थिति भी सागरोपम-शतपृथक्त्वप्रमाण ही होती है।

शंका--यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान-क्योंकि, सूत्रमें 'देशोन 'इस वचनका अभाव है।

शंका—संज्ञी सम्मूर्चिछम पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराकर और सम्यक्त्वको प्रहण कराकर मिथ्यात्वके द्वारा अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संशी सम्मूर्िछम पंचेन्द्रियोंमें प्रथमोपरामसम्यक्त्वके ग्रहण करनेका अभाव है।

शंका-वेदकसम्यक्त्वको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें दीर्घ काल तक रहनेवाले और उद्रेलना की है सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी जिसने, ऐसे जीवके वेदकसम्यक्त्वका उत्पन्न कराना संभव नहीं है।

संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं एकेन्द्रियकी स्थितिको प्राप्त एक जीव, संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्त-मुंहूर्तसे (१) प्रथमोपशमसम्यक्त्वको तथा संयमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (२)। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हुआ। मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम पंचेन्द्रिय भवमें सम्यक्त्वको ग्रहण कर दर्शनमोहनीयका क्षय कर और संसारके

खिवय अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे संजमासंजमं च पिडवण्णो (३) अप्पमत्तो (४)। पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६)। उविर छ मुहुत्ता। तिण्णिपक्खेहि तिण्णिदिवसेहि वारसअंतो-मुहुत्तेहि य ऊणिया सगिहिदी लद्धं संजदासंजदाणमुक्कस्संतरं। एईदिएसु किण्ण उप्पाइदो श लद्धमंतरं करिय उविर सिज्झणकालादो मिच्छत्तं गंतूण एइदिएसु आउअं बंधिय तत्थुप्पज्जणकालो संखेज्जगुणो ति एइदिएसु ण उप्पादिदो । उविरमाणं पि एदमेव कारणं वत्तव्वं।

पमत्तस्य वृच्चदे एक्को एइंदियद्विदिमान्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गब्भादिअट्ट-वस्सेहि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१) पमत्तो जादो (२)। हेट्ठा पिडद्णंतिरदो सगद्विदिं पिरभिमय अपन्छिम भवे मणुसो जादो । दंसणमोहणीयं खिवय अंतोम्रहुत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो होद्ण पमत्तो जादो (३)। लद्धमंतरं । भूओ अप्प-मत्तो (४) उविर छ अंतोम्रहुत्ता । अट्ठिह वस्सेहि दसिह अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया सग-दिदी पमत्तस्युक्कस्संतरं लद्धं ।

अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवशेष रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। पश्चात् अप्रमत्तः संयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) हुआ। इनमें अपूर्वकरणादिसम्बन्धी ऊपरके छह मुहूर्तोंको मिलाकर तीन पक्ष, तीन दिवस और बारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी स्थितिप्रमाण संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

शंका-उक्त जीवको एकेन्द्रियोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—संयतासंयतका अन्तर छन्ध होनेके पश्चात् ऊपर सिद्ध होने तकके कालसे मिथ्यात्वको जाकर एकेन्द्रियोंमें आयुको बांधकर उनमें उत्पन्न होनेका काल संख्यातगुणा है, इसलिए एकेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न कराया। इसी प्रकार प्रमत्तादि उपरितन गुणस्थानवर्ती जीवोंके भी यही कारण कहना चाहिए।

प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं एकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भादि आठ वर्षोंसे उपरामसम्यक्त्व और अप्रमत्तगुणस्थानको एकसाथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत हुआ (२)। पछि नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्तिम भवमें मनुष्य हुआ। दर्शनमोहनीयका स्रयकर अन्तर्भुहर्तकाल संसारके अविश्वष्ट रहने पर अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४) हुआ। इनमें ऊपरके लह अन्तर्भुहर्त मिलाकर आठ वर्ष और दश अन्तर्भुहर्तोंसे कम अपनी स्थिति प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है।

अप्पमत्तस्स उच्चदे- एको एइंदियद्विदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो गब्भादिअद्व-वस्साणमुविर उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिड्यण्णो। आदी दिद्वा (१)। अंत-रिदो अपच्छिमे पंचिदियभवे मणुस्सेसु उववण्णो। दंसणमोहणीयं खिवय अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। तदो पमत्तो (३) अप्पमत्तो (४)। उविर छ अंतोमुहुत्ता। एवमद्ववस्सेहि दसिह अंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया पंचिदियद्विदी उक्कस्संतरं।

चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीवं पांड ओघं ॥ १२२॥ इदो ? जहणोण एगसमओ, उनकस्सेण वासपुधत्तमिच्चेएहि ओघादो भेदाभावा।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १२३ ॥

तिण्हमुत्रसामगाणमुत्रीर चिंदिय हेट्ठा ओदिण्णे जहण्णमंतरं होदि। उवसंतकसायस्स हेट्ठा ओद्रिय पुणो सन्त्रजहण्णेण कालेण उवसंतकसायत्तं पिंडवण्णे जहण्णमंतरं होदि।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महियाणि, सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२४॥

अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – एकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भादि आठ वर्षोंसे ऊपर उपशमसम्यक्त तथा अप्रमत्तगुण-स्थानको युगपत् प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थानका आरंभ दिखाई दिया। पश्चात् अन्तरको प्राप्त हो अन्तिम पंचेन्द्रिय भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। दर्शनमोहनीयका क्षय कर संसारके अन्तर्मुहूर्त अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। पश्चात् प्रमत्तसंयत (३) अप्रमत्तसंयत (४) हुआ। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुहूर्त मिठाने पर आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहूर्तोंसे कम पंचेन्द्रियकी स्थिति अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

चारों उपशामकोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान है ॥ १२२ ॥ क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व, इस प्रकार ओघसे इनमें कोई भेद नहीं है।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥१२३॥ अपूर्वकरणसंयत आदि तीनों उपशामकोंका ऊपर चढ़कर नीचे उतरनेपर जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकषायका नीचे उतरकर पुनः सर्वजघन्य काळसे उपशान्तकषायको प्राप्त होनेपर जघन्य अन्तर होता है।

चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्यसे अधिक सागरोपमसहस्र और सागरोपमञ्जतपृथक्त्व है ॥ १२४ ॥

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भेहृतीः । सः सिः १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरोपमसहस्रं पूर्वकोटीपृथक्त्वैरम्यधिकम् । स. सि. १, ८.

एक्को एइंदियद्विदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गब्भादिअद्ववस्सेहि विसुद्धो उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो अंतोम्रुहुत्तेण (१) वेदगसम्मत्तं गदो । तदो अंतोम्रुहुत्तेण (२) अणंताणुवंधी विसंजोजिय (३) विस्समिय (४) दंसणमोहणीयमुवसिय (५) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (६) उवसमसेहीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (७) । अपुब्वो (८) अणियद्वी (९) सुहुमो (१०) उवसंतो (११) सुहुमो (१२) अणियद्वी (१३) अपुब्वो (१४) । हेट्ठा ओदिरदृण पंचिदियद्विदिं परिभिय पिच्छिम भवे मणुसेसु उववण्णो । दंसणमोहणीयं खविय अंतोम्रुहुत्तावसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो । पुणो पमत्ता-पमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण उवसमसेहीपाओग्गअप्पमत्तो होद्ण अपुव्वउवसामगो जादो । लद्धमंतरं (१५) । तदो अणियद्वी (१६) सुहुमो (१०) उवसंतकसाओ (१८) सुहुमो (१९) अणियद्वी (२०) अपुव्वो (२१) अप्पमत्तो (२२) पमत्तो (२३) अप्पमत्तो (२४) । उवरि छ अंतोम्रुहुत्ता । एवं अट्ठिह वस्सेहि तीसिह अंतोम्रुहुत्तेहि फणिया सगिट्ठिदी अपुव्वकस्संतरं । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं वत्तव्वं । णवि अट्ठावीस-छव्वीस-चद्वीसअंतोम्रुहुत्तेहि अव्यक्तिस्वयअट्ठवस्त्वणा सगिट्ठिदी अंतरं होदि ।

एकेन्द्रिय-स्थितिमें स्थित एक जीव, मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भादि आठ वर्षोंसे विशुद्ध हो उपरामसम्यक्त्वको और अप्रमत्तगुणस्थानको युगपत् प्राप्त होता हुआ अन्त-र्मुहर्तसे (१) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात् अन्तर्मुहर्तसे (२) अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्कका विसंयोजन करके (३) विश्राम छे (४) दर्शनमोहनीयका उपशम कर (५) प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थानसम्बन्धी परावर्तन-सहस्रोंको करके (६) उपशमश्रेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (७)। पश्चात् अपूर्वकरणसंयत (८) अनिवृत्तिकरणसंयत (९) सक्ष्म-साम्परायसंयत (१०) उपशान्तकषाय (११) स्क्ष्मसाम्पराय (१२) अनिवृत्तिकरण-संयत (१३) अपूर्वकरणसंयत (१४) हो, नीचे उतरकर पंचेन्द्रियकी स्थितिप्रमाण परि-भ्रमणकर अन्तिम भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् दर्शनमोहनीयका क्षयकर संसारके अन्तर्मृहूर्तमात्र अवशेष रहनेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तपरावर्तन-सहस्रोंको करके उपरामश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१५) । पश्चात् अनिवृत्तिकरणसंयत (१६) स्क्ष्मसाम्परायसंयत (१७) उपशान्तकषाय (१८) स्क्ष्मसाम्परायसंयत (१९) अनिवृत्ति-करणसंयत (२०) अपूर्वकरणसंयत (२१) अप्रमत्तसंयत (२२) प्रमत्तसंयत (२३) और अप्रमत्तसंयत दुआ (२४)। इसके ऊपर क्षपकश्रेणीसम्बन्धी छह अन्तर्मुहूर्त होते हैं। इस प्रकार तीस अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्षोंसे कम पंचेन्द्रियस्थितिप्रमाण अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे शेष तीनों उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके क्रमशः अट्टाईस छव्वीस और चौवीस अन्तर्मुह्नताँसे अधिक आठ वर्ष कम पंचेन्द्रिय-स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

### चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ १२५॥

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्मासाः एगजीवं पडुच णितथ अंतरं, णिरंतरमिच्चेएहि ओघादो भेदाभावा ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ १२६॥

कुदो १ णाणेगजीवं पहुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरिमच्चेदेण ओघादो भेदाभावा । पंचिंदियअपज्जत्ताणं वेइंदियअपज्जत्ताणं भंगो ॥ १२७ ॥

णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपियद्दिमिच्चेएहि वेइंदियअपज्जत्तेहिंतो पंचिदिय-अपज्जत्ताणं भेदाभावा।

एदमिंदियं पडुच्च अंतरं ॥ १२८ ॥ गुणं पडुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १२९ ॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवमिंदियमग्गणा समत्ता ।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२५ ॥ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह मास अन्तर है , एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघप्ररूपणासे कोई भेद नहीं है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। १२६।।

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

पंचिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान है ॥१२७॥ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे श्चद्रभवग्रहणप्रमाण और उत्कर्षसे अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण अन्तर होता है; इस प्रकार द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंसे पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

यह गतिकी अपेक्षा अन्तर कहा है ॥ १२८॥ गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम है।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

१ शेषाणां सामान्योक्तम् । सः सिः १,८ः २ एविमिन्द्रियं प्रत्यन्तरमुक्तम् । सः सिः १,८ः ३ गुणं प्रत्युभयतोऽपि नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८ः

कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १३०॥

सुगममेदं सुत्तं । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३१ ॥

कुदो ? एदेसिमणप्पिदअपज्जत्तएस उप्पज्जिय सन्वत्थोवेण कालेण पुणो अप्पिद-कायमागदाणं खुदाभवग्गहणमेत्तजहण्णंतरुवलंभा।

उक्करसेण अणंतकालमसंखेजजपोग्गलपरियट्टं ॥ १३२ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो वणप्पिदिकाइएसुप्पिज्जिय अंतरिदजीवो वणप्पिदिकाय-हिदिं आविलयाए असंखेज्जिदिभागपोग्गलपिरयद्दमेत्तं परिभिमय अणिप्पिदसेसकायद्विदिं च, तदो अप्पिदकायमागदो जो होदि, तस्स मुत्तुत्तुक्कस्संतरुवलंभा ।

कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, इनके बादर और सक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१३१।।
क्योंकि, इन पृथिवीकायिकादि जीवोंका अविवक्षित अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वस्तोक कालसे पुनः विवक्षित कायमें आये हुए जीवोंके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण जघन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त पृथिवीकायिक आदि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुदुलपरिवर्तन है ॥ १३२ ॥

क्योंकि, विविधित कायसे वनस्पतिकायिकों में उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ जीव आवलीके असंख्यातवें भाग पुद्रलपरिवर्तन वनस्पतिकायकी स्थिति तक परिश्रमण कर और अविविधित रोष कायिक जीवोंकी भी स्थिति तक परिश्रमण करके तत्पश्चात् विविधित कायमें जो जीव आता है उसके सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

१ कायात्रवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन खुदभवप्रहणम् । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः । सः सिः १, ८.

वणप्पदिकाइय-णिगोदजीव-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ णिरंतरं॥ १३३ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३४ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो अणिप्पिदकार्यं गंतूण अइलहुएण कालेण पुणो अप्पिद-कायमागदस्स खुद्दाभवग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।। १३५॥

कुदो ? अप्पिदकायादो पुढवि-आउ-तेउ-वाउकाइएसु उप्पिज्जिय असंखेज्जलोग-मेत्तकालं तत्थेव परिभमिय पुणो अप्पिदकायमागदस्स असंखेज्जलोगमेत्तंतरुवलंभा ।

बादरवणप्रदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १३६ ॥ सुगममेदं सुत्तं।

वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, उनके बादर व स्रक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १३३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१३४॥ क्योंकि, विवक्षित कायसे अविवक्षित कायको जाकर अतिलघु कालसे पुनः विवक्षित कायमें आये हुये जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है ॥ १३५ ॥

क्योंकि, विवक्षित वनस्पतिकायसे पृथिवी, जल, अग्नि और वायुकायिक जीवोंमें उत्पन्न होकर असंख्यात लोकमात्र काल तक उन्हींमें परिभ्रमण कर पुनः विवक्षित वनस्पतिकायको आये हुए जीवके असंख्यातलोकप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर और उनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ वनस्पतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १,८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन श्रुद्रभवप्रहणम् । स. सि. १,८. ३ उत्कर्षेणासंख्येया लोकाः । स. सि. १,८.

# एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३७ ॥ एदं पि सुत्तं सुगमं चेय ।

उक्कस्सेण अङ्गाइज्जपोगगलपरियट्टं ॥ १३८ ॥

कदो ? अप्पिदकायादो णिगोदजीवेसुप्पण्णस्स अङ्काइज्जपोग्गलपरियद्याणि सेस-कायपरिव्ममणेण सादिरेयाणि परिभामिय अप्पिदकायमागदस्स अड्डाइन्जपोग्गलपरियट्ट-मेत्तंतरुवलंभा ।

# तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १३९॥

कदो ? णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण णित्थ अंतरं, णिरंतरं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण वे छावद्विसागरोवमाणि देखणाणिः इच्चेदेहि मिच्छादिद्वि-ओघादो भेदाभावा ।

## सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १४० ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१३७॥ यह सूत्र भी सुगम ही है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अढाई पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।। १३८ ।।

क्योंकि, विवक्षित कायसे निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुए, तथा उसमें अढ़ाई पुद्गल-परिवर्तन और रोष कायिक जीवोंमें परिभ्रमण करनेसे उनकी स्थितिप्रमाण साधिक काल परिभ्रमणकर विवक्षित कायमें आये हुए जीवके अढाई पुद्रलपरिवर्तन कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १३९ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जवन्यसे अन्तर्मुहूर्त अन्तर है और उत्कर्षसे देशोन दो छ्यासठ सागरोपम अन्तर है; इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवोंके ओघ अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

त्रसंकायिक और त्रसंकायिक पर्याप्तक सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १४० ॥

१ त्रसकायिकेषु मिध्यादृष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

कुदो ? जहण्णेण एगसमञ्जो, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागोः इन्से-एहि भेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ।। १४१ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भिहियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ १४२ ॥

तं जधा— एक्को एइंदियद्विदिमच्छिदो असण्णिपंचिदिएस उववण्णो । पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं विधिद्ण (४) विस्संतो (५) मदो भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सासणं गदो । मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । तसद्विदि पिरयद्विद्ण अवसाणे सासणं गदो । लद्धमंतरं । तदो तत्थ थावरपाओग्गमाविलयाए असंखेज्जदिभागमिच्छद्ण कालं गदो

क्योंकि, जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तर है, इस प्रकार ओघसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असं-ख्यातवें भाग और अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है ॥ १४१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमग्नः पूर्वकोटिपृथक्त्यसे अधिक दो हजार सागरोपम और कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ १४२॥

जैसे- एकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव असंझी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम हे (२) विश्रुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम हे (५) मरा और भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम हे (७) विश्रुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्तवको प्राप्त हो (९) सासादनगुणस्थानको गया। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और त्रस जीवोंकी स्थितिप्रमाण परिवर्तन करके अन्तमें सासादनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर छन्ध हुआ। तत्पश्चात् उस सासादनगुणस्थानमें स्थावरकायके योग्य आवळीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल उस सासादनगुणस्थानमें स्थावरकायके योग्य आवळीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्ग्रहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

थावरकाएसु उववण्णो । आविलयाए असंखेज्जिदिभागेण णविह अंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया तसकाइय-तसकाइयपज्जित्तिह्नि अंतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे एक्को एइंदियद्विदिमच्छिय जीवो असण्णिपंचिदिएस उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरदेवेस आउअं बंधिय (४) विस्समिय (५) पुच्चुत्तदेवेस उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्तंतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो (९)। सम्मामिच्छतं गदो (१०)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो सगिहिदिं परिभिमय अंतोमुहुत्तावसेसाए तस-तसपज्जत्तिद्विए सम्मामिच्छतं गदो। सद्भनंतरं (११)। मिच्छत्तं गंतूण (१२) एइंदिएस उववण्णो। वारसअंतोमुहुत्तिह ऊणिया तस-तसपज्जत्तिद्विदी उक्क-स्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १४३॥ सगममेदं।

तक रह कर मरा और स्थावरकायिकोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आवर्लाके असंख्यातवें भाग और नो अन्तर्मुहूर्तोंसे कम त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंकी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक सम्यग्मिथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रिय जीवोंकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांच पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम छे (५) पूर्वोक्त देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१०)। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकति स्थितिके अन्तर्मुहूर्त अवशेष रह जानेपर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर छन्ध हुआ (११)। पीछे मिथ्यात्वको जाकर (१२) एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन बारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम त्रस और त्रसपर्याप्तकोंकी स्थिति ही उक्त दोनों प्रकारके सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक त्रसकायिक और त्रस-कायिकपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १४३॥

यह सूत्र सुगम है।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १४४ ॥ एदं पि सुगमं।

उनकस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महि-याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ १४५ ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उचदे – एको एइंदियद्विदिमच्छिदे। असिणपंचिंदियसम्मुच्छमपज्जत्तएस उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदे। (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेस आउअं वंधिय (४) विस्संतो (५) कालं करिय भवणवासिएस वाणवेंतरेस वा देवेस उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदे। (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मत्तद्धाए छावित्यावसेसाए आसाणं गदो। अंतरिदो मिच्छतं गंत्ण सगिद्धिदं पिरभिमिय अंते उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (१०)। लद्धमंतरं। पुणो सासणं गदो आवित्याए असंखे- ज्ञादिभागं कालमच्छिद्ण एइंदिएस उववण्णो। दसिह अंतोस्रुहुत्तेहि ऊणिया तस-तस-पज्जत्तिद्धि उक्कस्संतरं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है।। १४४॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानवर्ती त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्तवसे अधिक दो सहस्रसागरोपम और कुछ कम दो सहस्र सागरोपम है ॥ १४५ ॥

इनमेंसे पहले त्रस और त्रसपर्याप्तक असंयतसम्यग्दिष्टका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त कोई एक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूर्च्छम पर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम ले (५) काल कर भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम ले (७) विश्रुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयों अवशेष रहेने पर सासादनगुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१०)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः सासादनगुणस्थानको जाकर वहां आवलीके असंख्यातवें मागप्रमाण कालतक रहकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन दश अन्तर्मृद्धतोंसे कम त्रस और त्रसपर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति उन्हींके असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

१ उत्कर्षण द्वे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोदीपृथक्तवेरम्यधिके । स. सि. १,८.

संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्को एइंदियद्विदिमच्छिदो सिण्णपंचिदियपञ्जत्तएस उववण्णो । असिण्णसम्मुच्छमपज्जत्तएस किण्ण उप्पादिदो १ ण, तत्थ संजमासंजम-गहणामावा । तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवसेहि अंतोम्रहुत्तेण य पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (१)। पढमसम्मत्तद्वाए छावित्याओ अत्थि ति सासणं गदो । अंतिरदो मिच्छतं गंतूण सगद्विदिं परिभिमय पिच्छमे तसभवे सम्मत्तं घेत्त्ण दंसण-मोहणीयं खिवय अंतोम्रहुत्तावसेसे संसारे संजमासंजमं पिडवण्णो (३)। लद्धमंतरं । अप्पमतो (४) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६)। उविर खवगसेढिम्हि छ मुहुत्ता। एवं बारसअंतोम्रहुत्ताहिय-अट्ठेतालीसिद्वसेहि ऊणिया तस-तसपज्जत्तिद्वदी संजदा-संजदुक्करसंतरं।

पमत्तस्य उच्चदे एक्को एइंदियद्विदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गन्भादिअद्व-वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१) पमत्तो (२) हेट्ठा परिविदय अंतरिदो । सगद्विदिं परिभिमय अपच्छिमे भवे सम्मादिद्वी मणुक्षो जादो । दंसणमोहणीयं

त्रस और त्रसपर्याप्तक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – एकेन्द्रिय जीवोंकी स्थितमें स्थित कोई एक जीव संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ।

शंका—उक्त जीवको असंज्ञी सम्मूर्ण्छम पर्याप्तकोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ? समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें संयमासंयमके ग्रहण करनेका अभाव है।

पुनः उत्पन्न होनेके पश्चात् तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्मुहूर्तसे प्रथमो-पश्मसम्बद्धत्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमोपशसम्बद्धके कालमें छह आविल्यां शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम त्रसभवमें सम्यक्त्वको प्रहणकर और दर्शनमोहनीयका क्षय कर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण संसारके अवशिष्ट रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) और अप्रमत्तसंयत (६) हुआ। इनमें क्षपकश्चेणीसम्बन्धी ऊपरके छह अन्तर्मुहूर्त और मिलाये। इस प्रकार बारह अन्तर्मुहूर्तौंसे अधिक अङ्तालीस दिनोंसे कम वस और त्रसपर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन संयतासंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्त प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— एकेन्द्रिय स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि ले आठ वर्षके पश्चात् उपरामसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत हो (२) नीचे गिर कर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण परिश्रमण करके अन्तिम भवमें सम्यग्दिष्ट मनुष्य हुआ। पुनः दर्शनमोहनीयका खिवय अप्पमत्तो होद्ग पमत्तो जादो (३) लद्धमंतरं । भूओ अप्पमत्तो (४)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता । एवं अद्विह वस्सेहि दसिह अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणा तस-तसपञ्जत्तिह्वि उक्कस्संतरं ।

अप्पमत्तस्य उच्चदे एक्को थावरिइदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो गन्भादिअहु-वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अंतरिदो सगिइदिं पिरभ-मिय पिच्छिमे भवे मणुसो जादो । सम्मत्तं पिडवण्णो दंसणमोहणीयं खिवय अंतोम्रहुत्ता-वसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। लद्धमंतरं । तदो पमत्तो (३) अप्पमत्तो (४)। उवरि छ अंतोम्रहुत्ता । एवमङ्गहि वस्सेहि दसिह अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया तस-तसपज्जत्तिद्दिरी उक्कस्संतरं ।

चंदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १४६॥

सुगममेदं ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। १४७ ॥

क्षय करके अप्रमत्तसंयत हो प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुहूर्त और मिलाये। इस प्रकार दश अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्षोंसे कम त्रस और त्रसपर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति ही उन प्रमत्तसंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्त अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— स्थावरकायकी स्थितिमें विद्यमान कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि छे आठ वर्षसे उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें मनुष्य हुआ। सम्यक्त्वको प्राप्त कर पुनः दर्शनमोहनीयका क्षय कर संसारके अन्तर्मृहूर्त अवशिष्ट रह जानेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर छन्ध हो गया। तत्पश्चात् प्रमत्तसंयत (३) और अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें उपरके क्षपकश्रेणी-सम्बन्धी छह अन्तर्मुहूर्त और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मृहूर्तोंसे कम त्रसःऔर त्रसपर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन अप्रमत्तसंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १४६ ॥

यह सूत्र सुगम है। चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।।१४७॥

१ चतुर्णाम्रपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

एदं पि सुगमं। उक्कस्मेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भिहयाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणिं॥ १४८॥

जधा पंचिदियमग्गणाए चदुण्हमुवसामगाणमंतरपरूवणा परूविदा, तधा एत्थ वि णिरवयवा परूवेदव्या।

चदुण्हं ख्वा अजोगिकेवली ओघं ॥ १४९ ॥ सुगममेदं। सजोगिकेवली ओघं ॥ १५० ॥ एदं पि सुगमं।

तसकाइयअपज्जताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो ॥ १५१ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पड्डच्च णित्थ अंतरं, एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्दमिच्चेएहि पंचिदियअपज्जत्तेहितो तसकाइय-अपज्जत्ताणं भेदाभावा।

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो सहस्र सागरोपम तथा कुछ कम दो सहस्र सागरोपम है।। १४८॥

जिस प्रकारसे पंचेन्द्रियमार्गणामें चारों उपशामकोंकी अन्तरप्ररूपणा प्ररूपित की है, उसी प्रकार यहांपर भी सामस्यरूपसे अविकल प्ररूपणा करना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। १४९।। यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।।१५०।।

यह सूत्र भी सुगम है।

त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरके समान है ॥ १५१ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे शुद्रभवग्रहणप्रमाण, उत्कर्षसे अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है; इस प्रकार पंचेन्द्रिय लब्ब्यपर्याप्तकोंसे त्रसकायिक लब्ब्यपर्याप्तकोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

१ उत्कर्षेण द्वे सागरीपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्त्वेरम्यधिक । स. सि. १, ८.

२ शेषाणां पंचेन्द्रियवत् । स. सि. १, ८.

एदं कायं पडुच्च अंतरं। गुणं पडुच उभयदो वि णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १५२ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगी धु कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीसु मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजद-सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेग-जीवं पड्डच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ १५३ ॥

कुदे। ? अप्पिद्जीगसहिदअप्पिद्गुणद्वाणाणं सन्त्रकालं संभवादे। कथमेग-जीवमासेज अंतराभावो ? ण ताव जोगंतरगमणेणंतरं संभवदि, मग्गणाए विणासापत्तीदो। ण च अण्णगुणगमणेण अंतरं संभवदि, गुणंतरं गदस्स जीवस्स जोगंतरगमणेण विणा पुणो आगमणाभावादो । तम्हा एगजीवस्स वि णत्थि चेव अंतरं ।

यह अन्तर कायकी अपेक्षा कहा है। गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्र-मत्तसंयत और सयोगिकेवितयोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५३ ॥

> क्योंकि, सूत्रोक्त विवक्षित योगोंसे सहित विवक्षित गुणस्थान सर्वकाल संभव हैं। शंका-एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव कैसे कहा ?

समाधान-सूत्रोक्त गुणस्थानोंमें न तो अन्य योगमें गमनद्वारा अन्तर सम्भव है, क्योंकि, ऐसा मानने पर विवक्षित मार्गणांके विनाशकी आपत्ति आती है। और न अन्य गुणस्थानमें जानेसे भी अन्तर सम्भव है, क्योंकि, दूसरे गुणस्थानको गये हुए जीवके अन्य योगको प्राप्त हुए विना पुनः आगमनका अभाव है। इसिंछए सूत्रमें बताये गये जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है।

१ योगातुवादेन कायवाङ्मानसयोगिनां मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसयोगकेविलनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८. २ प्रतिषु ' अपगद ' इति पाठः ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १५४॥ सगममेदं।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो ॥ १५५ ॥ कुदो १ दोण्हं रासीणं सांतरत्तादो । सांतरत्ते वि अहियमंतरं किण्ण होदि १ सहावदो ।

एगजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५६ ॥ कुदो १ गुण-जोगंतरगमणेहि तदसंभवा।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघंै।। १५७॥

कुदो ? जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तमिचेएहि ओघादो भेदाभावा।

उक्त योगवाले सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १५४॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ १५५ ॥ क्योंकि. ये दोनों ही राशियां सान्तर हैं।

शंका—राशियोंके सान्तर रहने पर भी अधिक अन्तर क्यों नहीं होता है ?

समाधान—स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५६ ॥ क्योंकि, अन्य गुणस्थानों और अन्य योगोंमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है।

उक्त योगवाले चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १५७॥

अपक्षा आधिक समान अन्तर ह ॥ १५७ ॥

क्योंकि, जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है, इस प्रकार ओघके अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

१ सासादनसम्यग्दिष्टसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि, १,८.

३ चतुर्णाम्रपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

#### एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। १५८॥

जोग-गुणंतरगमणेण तदसंभवा। एगजोगपरिणमणकालादो गुणकालो संखेआगुणो त्ति कथं णव्यदे १ एगजीवस्स अंतराभावपदुप्पायणसुत्तादो।

### चदुण्हं खवाणमोघं ॥ १५९॥

णाणाजीवं पडुच्च जहणोण एगसमयं, उक्कस्सेण छम्मासं; एगजीवं पडुच्च णिथ अंतरमिच्चेदेहि भेदाभावा ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १६० ॥

तम्हि जोग-गुणंतरसंकंतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १६१ ॥

एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५८॥ क्योंकि, अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है। शंका—एक योगके परिणमन-कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—एक जीवके अन्तरका अभाव वतानेवाले सूत्रसे जाना जाता है कि एक योगके परिवर्तन-कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है।

उक्त योगवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। १५९।।

नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षसे छह मास अन्तर है, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; इस प्रकार ओघसे अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६०॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगियों योग और गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

औदारिकामिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ १६१ ॥

१ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

<sup>🤻</sup> चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवुलिनां च सामान्यवत् । स. सि. १,८.

कुदो ? जहणोण एगसमओ, उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेज्जिदभागोः; इच्चेदेहि ओघादो भेदाभावा ।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६२ ॥

कुदो ? तत्थ जोगंतरगमणाभावा । गुणंतरं गदस्स वि पडिणियत्तिय सासणगुणेण तम्हि चेव जोगे परिणमणाभावा ।

असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १६३ ॥

कुदो १ देव-णेरइय-मणुसअसंजदसम्मादिद्वीणं मणुसेसु उप्पत्तीए विणा मणुस-असंजदसम्मादिद्वीणं तिरिक्छेसु उप्पत्तीए विणा एगसमयं असंजदसम्मादिद्विविरहिद-ओरालियमिस्सकायजोगस्स संभवादो ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १६४ ॥ तिरिक्ख-मणुस्सेसु वासपुधत्तमेत्तकालमसंजदसम्मादिङ्ढीणसुववादाभावा । एगजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६५ ॥

क्योंकि, जघन्यसे एक समय, और उत्कर्षसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर है, इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६२ ॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगकी अवस्थामें अन्य योगमें गमनका अभाव है। तथा अन्य गुणस्थानको गये हुए भी जीवके छौटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही योगमें परिणमनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १६३॥

क्योंकि, देव, नारकी और मनुष्य असंयतसम्यग्दिष्टियोंका मनुष्योंमें उत्पत्तिके विना, तथा मनुष्य असंयतसम्यग्दिष्टियोंका तिर्योचोंमें उत्पत्तिके विना असंयतसम्यग्दिष्टि-योंसे रहित औदारिकमिश्रकाययोगका एक समयप्रमाण काळ सम्भव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ॥ १६४ ॥

क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्योंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण कालतक असंयतसम्यग्दष्टि-योंका उत्पाद नहीं होता है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६५ ॥ तम्हि तस्स गुण-जोगंतरसंकंतीए अभावा ।

### सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १६६ ॥

क्रदो १ कवाडपज्जायविरहिदकेवर्लाणमेगसमञ्जावलंभा ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १६७ ॥

कवाडपन्जाएण विणा केवलीणं वासप्रधत्तच्छणसंभवादो ।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६८ ॥

कदो ? जोगंतरमगंत्रण ओरालियमिस्सकायजोगे चेव द्विदस्स अतरासंभवा।

वेउव्वियकायजोगीसु चदुट्ठाणीणं मणजोगिभंगो ।। १६९ ।। कदो ? णाणेगजीवं पद्धच्च अंतराभावेण साधम्मादो ।

वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७० ॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दष्टि जीवमें उक्त गुणस्थान और औदारिकमिश्रकाययोगके परिवर्तनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १६६ ॥

क्योंकि, कपाटपर्यायसे रहित केवली जिनोंका एक समय अन्तर पाया जाता है। औदारिकमिश्रकाययोगी केवली जिनोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ १६७ ॥

क्योंकि, कपाटपर्यायके विना केवली जिनोंका वर्षपृथक्त तक रहना सम्भव है। औदारिकामिश्रकाययोगी केवली जिनोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १६८ ॥

क्योंकि, अन्य योगको नहीं प्राप्त होकर औदारिकमिश्रकाययोगमें ही स्थित केवलीके अन्तरका होना असंभव है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें आदिके चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मने।-योगियोंके समान है ॥ १६९॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमें समानता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है, ॥ १७० ॥

तं जहा- वेउव्वियमिस्सकायजोगिमिच्छादिष्टिणो सब्वे वेउव्वियकायजोगं गदा। एगसमयं वेउव्वियमिस्सकायजोगो मिच्छादिद्वीहि विरहिदो दिद्वो । विदियसमए सत्तद्व जणा वेउव्वियमिस्सकायजोगे दिद्वा । लद्धमेगसमयमंतरं ।

# उक्कस्सेण बारस मुहुत्तं ॥ १७१ ॥

तं जधा- वेउन्वियमिस्सिमिच्छादिद्वीस सन्वेस वेउन्वियकायजोगं गदेस बारस-मुहुत्तमेत्तमंतिरय पुणो सत्तद्वजणेस वेउन्वियमिस्सकायजोगं पिडवण्णेस बारसमुहुत्तंतरं होदि ।

एगजीवं पडुच णितथ अंतरं, णिरंतरं ॥ १७२ ॥ तत्थ जोग-गुणंतरगमणाभावा ।

सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीणं ओरालियमिस्सभंगो ॥ १७३॥

कुदो ? सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमयं, पिठदो-वमस्स असंखेज्जिदिभागा तेहिं, एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं तेणः असंजदसम्मादिद्वीणं

जैसे- सभी वैकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीव वैकियिककाययोगको प्राप्त हुए। इस प्रकार एक समय वैकियिकमिश्रकाययोग, मिथ्यादृष्टि जीवोंसे रहित दिखाई दिया। द्वितीय समयमें सात आठ जीव वैकियिकमिश्रकाययोगमें दृष्टिगोचर हुए। इस प्रकार एक समय अन्तर उपलब्ध हुआं।

वैक्रियिकीमश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहुर्त है।। १७१।।

जैसे- सभी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंके वैक्रियिककाययोगको प्राप्त हो जाने पर बारह मुहूर्तप्रमाण अन्तर होकर पुनः सात आठ जीवोंके वैक्रियिक- मिश्रकाययोगको प्राप्त होने पर बारह मुहूर्तप्रमाण अन्तर होता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७२॥

क्योंकि, उन वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनका अभाव है।

वैिक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥ १७३॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्टयोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः एक समय और पत्योपमका असंख्यातवां भाग है इनसे, एक

१ अप्रतौ 'भागेहि '; आप्रतौ '-भागोत्तेहि '; कप्रतौ '-भागत्तेहि ' इति पाठः ।

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सगयएगसमय-मासपुधर्त्ततरेणं, एगजीवं पडुच्च अंतरा-भावेण च तदो भेदाभावा ।

आहारकायजोगीसु आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदाण-मंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं 11 808 11

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १७५॥

एदं पि सुगममेव ।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १७६ ॥

तिम्ह जोग-गुणंतरग्गहणाभावा।

कम्मइयकायजोगीसु मिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-असंजद-सम्मादिष्टि-सजोगिकेवलीणं ओरालियमिस्सभंगो ॥ १७७ ॥

जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है इससे; असंयतसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा ज्ञघन्य एक समय और उत्कृष्ट मासपृथक्त्व अन्तर होनेसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे इन वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सासादन और असंयतसम्यग्दष्टियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १७४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ १७५ ॥

यह सूत्र भी सुगम ही है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७६ ॥

क्योंकि, आहारककाययोग या आहारकमिश्रकाययोगमें अन्य योग या अन्य गुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव है।

कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगिकेवलियोंका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥ १७७॥

१ प्रतिषु '-पुधत्तराणेण ' इति पाठः ।

मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीवं पड्डच्च अंतराभावेणः सासणसम्म।दिद्वीणं णाणाजीव-गयएयसमय-पिलदोवमासंखेजजिदभागंतरेहि, एगजीवगयअंतराभावेणः असंजदसम्मा-दिद्वीणं णाणाजीवगयएयसमयमास-पुधत्ततरेहि, एगजीवगयअंतराभावेणः सजोगिकविल-णाणाजीवगयएगसमय-वासपुधत्तेहि, एगजीवगयअंतराभावेण च दोण्हं समाणत्तुवरुंभा।

एवं जोगमगणा समत्ता।

वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु भिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडच णित्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७८॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १७९ ॥

कुदो ? इत्थिवेदमिच्छादिद्धिस्स दिद्धमग्गस्स अण्णगुणं गंतूण पिडिणियित्तय लहुँ मिच्छत्तं पिडवण्णस्स अंतोम्रहुत्तंतरुवलंभा ।

# उक्कस्सेण पणवण्ण पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ १८०॥

क्योंकि, मिथ्यादि एयोंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होने से; सासादनसम्यग्दि एयोंका नाना जीवगत जघन्य एक समय और उत्कृप्ट पत्यो-पमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरसे, तथा एक जीवगत अन्तरके अभावसे; असंयत-सम्यग्दि एयोंका नाना जीवगत जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृप्ट अन्तर मास-पृथक्तवसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होने से; सयोगिके चिल्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथक्तव अन्तरों से, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होने से औदारिक मिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी, इन दोनों के समानता पाई जाती है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवेंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवेंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। १७९।। क्योंकि, दष्टमार्गी स्त्रीवेदी मिथ्यादि जीवके अन्य गुणस्थानको जाकर और स्त्रीटकर शीव्र ही मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहूर्त अन्तर पाया जाता है।

स्तिवेदी मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्योपम है ॥ १८०॥

१ वेदानुवादेन स्त्रीवेदेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण पंचपंचाशत्पल्योपमानि देशोनानि । सः सि. १, ८.

तं जहा एको पुरिसवेदो णउंसयवेदो वा अद्वावीसमोहसंतकिम्मओ पणवण्ण-पिलदोवमाउद्विदिवीस् उववण्णो । छिह पज्जत्तीिह पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विस्तंतो (३) विद्यासम्मत्तं पिडवण्णो अंतरिदो अवसाणे आउअं बंधिय मिच्छत्तं गदो । लद्धमंतरं (४) । सम्मत्तेण बद्धाउअत्तादो सम्मत्तेणव णिग्गदो (५) मणुसो जादो । पंचिह अंतोस्रहुत्तेहि ऊणाणि पणवण्ण पिलदोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। छण्पुढविणेरहएसु सोहम्मादिदेवेसु च सम्माइद्वी बद्धाउओ पुव्यं मिच्छत्तेण णिस्सारिदो । एत्थ पुण पणवण्णपिलदोवमाउद्विदिदेवीसु तहा ण णिस्सारिदो । एत्थ कारणं जाणिय वत्तव्यं।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १८१॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ १८२ ॥

जैसे-मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक पुरुषवेदी, अथवा नपुंसकवेदी जीव, पचवन पत्योपमकी आयुस्थितिवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और आयुके अन्तमें आगामी भवकी आयुको वांधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (४)। सम्यक्त्वके साथ आयुके बांधनेसे सम्यक्त्वके साथ ही निकला (५) और मनुष्य हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुद्धतौंसे कम पचवन पत्योपम स्त्रीवेदी मिथ्यादिष्ठका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पहले ओघपरूपणामें छह पृथिवियोंके नारिकयोंमें तथा सौधर्मादि देवोंमें बद्धा-युष्क सम्यग्दिष्ट जीव मिथ्यात्वके द्वारा निकाला था। किन्तु यहां पचवन पत्योपमकी आयुस्थितिवाली देवियोंमें उस प्रकारसे नहीं निकाला। यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए।

स्त्रीवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ।। १८१ ।।

यह सूत्र सुगम है।

स्त्रीवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्ग्रहर्त है ॥ १८२ ॥

१ प्रतिषु '-देवेसु ' इति पाठः ।

२ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८०

३ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

#### एदं पि सुत्तं सुगममेव । उक्तस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८३ ॥

तं जहा- एको अण्णवेदिद्विदिमच्छिदो सासणद्वाए एगा समओ अत्थि ति इत्थिवेदेसु उववण्णो एगसमयं सासणगुणेण दिद्वो । विदियसमए मिच्छत्तं गंतूणंतिरिदो। त्थीवेदिद्विदिं परिभमिय अवसाणे त्थीवेदिद्विदीए एगसमयावसेसाए सासणं गदो । लद्ध-मंतरं । मदो वेदंतरं गदो । वेहि समएहि ऊणयं पलिदोवमसदपुधत्तमंतरं लद्धं ।

सम्मामिच्छादिष्टिस्स उच्चदे एको अट्ठावीसमोहसंतक्मिओ अण्णवेदो देवीसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४) मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । त्थीवेदिद्विदिं पिरभिमय अंते सम्मामिच्छत्तं गदो (५)। लद्भमंतरं । जेण गुणेण आउअं बद्धं तं गुणं पिडविज्जिय अण्णवेदे उववण्णो (६)। एवं छि अंतोमुहुत्तेहि किणिया त्थीवेदिद्वदी सम्मामिच्छत्तुक्षस्संतरं होदि ।

यह सूत्र भी सुगम ही है।

स्त्रीवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमञ्जतपृथक्त्व है ॥ १८३ ॥

जैसे अन्य वेदकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव सासादनगुणस्थानके कालमें एक समय अविशिष्ट रहने पर स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न हुआ और एक समय सासादनगुणस्थानके साथ दिखाई दिया। द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्त्रीवेदकी स्थितिमाण परिभ्रमण करके अन्तमें स्त्रीवेदकी स्थितिमें एक समय अवशेष रहने पर सासादनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः मरा और अन्य वेदको प्राप्त होगया। इस प्रकार दो समयोंसे कम पल्योपमशतपृथक्त्वकाल स्त्रीवेदी सासादनसम्यन्दिष्ट जीवका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि स्त्रिविद्दी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहनीयकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवियोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्त्रिवेदकी स्थिति-प्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। पिछे जिस गुणस्थानसे आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्य जीवोंमें उत्पन्न हुआ (६)। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूतौंसे कम स्त्रिवेदकी स्थिति सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण पल्योपमञ्चतप्रथक्त्वम । स. सि. १,८.

असंजदसम्मादिष्टिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केविंचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८४॥ सममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८५॥

कुदो १ अण्णगुणं गंतूण पिडणियत्तिय तं चेव गुणमागदाणमंतोम्रहुत्तंतस्वलंभा। उक्कस्सेण पिलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८६॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे । तं जहा एक्को अट्टाबीससंतकिम्मओ देवेसु उववण्णो । छिह पज्जनीहि पज्जन्यदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) वेदग-सम्मन्तं पिडवण्णो (४) मिच्छनं गदो अंतिरदो त्थीवेदिद्विदं पिरभिमय अंते उवसम-सम्मन्तं पिडवण्णो (५) । लद्धमंतरं । छाविलयावसेसे पढमसम्मन्तकाले सासणं गंतूण मदो वेदंतरं गदो । पंचिह अंतोमुहुन्तेहि ऊणयं पिलदोवमसदपुधन्तमंतरं होदि । देस्ण-

असंयतसम्यग्द्दिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती स्त्रीवेदियोंका अन्तर कितने काल होता है शनाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १८४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त गुणस्थानवाले स्त्रीवेदियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है ॥ १८५ ॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और लौटकर उसी ही गुणस्थानको आये हुए जीवोंका अन्तर्मुहूर्त अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमञ्जतपृथक्त्व है ॥ १८६ ॥

इनमेंसे पहले स्रिविदी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकी अट्ठाईस कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो, स्त्रविदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। प्रथमोपरामसम्यक्त्वके कालमें छह आवित्यां अवरोष रहेन पर सासादनगुण-स्थानको जाकर मरा और अन्य वेदको गया। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहृतौंसे कम पल्यो-पमरातपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है।

१ असंयतसम्यग्टष्टवाद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १,८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उस्कर्षेण परयोपमशतपृथक्त्वम् । स. सि. १,८.

वयणं सुत्ते किण्ण कदं ? ण, पुधत्तिणिद्देसेणेव तस्स अवगमादो ।

संजदासंजदस्स उच्चदे— एक्को अट्ठावीसमोहसंतकिम्मओ अण्णवेदो तथीवेदेसु उववण्णो वे मासे गब्भे अच्छिद्ण णिक्खंतो दिवसपुधत्तेण विसुद्धो वेदगसम्मत्तं संजमा-संजमं च जुगवं पिडवण्णो (१)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो तथीवेदिद्विदं पिरभिमय अंते पढमसम्मत्तं देससंजमं च जुगवं पिडवण्णो (२)। आसाणं गंतूण मदो देवो जादो। वेहि मुहुत्तेहि दिवसपुधत्ताहिय-वेमासेहि य ऊणा तथीवेदिद्विदी उक्करसंतरं होदि।

पमत्तस्स उच्चदे- एको अट्टाबीसमोहसंतकिश्मओ अण्णवेदो त्थीवेदमणुसेसु उववण्णो । ग्राब्सिइविस्ओ वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१) । पुणो पमत्तो जादो (२) । मिच्छत्तं गंत्णंतिरदो तथीवेदिद्विदं पिरभिभय पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (३) । मदो देवो जादो । अट्टवस्सेहिं तीहिं अंतोग्रहुत्तेहि ऊणिया तथीवेदिद्विदं लद्धगुक्कस्संतरं । एवमप्पमत्तस्स वि उक्कर्संतरं भाणिद्वं, विसेसाभावा ।

शंका सूत्रमें 'देशोन 'ऐसा वचन क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'पृथक्तव ' इस पदके निर्देशसे ही उस देशोनताका श्रान हो जाता है।

स्रीवेदी संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं — मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, स्रीवेदियोंमें उत्पन्न हुआ। दो मास गर्भमें रह कर निकला और दिवसपृथक्त्वसे विशुद्ध हो वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो स्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमें प्रथमोपश्चमसम्बद्धकत्व और देशसंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (२)। पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार दो मुहूर्त और दिवसपृथक्त्वसे अधिक दो माससे कम स्रीवेदकी स्थिति स्रीवेदी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

स्रीवेदी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाल कोई एक अन्य वेदी जीव, स्रीवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्मको आदि लेकर आठ वर्षका हो वेदकसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (१)। पुश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो स्त्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३)। पश्चात् मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और तीन अन्तर्मुहूतौंसे कम स्त्रीवेदकी स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

इसी प्रकारसे स्त्रीवेदी अप्रमत्तसंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्समोघं ॥ १८७॥

कुदो १ एगसमय-त्रासपुधत्तंतरेहि ओघादो भेदाभावा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८८ ॥ सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८९ ॥

तं जहा-एक्को अण्णवेदो अड्डावीसमोहसंतक्किमओ त्यीवेदमणुसेसुववण्णो। अड्ड-विस्तओ सम्मत्तं संजमं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अणंताणुवंधी विसंजोइय (२) दंसणमोहणीयसुवसामिय (३) अप्यमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६) अपुव्वो (७) अणियड्डी (८) सुहुमो (९) उवसंतो (१०) भूओ पिडणियत्तो सुहुमो (११) अणियट्डी (१२) अपुव्वो (१३) हेट्डा पिडदूणंतिरदो त्थीवेदिद्विदिं भिमय अवसाणे संजमं पिडविजय कदकरणिक्जो होद्ग अपुव्ववसामगो जादो। लद्धमंतरं। तदो णिहा-

स्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिष्ठात्तिकरण, इन दोनों उपद्यामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है ॥ १८७ ॥

क्योंकि, जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है, इनकी अपेक्षा ओघसे इनमें कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ १८८ ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमशतपृथकत्व है ॥ १८९ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा कोई एक अन्य वेदी जीव, स्त्रीवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षका होकर सम्यक्तव और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपशम कर (३) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) स्क्ष्मसाम्पराय (९) और उपशान्तकषाय (१०) होकर पुनः प्रतिनिवृत्त हो स्क्ष्मसाम्पराय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) और अपूर्वकरणसंयत हो (१३) नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और स्त्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमें संयमको प्राप्त हो कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार

१ द्वयोरुपशमकयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । सः सिः १,८.

३ उत्कर्षेण पल्योपमशतपृथक्त्वम् । सः सिः १,८०

पयलाणं बंधे वोच्छिण्णे मदो देवो जादो। अट्टवस्सेहि तेरसंतोम्रहुत्तेहि य अपुट्वकरणद्धाए सत्तमभागेण च ऊणिया सगद्दिदी अंतरं। अणियद्दिस्य वि एवं चेव। णवरि वारस अंतोम्रहुत्ता एगसमओ च वत्तव्वो।

दोण्हं खवाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ।। १९०॥

सुगममेदं।

उक्कस्सेण व(सपुधत्तं ॥ १९१॥ अप्पमत्तत्थीवेदाणं वासपुधत्तेण विणा अण्णस्स अंतरस्स अणुवलंभादो ।

एगजीवं पहुच्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं ।। १९२ ॥ सुगममेदं।

पुरिसवेदएसु मिच्छादिट्टी ओघं ।। १९३॥

अन्तर लब्ध हुआ। पीछे निद्रा और प्रचलाके बंध विच्छेद हो जाने पर मरा और देव होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और तेरह अन्तर्मुहूर्तोंसे, तथा अपूर्वकरण-कालके सातवें भागसे होन अपनी स्थितिप्रमाण उत्क्षष्ट अन्तर है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारसे अन्तर होता है। विशेष बात यह है कि उनके तेरह अन्तर्मुहूर्तोंके स्थानपर वारह अन्तर्मुहूर्त और एक समय कम कहना चाहिए।

स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ।। १९० ।।

यह सूत्र सुगम है।

स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव

क्योंकि, अप्रमत्तसंयत स्त्रीवेदियोंका वर्षपृथकत्वके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं पाया जाता है ।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १९२।।

यह सूत्र सुगम है।

पुरुषवेदियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओचके समान है ॥ १९३ ॥

शे द्वयोः क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः। स. सि. १,८.

२ उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । सः सिः १,८. ३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि, १,८.

४ पुंबेदेषु मिध्यादष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो १ णाणाजीवं पहुच्च अंतराभावेण, एगजीवविसयअंताम्रहुत्त-देसूणवेच्छावहि-सागरोवमंतरहि य तदो भेदाभावा ।

सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १९४॥ सगमेदं।

उक्तरसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १९५॥ एदं वि सुगर्भ ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ १९६॥

एदं पि सुबोहं ।

उक्करसेण सागरोवमसदपुधतं ।। १९७ ॥

तं जहा- एक्को अण्णवेदो उवसमसम्मादिष्टी सासणं गंतूण सासणद्वाए एगे। समओ अत्थि त्ति पुरिसवेदो जादो । सासणगुणेण एगसमयं दिहो, विदियसमए मिच्छत्तं

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम दो ह्यासठ सागरोपम अन्तरकी अपेक्षा ओघमिथ्यादृष्टिके अन्तरसे पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

पुरुषवेदी सांसादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ।। १९४ ।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ १९५ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः परयोपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भ्रहृत है।। १९६।। यह सूत्र भी सुबोध है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्जतपृथकत्व है ॥ १९७ ॥

जैसे- अन्य वेदवाला एक उपरामसम्यग्दिष्ट जीव, सासादन गुणस्थानमें जाकर, सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अविशिष्ट रहने पर पुरुषवेदी होगया और सासादन गुणस्थानके साथ एक समय दिष्टगोचर हुआ। द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरीपमशतपृथक्तम् । सः सि. १, ६.

गंतूणंतरिदो पुरिसवेदद्विदिं भिमय अवसाणे उवसमसम्मत्तं घेत्त्ण सासणं पिडवण्णो । विदियसमए मदो देवेसु उववण्णो । एवं वि-समऊणसागरोवमसदपुधत्तसुककस्संतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिहिस्स उच्चदे— एक्को अहावीससंतक्ष्मिओ अण्णवेदो देवेसु उववण्णो । छहि पज्जचीहि पज्जचयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) सम्मा-मिच्छचं पिडवण्णो (४) सिच्छचं गंतूणंतिरदो सगिहिदं परिभिषय अंते सम्मामिच्छचं गदो (५)। लद्धमंतरं । अण्णगुणं गंतूण (६) अण्णवेदे उववण्णो । छहि अंतोम्रहुचेहि ऊणं सागरोवमसदपुधचम्रक्कस्संतरं होदि ।

असंजदसम्मादिहिष्पहुाि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होिद, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १९८॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोसुहृत्तं ॥ १९९ ॥ एदं वि सुगमं।

जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पुरुपवेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके आयुके अन्तमें उपशाससम्यक्तको प्रहण कर सासाइन गुजस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात् द्वितीय समयमें मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उक्त जीवोंका दो समय कम सागरोपम-शतपृथक्त्व अन्तर होता है।

पुरुषवेदी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी अद्वार्द्स प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, देवोंमें उत्पन्न हुआ, छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। तत्पश्चात् अन्य गुणस्थानको जाकर (६) अन्य वेदमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूतौंसे कम सागरोपमशतपृथकत्व पुरुषवेदी सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक पुरुषवेदी जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९८॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त गुणस्थानवर्ती जीवोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ १९९ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ असंयतसम्यग्द्ष्ट्याच्य्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूर्तः । सः सिः १,८.

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ।। २०० ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे एक्को अद्वावीससंतकिष्मओ अण्णवेदो देवेसु उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (२) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो सगिष्टिदिं सिमय अंते उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (५)। छावित्यावसेसे उवसमसम्मत्तकाले आसाणं गंतूण मदो देवेसु उववण्णो। पंचिहि अंतोस्रहुत्तेहि ऊणं सागरोवमसदपुधत्तमंतरं होदि।

संजदासंजदस्स बुच्चदे— एक्को अण्णवेदो पुरिसवेदेसु उववण्णो । वे मासे गब्भे अच्छिद्ण णिक्खंतो दिवसपुधत्तेण उवसमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो । उजसमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो । उजसमसम्मत्तद्वाए छाविद्याको अन्थि ति सासणं गदो (१) मिच्छत्तं गंतूण पुरिसवेदि हिदिं परिभमिय अंते मणुसेसु उववण्णो । कदकरणिज्जो होद्ण संजमासंजमं पिडवण्णो (२)। ठद्धमंतरं । तदो अप्पमत्तो (३) पमत्तो (४) अप्पमत्तो (५)। उविर छ अंतोस्रहुत्ता । एवं वेहि मासेहि तीहि दिवसेहि एक्छारसेहि अंतोस्रहुत्तेहि य ऊणा पुरिसवेदिहिदी उक्कस्संतरं होदि । किं कारणं अंतरे छद्धे मिच्छत्तं णेद्ण अण्णवेदेसु ण

असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदियोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्जत-प्रथक्तव है ॥ २००॥

असंयतसम्यग्दि पुरुषवेदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाटा कोई एक अन्य वेदी जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम छ (२) विश्वद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। उपरामसम्यक्त्वके काटमें छह आविष्ठयां अवशेष रहने पर सासादनको जाकर प्ररा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहृतौंसे कम सागरोपमशतपृथक्त पुरुषवेदी असंयतसम्यग्दि जीवोंका अन्तर होता है।

संयतासंयत पुरुषवेदी जीवका उत्रुष्ट अन्तर कहते हैं – कोई एक अन्य वेदी जीव पुरुषवेदियोंमें उत्पन्न हुआ। दो मास गर्भमें रहकर निकलता हुआ दिवस पृथक्त्वसे उपशमसम्यक्त्व और संयत्नासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। जब उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां रहीं तब सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो (१) मिथ्यात्वको जाकर पुरुषवेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और इतकृत्यवेदक होकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पश्चात् अप्रमत्तसंयत (३) प्रमत्तसंयत (४) और अप्रमत्तसंयत हुआ (५)। इनमें अपरके गुणस्थानों-सम्बन्धी छह अन्तर्मुहूर्त और मिलाये। इस प्रकार दो मास, तीन दिन और ग्यारह अन्तर्मुहूर्तों कम पुरुषवेदकी स्थिति ही पुरुषवेदी संयतासंयतका उत्रुष्ट अन्तर होता है।

शंका-अन्तर प्राप्त हो जानेपर पुनः मिथ्यात्वको छ जाकर अन्य वेदियोंमें

१ उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम् । सः सिः **१**, ८.

उप्पादिदो १ ण एस दोसो, जेण कालेण मिच्छत्तं गंतूण आउअं बंधिय अण्णवेदेसु उववज्जिद, सो कालो सिज्झणकालादो संखेज्जगुणो त्ति कड्डू अणुष्पाइदत्तादो । उविरिष्ठाणं पि एदं चेय कारणं वत्तव्वं । पमत्त-अष्पमत्तसंजदाणं पंचिदियपज्जत्तभंगो । णविर विसेसं जाणिय वत्तव्वं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं ॥ २०१॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २०२ ॥ एदं पि सुगमं।

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ २०३ ॥

उत्पन्न नहीं कराया, इसका क्या कारण है ?

समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिस कालसे मिथ्यात्वको जाकर और आयुको बांधकर अन्य वेदियोंमें उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होनेवाले कालसे संख्यातगुणा है, इस अपेक्षासे उसे मिथ्यात्वमें ले जाकर पुनः अन्य वेदियोंमें नहीं उत्पन्न कराया।

ऊपरके गुणस्थानोंमें भी यही कारण कहना चाहिए। पुरुषवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका भी अन्तर पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंके समान है। केवल इनमें जो विशेषता है उसे जानकर कहना चाहिए।

पुरुषवेदी अपूर्वकरण और अनिष्टात्तिकरण, इन दो उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २०१॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। २०२।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशतपृथक्त्व है ॥ २०३ ॥

**१** द्वयोरुपशमकयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्प्रहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्तम् । सः सिः १,८.

तं जहा- एक्को अट्टावीससंतकम्मिओ अण्णवेदो पुरिसवेदमणुसेसु उववण्णो अद्भवस्सिओ जादे। । सम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवण्णो (१)। अणंताणुवंधिं विसंजोइय (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) अप्पमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६) अपूर्वो (७) अणियद्दी (८) सुहुमी (९) उवसंतकसाओ (१०) पिडिणियत्तो सुहुमा (११) अणियद्दी (१२) अपुन्त्रो (१३) हेट्टा परियद्दिय अंतरिदो । सागरो-वमसद्पुधत्तं परिभमिय कद्कराणिज्जो होद्ण संजमं पडिवज्जिय अपुन्वे। जादो । लद्धमंतरं । उवरि पंचिंदियभंगो । एवमङ्घवस्तेहि एगूणतीसअंतोमुहुत्तेहि य ऊणा सगडिदी अंतरं होदि । अणियद्विस्स वि एवं चेव वत्तव्यं । णवरि अद्ववस्तेहि सत्तावीसअंतो-महत्तेहि य ऊणं सागरोवमसद्प्रधत्तमंतरं होदि ।

दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच जहण्णेण एगसमयं ॥ २०४॥

सुगममेदं ।

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्यवेदी जीव पुरुषवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर (२) दुर्शनमोहनीयका उपरामन कर (३) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) सूक्ष्मसाम्पराय (९) उपशान्तकषाय (१०) पुनः लाँटेकर सूक्ष्म-साम्पराय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) अपूर्वकरण (१३) होता हुआ नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण परिभ्रमण कर कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वी होकर संयमको प्राप्त कर अपूर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसके ऊपर का कथन पंचेन्द्रियोंके समान है। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी स्थितिप्रमाण पुरुषवेदी अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारसे अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि आठ वर्ष और सत्ताईस अन्तर्महर्तोंसे कम सागरोपमशतपृथक्त इनका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पुरुषवेदी अपूर्वकरणसंयत और अनिवृत्तिकरणसंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥२०४॥ यह सूत्र सुगम है।

१ द्वयोः क्षपकयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । सः सिः १, ८.

#### उक्कस्सेण वासं सादिरेयं ।। २०५ ॥

तं जहा- पुरिसवेदेण अपुन्वगुणं पिडवण्णा सन्वे जीवा उविरमगुणं गदा। अंतरिद्मपुन्वगुणद्वाणं। पुणो छमासेसु अदिक्कंतेसु सन्वे इत्थिवेदेण चेव खवग-सेढिमारूढा। पुणो चत्तारि वा पंच वा मासे अंतरिद्ण खवगसेढिं चढमाणा णवुंसय-वेदोदएण चिढदा। पुणो वि एक्क-दो मासे अंतरिद्ण इत्थिवेदेण चिढदा। एवं संखेज-वारमित्थि-णवुंसयवेदोदएण चेव खवगसेढिं चढाविय पच्छा पुरिसवेदोदएण खवगसेढिं चिढदे वासं सादिरेयमंतरं होदि। कुदो १ णिरंतरं छम्मासंतरस्स असंभवादो। एवमणि-यद्दिस्स वि वत्तन्वं। केसु वि सुत्तपोत्थएसु पुरिसवेदस्संतरं छम्मासा।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६॥ इदो १ खबगाणं पिडिणियत्तीए असंभवा।

णउंसयवेदएसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २०७॥

उक्त दोनों क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है ॥ २०५ ॥

जैसे- पुरुषवेदके द्वारा अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थानको प्राप्त हुए सभी जीव ऊपरके गुणस्थानोंको चले गए और अपूर्वकरणगुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः छह मास व्यतीत हो जाने पर सभी जीव स्त्रीवेदके द्वारा ही क्षपकश्रेणी पर आरुढ हुए। पुनः चार या पांच मासका अन्तर करके नपुंसकवेदके उदयसे कुछ जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़े। इस प्रकार एक दो मास अन्तरकर कुछ जीव स्त्रीवेदके द्वारा क्षपकश्रेणीपर चढ़े। इस प्रकार संख्यात वार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयसे ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ा करके पीछे पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणी चढ़नेपर साधिक वर्षप्रमाण अन्तर हो जाता है, क्योंकि, निरन्तर छह मासके अन्तरसे अधिक अन्तरका होना असम्भव है। इसी प्रकार पुरुषवेदी अनिवृत्तिकरणक्षपकका भी अन्तर कहना चाहिए। कितनी ही स्त्रपोधियोंमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट अन्तर छह मास पाया जाता है।

दोनों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०६ ॥ क्योंकि, क्षपकोंका पुनः छौटना असम्भव है।

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०७॥

१ उत्कर्षण संवत्सरः सातिरेकः । स. सि. १, ८. २ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तस्म् । स. सि. १, ८.

३ नपुंसकवेदेषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सि. १, ८.

सगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ।। २०८ ॥ एदं पि सुगमं।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ।। २०९ ॥

तं जधा- एक्को मिच्छादिङ्घी अङ्घावीससंतकभ्मिओ सत्तमपुढवीए उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) सम्मत्तं पिडविज्जय अंतरिदो । अवसाणे मिच्छत्तं गंतूण (४) आउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) मदो तिरिक्खो जादो। एवं छहि अंतोग्रहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि।

सासणसम्मादिद्विपदुडि जाव अणियद्विउवसामिदो ति मूलोघं 11 280 11

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका जबन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २०८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है ॥ २०९ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम हे (२) विश्रद्ध हो (३) सम्यक्तवको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ । आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर (४) आयुको बांध (५) विश्राम छे (६) मरा और तियंच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्भुह्नतींसे कम तेतीस सागरोपमकाल नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशामक गुणस्थान तक नपुंसकवेदी जीवोंका अन्तर मूलोघके समान है ॥ २१० ॥

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुर्तः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण त्रयिह्मशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

३ सासादनसम्यग्दष्टवाद्यनिवृत्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम् । सः सिः १, ८.

कुदो ? सासणसम्मादिद्विस्स णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदि-भागो, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियद्वं देस्यां । सम्मामिच्छादिद्विस्स णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो; एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियद्वं देस्यां । असंजदसम्मादिद्विस्स णाणाजीवं पडुच्च णिल्य अंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियद्वं देस्यां । संजदासंजदस्स णाणाजीवं पडुच्च णिल्य अंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियद्वं देस्यां । पमत्तस्स णाणाजीवं पडुच्च णिल्य अंतरं, एगजीवं पडुच्च णिल्य अंतरं, एगजीवं पडुच्च णिल्य अंतरं, एगजीवं पडुच्च णिल्य अंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियद्वं देस्यां । अप्यमत्तस्स णाणाजीवं पडुच्च णिल्य अंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपिरयद्वं देस्यां । अपुच्यकरणस्स णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्धपोग्गल-परियद्वं देस्यां । एवसिमेदिहि ओघादो भेदाभावा ।

क्योंकि, नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्दष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। असंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। प्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन-प्रमाण है। अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्घपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण हे। अपूर्वकरणका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे वर्षपृथक्त्व, तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अन्तर है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणका भी अन्तर जानना चाहिए। इन उक्त जीवोंका उक्त ज्ञघन्य और उत्कृष्ट अन्तरोंकी अपेक्षा ओघसे कोई भेद नहीं है।

दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ।। २११ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१२ ॥

क्रदो ? अप्पसत्थवेदत्तादो ।

एगजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २१३ ॥

सुगममेदं ।

अवगदवेदएसु अणियट्टिउवसम-सुहुमउवसमाणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१४ ॥ सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१५ ॥

कुदो ? उवसामगत्तादो ।

नपुंसकवेदी अपूर्वकरणसंयत और अनिवृत्तिकरणसंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अवेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त दोनों नपुंसकवेदी क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २१२ ॥ क्योंकि, यह अप्रशस्त वेद है (और अप्रशस्त वेदसे क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले जीव बहुत नहीं होते )।

उक्त दोनों नपुंसकवेदी क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अपगतवेदियोंमें अनिवृत्तिकरण उपशामक और सक्ष्मसाम्पराय उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय अन्तर है।। २१४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त दोनों अपगतवेदी उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ २१५ ॥ क्योंकि, ये दोनों उपशामक गुणस्थान हैं (और ओघमें उपशामकोंका इतना ही उत्कृष्ट अन्तर बतलाया गया है )।

१ द्वयोः क्षपकयोः स्त्रीवेदवत् । सः सिः १,८.

२ अपगतवेदेषु अनिवृत्तिबादरोपशमसूक्ष्मसाम्परायोपशमकयोनीनाजीवापेक्षया सामान्योक्तम् । सः सिः १,८ः

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो मुहुत्तं ।। २१६ ॥ कुदो १ उबिर चिंदय हेट्टा ओदिण्णस्स अंतो मुहुत्तं तरुवलंभा । उक्करसेण अंतो मुहुत्तं ॥ २१७ ॥ सगममेदं ।

जवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१८ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्करसेण वासपुधत्तं ॥ २१९ ॥

कुदो ? एगवारम्जवसमसेढिं चढिय ओदरिद्ण हेट्टा पंडिय अंतरिदे उक्कस्सेण उवसमसेढीए वासपुधत्तंतरुवलंभा ।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रद्वर्त है ॥ २१६ ॥

क्योंकि, ऊपर चढ़कर नीचे उतरनेवाले जीवके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रप्ट अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है॥ २१७॥

यह सूत्र सुगम है।

उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २१९ ॥

क्योंकि, एकवार उपशमश्रेणीपर चढ़कर तथा उतर नीचे गिरकर उत्कर्षसे उपशमश्रेणीका वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ एकजीवं प्रति जवन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

२ उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

#### एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।। २२० ॥

उत्ररि उनसंतकसायस्स चडणाभाना । हेट्ठा पिडदे नि अवगद्वेदत्तणेण चेय उनसंतगुणद्वाणपिडविज्जणे संभवाभाना ।

अणियद्विखवा सुहुमखवा खीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगि-केवली ओर्घं ॥ २२१॥

कुदे। १ अवगद्वेदत्तं पिंड उहयत्थ अत्थिविसेसाभावा । सजोगिकेवली ओघं ॥ २२२ ॥ सुगममेदं ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

#### कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोहकसाईसु मिच्छादिद्विणहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा ति मणजोगि-भंगों ॥ २२३॥

उपशान्तकषायका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२० ॥ क्योंकि, उपशान्तकषायवीतरागके ऊपर चढ़नेका अभाव है। तथा नीचे गिरने पर भी अपगतवेदरूपसे ही उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

अपगतवेदियोंमें अनिवृत्तिकरणक्षपक, सक्ष्मसाम्परायक्षपक, क्षीणकषायवीतसग-छबस्थ और अयोगिकेवली जीवोंका अन्तर ओघके समान है।। २२१॥

क्योंकि, अपगतवेदत्वके प्रति ओघप्ररूपणा और वेदमार्गणाकी प्ररूपणा, इन दोनोंमें कोई अर्थकी विशेषता नहीं है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। २२२॥ यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभ-कषायियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सक्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मनायोगियोंके समान है ॥ २२३ ॥

१ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तस् । सः सिः १, ८ः २ शेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८ः

३ कषायातुवादेन कोधमानमायाळोमकषायाणां मिथ्यादृष्ट्याधनिवृत्त्युपशमकान्तानां मनोयोगिवत् । द्वयोः क्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः । केवळळोमस्य सूक्ष्मसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । क्षपकस्य तस्य सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणं मण-जोगिभंगो होदु, णाणेगजीवं पिंड अंतराभावेण साधम्मादो । सासणसम्मादिद्वि-सम्मा-मिच्छादिद्वीणं मणजोगिभंगो होदु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्स-एगसमय-पिठदोवमस्स असंखेजजदिभागंतरिह, एगजीवं पिंड अंतराभावेण च साधम्मादो । तिण्हमुवसामगाणं पि मणजोगिभंगो होदु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्सेण एगसमयवासपुधत्तंतरिह, एग-जीवस्संतराभावेण च साधम्मादो । किंतु तिण्हं खवाणं मणजोगिभंगो ण घडदे । कुदो ? मणजोगस्सेव कसायाणं छम्मासांतराभावा। तं हि कधं णव्वदे ? अप्पिदकसायविदित्तिहि तिहि कसाएहि एग-दु-ति-संजोगकमेण खवगसीढें चढमाणाणं बहुवंतरुवरुंभा ? ण एस दोसो, ओघेण सहिप्पदमणजोगिभंगण्णहाणुववत्तिदो । चदुण्हं कसायाणमुक्कस्संतरस्स छम्मासमेत्तस्सेव सिद्धीदो । ण पाहुडसुत्तेण वियहिचारो, तस्स भिण्णोवदेसत्तादो ।

र्गुंका—मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर भले ही मनोयोगियोंके समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्ट्योंका भी अन्तर मनोयोगियोंके समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागकी अपेक्षा, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। तीनों उपशामकोंका भी अन्तर मनोयोगियोंके समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीवोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कमशाः एक समय और वर्षपृथक्तवकालसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। किन्तु तीनों क्षपकोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान घटित नहीं होता है, क्योंकि, मनोयोगियोंके समान कषायोंका अन्तर छह मास नहीं पाया जाता है?

प्रतिशंका-यह कैसे जाना जाता है?

प्रतिसमाधान—विवक्षित कषायसे व्यतिरिक्त शेष तीन कषायोंके द्वारा एक, दो और तीन संयोगके क्रमसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाळे जीवोंका बहुत अन्तर पाया जाता है ?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, ओघके साथ विविक्षित मनोयोगियोंके समान कथन अन्यथा बन नहीं सकता है, तथा चारों कषायोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मासमात्र ही सिद्ध होता है। ऐसा माननेपर पाहुडसूत्रके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, उसका उपदेश भिन्न है।

अकसाईसु उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २२४॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ २२५ ॥

उवसमसेढिविसयत्तादो ।

एगजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २२६ ॥

हेट्टा ओद्रिय अकसायत्ताविणासेण पुणो उवसंतपज्जाएण परिणमणाभावा।

खीणकसायवीदरागछदुमत्या अजोगिकेवली ओवं ॥ २२७॥

सजोगिकेवली ओघं ॥ २२८ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

अकषायियोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २२४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ २२५ ॥

क्योंकि, यह गुणस्थान उपरामश्रेणीका विषयभूत है (और उपरामकोंका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही बतलाया गया है)।

उपशान्तकषायवीतरागछबस्थका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२६ ॥

क्योंकि, नीचे उतरकर अकषायताका विनाश हुए विना पुनः उपशान्तपर्यायके परिणमनका अभाव है।

अकषायी जीवोंमें श्वीणकषायवीतरागछग्रस्थ और अयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२७ ॥

सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२८ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

१ अकषायेषु उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि, १,८.

३ शेषाणां त्रयाणां सामान्यवत् । सः सि.१,८.

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २२९॥

अच्छिण्णपवाहत्तादो गुणसंकंतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्डच ओघं ।। २३० ।।

कुदो ? जहण्णुक्कस्सेण एगसमय-पिलदोवमासंखेजिदिभागेहि साधम्मादो । एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३१॥ कदो ? णाणंतरगमणे मग्गणविणासादो ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३२ ॥

ज्ञानमार्गणाके अनुवाद्से मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२९॥

क्योंकि, इन तीनों अज्ञानवाले मिथ्यादृष्टियोंका अविच्छिन्न प्रवाह होनेसे गुण-स्थानके परिवर्तनका अभाव है।

तीनों अज्ञानवाले सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २३० ॥

क्योंकि, जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागकी अपेक्षा समानता है।

तीनों अज्ञानवाले सासादनसम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३१॥

क्योंकि, प्ररूपणा किए जानेवाले ज्ञानोंसे भिन्न ज्ञानोंको प्राप्त होने पर विविक्षित मार्गणाका विनाश हो जाता है।

आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानवालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।।२३२।।

१ ज्ञानातुवादेन मस्ज्ञानश्रुताज्ञानिवसंगज्ञानिषु भिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्त्यन्त-रम् । सः सि. १, ८. २ सासादनसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८. ३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि. १, ८.

४ आमिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिषु असंयतसम्यन्दृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। स. सि. १, ८.

कुदो ? सन्वकालमिविन्छण्णपवाहत्तादो ।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २३३ ।।

तं जहा- एको असंजदसम्मादिष्ठी संजमासंजमं पिडवण्णो । तत्थ सन्वलहुमंतो-मुहुत्तमन्छिय पुणो वि असंजदसम्मादिष्ठी जादो । लद्धमंतोमुहुत्तमंतरं ।

## उकस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ।। २३४ ।।

तं जहा— जो कोई जीवो अहावीससंतकिमओ पुन्नकोडाउद्विदिसण्णिसम्मुच्छिम-पन्जत्तएसु उववण्णो। छिह पन्जत्तीहि पन्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४) अंतोम्रहुत्तेण विसुद्धो संजमासंजमं गंतूणंतिरिदो। पुन्व-कोडिकालं संजमासंजममणुपालिदृण मदो देवो जादो। लद्धं चदुिह अंतोग्रहुत्तेहि ऊणिया पुन्नकोडी अंतरं।

ओधिणाणिअसंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे एको अद्वावीससंतकिम्मओ सिण्णि-सम्मुच्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदे। (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो (४)। तदे। अंतोम्रुहुत्तेण ओधिणाणी जादे।।

क्योंकि, तीनों ज्ञानवाले असंयतसम्यग्दिष्योंका सर्वकाल अविविद्यन्न प्रवाह रहता है।

तीनों ज्ञानवाले असंयतसम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर

अन्तर्मुहूर्त है ॥ २३३ ॥

जैसे- एक असंयतसम्यग्दि जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्वे छघु अन्तर्मुहूर्त काल रह करके किर भी असंयतसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है।।२३४॥ मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव पूर्वकोटीकी आयुस्थिति-वाले संज्ञी सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (४) और अन्तर्मुहूर्तसे विशुद्ध हो संयमासंयमको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीकालप्रमाण संयमासंयमको परिपालन कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्भुहूर्तोंसे कम पूर्वकोटीप्रमाण मति-श्रुतज्ञानी असंयतसम्यग्हिषका अन्तर लब्ध हुआ।

अवधिज्ञानी असंयतसम्यग्दिष्टका अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-योंकी सत्तावाला कोई एक जीव संज्ञी सम्मूर्ण्लिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विद्युद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् अन्तर्मुहूर्तसे अवधिज्ञानी होगया। अन्तर्मुहूर्त अवधिज्ञानके साथ रह

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृहूर्तः । स. सि. १,८.

२ उत्कर्षण पूर्वकोटी देशोना। स. सि. १, ८०

अंतोम्रहुत्तमच्छिय (५) संजमासंजमं पिडवण्णो । पुन्तकोर्डि संजमासंजममणुपालिद्ण मदो देवो जादो । पंचिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणिया पुन्तकोडी लद्धमंतरं ।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २३५ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २३६ ॥ एदं पि सुगमं, ओघादो एदस्स भेदाभावा ।

#### उक्कस्सेण छावडिसागरावमाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥

तं जहा- एक्को अट्टावीससंतकिम्मओ मणुसेसु उववण्णो। अट्टविस्सओ संजमा-संजमं वेदगसम्मत्तं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अंतोमुहुत्तेण संजमं गंतूणंतिरय संजमेण पुन्वकोडिं गिमय अणुत्तरदेवेसु तेत्तीसाउद्विदिएसु उववण्णो (३३)। तदो चुदो पुन्व-कोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो। खइयं पट्टिविय संजममणुपालिय पुणो समऊणतेत्तीस-

कर (५) संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीप्रमाण संयमासंयमको परिपालनकर मरा और देव होगया। इस प्रकार पांच अन्तर्भुहृतौंसे कम पूर्वकोटीकालप्रमाण अन्तर लब्ध हुआ।

मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ २३६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघपरूपणासे इसका कोई भेद नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागरोपम है।। २३७॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर संयमासंयम और वेदकसम्यक्तवको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे संयमको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त हो, संयमके साथ पूर्वकोटीप्रमाण काल विता कर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले अनुत्तरिवमानवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ (३३)। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। तब क्षायिक-सम्यक्तवको धारणकर और संयमको परिपालनकर पुनः एक समय कम तेतीस

१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण षट्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

सागरोवमाउद्विदिएस देवेस उववष्णो । तदो चुदो पुन्वकोडाउगेस मणुसेस उववण्णो । दीहकालमन्छिद्ण संजमासंजमं पिडवण्णो (२)। लद्धमंतरं । तदो संजमं पिडवण्णो (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) खवगसेदीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (५)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता । एवमट्टवस्सेहि एकारसअंतोम्रहुत्तेहि य ऊणियाहि तीहि पुन्व-कोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्संतरं । एवमोहिणाणिसंजदासंजदस्स वि । णविर आभिणिबोहियणाणस्स आदीदो अंतोम्रहुत्तेण आदि काद्ण अंतराविय वारसअंतोम्रहुत्तेहि समहियअट्टवस्स्यग-तीहि पुन्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि ति वत्तन्वं।

एदं वक्खाणं ण भद्दं, अप्पंतरपरूवणादो। तदो दीहंतरह्रमण्णा परूवणा कीरदे। एक्को अट्ठावीससंतकिम्मओ सिण्णसम्मुच्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो। अंतोमुहुत्तमच्छिय (४) असंजदसम्मादिद्धी जादो। पुच्वकोडिं गिमय

सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां दीर्घकाल तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् संयमको प्राप्त हुआ (३) और प्रमत्त-अप्रमत्त-गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (४) क्षपकश्चेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (५)। इनमें ऊपरके क्षपकश्चेणीसम्बन्धी छह अन्तर्मुहूर्त मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम तीन पूर्वकोटियोंसे अधिक छ्यासठ सागरोपम तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

इसी प्रकारसे अवधिक्षानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि आभिनिबोधिकक्षानीके आदिके अन्तर्मुहूर्तसे प्रारम्भ करके अन्तरको प्राप्त कराकर बारह अन्तर्मुहूर्तौंसे अधिक आठ वर्षसे कम तीन पूर्वकोटि-योंसे साधिक द्यासठ सागरोपमकाल अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

शंका-—उपर्युक्त व्याख्यान ठीक नहीं है, क्योंकि, इस प्रकार अल्प अन्तरकी प्ररूपणा होती है। अतः दीर्घ अन्तरके लिए अन्य प्ररूपणा की जाती है- मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव, संझी सम्मूर्च्छिम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदक-सम्यक्तवको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। संयमासंयमके साथ अन्तर्मुहूर्त रहकर (४) असंयतसम्यग्दिष्ट होगया। पुनः पूर्वकोटीकाल विताकर तेरह सागरो-

लंतय-काविद्वदेवेसु तेरससागरे।वमाउद्विदिएसु उववण्णो (१३)। तदो चुदो पुव्व-कोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो। तत्थ संजममणुपालिय वावीससागरे।वमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो। (२२)। तदो चुदो पुव्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो। तत्थ संजममणुपालिय खइयं पद्विय एक्कजीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो (३१)। तदो चुदो पुव्वकोडाउएसु मणसेसु उववण्णो अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे संजमासंजमं गदो। लद्धमंतरं (५)। विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (६)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (७) खवगसेढीपाओग्ग-अप्पमत्तो जादो (८)। उविर छ अंतोमुहुत्ता। एवं चोद्दसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणचदुपुव्व-कोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्संतरं। एवमोधिणाणिसंजदासंजदस्स वि अंतरं वत्तव्वं। णविर आभिणिबोहियणाणस्स आदिदो अंतोमुहुत्तेण आदिं काद्ण अंतरावेद्व्वो। पुणो पण्णारसिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि चदुहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उप्पादेद्व्वाणि १ णेदं घडदे, साण्णसम्मुन्छिमपज्जत्तएसु संजमासंजमस्सेव ओहिणाणुवसमसम्मत्ताणं संभवाभावादो। तं कघं णव्वदे १ 'पंचिदिएसु उवसामेंतो

पमकी आयुवाले लांतव-कापिष्ठ देवोंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर वाईस
सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ (२२)। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी
आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर और श्लायिकसम्यक्त्वको धारणकर इकतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ (३१)।
तत्पश्चात् वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और संसारके
अन्तर्मुहूर्त अवशेष रह जानेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध
हुआ (५)। पश्चात् विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (७) क्षपकश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (८)।
इनमें ऊपरके क्षपकश्रेणीसम्बन्धी छह अन्तर्मुहूर्त और मिलाये। इस प्रकार चौदह अन्तमुहूर्तोंसे कम चार पूर्वकोटियोंसे साधिक ख्यासठ सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर होता है।
इसी प्रकारसे अवधिज्ञानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। विशेष
बात यह है कि आभिनिवोधिकज्ञानके आदिके अन्तर्मुहूर्तसे आदि करके अन्तरको प्राप्त
कराना चाहिए। पुनः पन्द्रह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम चार पूर्वकोटियोंसे साधिक ख्यासठ
सागरोपम उत्पन्न करना चाहिए?

समाधान उपर्युक्त शंकामें वतलाया गया यह अन्तरकाल घटित नहीं होता है, क्योंकि, संज्ञी सम्मूर्चिलम पर्याप्तकोंमें संयमासंयमके समान अवधिज्ञान और उपशम-सम्यक्तवकी संभवताका अभाव है।

शंका यह कैसे जाना जाता है कि संबी सम्मूर्टिंग्डम पर्याप्तक जीवोंमें अवधि-शान और उपशमसम्यक्त्वका अभाव है ? गब्भोवक्कंतिएस उवसामेदि, णो सम्म्रच्छिमेस् ' त्ति चूलियास्त्तादो । ओहिणाणाभावो क्रदो णव्यदे ? सम्मुच्छिमेसु ओहिणाणमुप्पाइय अंतरपरूवयआइरियाणमणुवरुंभा । भवदु णाम सण्णिसम्मुच्छिमेसु ओहिणाणाभावो, कहमोधम्मि उत्ताणमाभिणिबोहिय-सदणाणाणं तेस संभवंताणमेवेदमंतरं ण उच्चदे ? ण, तत्थुप्पण्णाणमेवंविहंतरासंभवादो । तं कुदो णव्यदे ? तहा अवक्खाणादो । अहवा जाणिय वत्तव्यं । गब्भोवक्कंतिएसु गमिद-अद्भेतालीस (-पुन्त्रकोडि-) वस्सेस ओहिणाणमुप्पादिय किण्ण अंतराविदो १ ण, तत्थ वि ओहिणाणसंभवं परूवयंतवक्खाणाइरियाणमभावादो ।

#### पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।। २३८ ।।

समाधान—' पंचेन्द्रियोंमें दर्शनमोहका उपशमन करता हुआ गर्भोत्पन्न जीवोंमें ही उपशमन करता है, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं,' इस प्रकारके चूलिकासूत्रसे जाना जाता है।

शंका—संज्ञी सम्मूर्चिछम जीवोंमें अवधिज्ञानका अभाव कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, अवधिज्ञानको उत्पन्न कराके अन्तरके प्ररूपण करनेवाले आचार्योंका अभाव है। अर्थात किसी भी आचार्यने इस प्रकार अन्तरकी प्ररूपणा नहीं की।

शंका—संज्ञी सम्मूर्चिछम जीवोंमें अवधिज्ञानका अभाव भले ही रहा आवे, किन्त ओघप्ररूपणामें कहे गये, और संज्ञी सम्मृच्छिम जीवोंमें सम्भव आभिनिबोधिक-ज्ञान और श्रुतज्ञानका ही यह अन्तर है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके इस प्रकार अन्तर सम्भव नहीं है।

गंका-यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान—क्योंकि, इस प्रकारका व्याख्यान नहीं पाया जाता है। अथवा, जान करके इसका व्याख्यान करना चाहिए।

शंका—गर्भोत्पन्न जीवोंमें व्यतीत की गई अङ्तालीस पूर्वकोटी वर्षोंमें अवधि-ज्ञान उत्पन्न करके अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें भी अवधिज्ञानकी सम्भवताको प्ररूपण करने-वाले व्याख्यानाचार्योंका अभाव है।

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥

१ प्रमत्ताप्रमत्तयोनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

सुगममेदं। एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २३९ ॥

तं जहा- पमत्तापमत्तसंजदा अप्पिदणाणेण सह अण्णगुणं गंत्ण पुणा पछिट्टिय सन्यजहण्णेण कालेण तं चेव गुणमागदा । लद्धमंतोमुहुत्तं जहण्णंतरं ।

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४० ॥

तं जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुन्तो (२) अणियद्दी (३) सुहुमो (४) उवसंतो (५) होद्ण पुणो वि सुहुमो (६) अणियद्दी (७) अपुन्तो (८) अप्पमत्तो जादो (९)। अद्वाखएण कालं गदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्दिदिएसु देवेसु उववण्णो। तत्तो चुदो पुन्त्रकोडाउएसु मणुस्सेसु उववण्णो। अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए पमत्तो जादो (१)। लद्धमंतरं। तदो अप्पमत्तो (२)। उविर छ अंतोमुहुत्ता। अंतरस्स अन्मंतिरमेसु नवसु अंतोमुहुत्तेसु बाहिरिह्यअद्वअंतोमुहुत्तेसु सोहिदेसु एगो अंतोमुहुत्तो अविचट्ठदे। तेत्तीसं सागरोवमाणि एगेणंतोमुहुत्तेण अन्महियपुन्वकोडीए

यह सूत्र सुगम है।

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ २३९॥

जैसे- प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव विवक्षित ज्ञानके साथ अन्य गुण-स्थानको जाकर और पुनः पलटकर सर्वजघन्य कालसे उसी ही गुणस्थानको आये। इस प्रकार अन्तर्मृहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अ़पेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है ॥ २४० ॥

जैसे- कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अनिवृत्ति-करण (३) सूक्ष्मसाम्पराय (४) और उपशान्तकषाय हो करके (५) फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) और अप्रमत्तसंयत हुआ (९)। तथा गुणस्थानका कालक्षय हो जानेसे मरणको प्राप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति-वाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् वहांसे च्युत्त हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और जीवनके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अविशष्ट रहने पर प्रमत्तसंयत हुआ (१)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पश्चात् अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें ऊपरके छह अन्त-र्मुहूर्त और मिलाये। अन्तरके भीतरी नौ अन्तर्मुहूर्तोंमेंसे वाहरी आठ अन्तर्मुहूर्तोंके घटा देने पर एक अन्तर्मुहूर्त अविशिष्ट रहता है। ऐसे एक अन्तर्मुहूर्तसे अधिक पूर्वकोटीसे साधिक

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भुहूर्तः। स. सि. १,८.

<sup>्</sup> उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सः सि. १, ८.

सादिरेयाणि उक्कस्संतरं। एवं विसेसमजोएदूण उत्तं। विसेसे जोइज्जमाणे अंतरब्भंतरादो अप्पमत्तद्वाओं तासिं अंतर-वाहिरिया एक्का खवगसेढीपाओग्गअप्पमत्तद्वा तत्थेगद्वादो दुगुणा सिरसा ति अवणेदन्त्रा। पुणो अंतरब्भंतराओं छ उवसामगद्धाओं अत्थि, तासिं वाहिरिल्लएसु अवसिद्धसत्तसु अंतोमुहुत्तेसु तिण्णि खवगद्धाओं अवणेदन्त्रा। एक्किस्से उवसंतद्वाए एगखवगद्धद्वं विसोहिदे अवसिद्धेहि अद्धुइंतोम्रहुत्तेहि ऊणियाए पुन्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतरं होदि। ओधिणाणिपमत्तसंजदमप्पमत्तादिगुणं णेद्ण अंतराविय पुन्वं व उक्कस्संतरं वत्तन्वं, णित्थ एत्थ विसेसो।

अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो अपुन्वो (१) अणियद्दी (२) सुहुमो (३) उवसंतो (४) होद्ण पुणो वि सुहुमो (५) अणियद्दी (६) अपुन्वो होद्ण (७) कालं गदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्दिदिएस देवेस उववण्णो । तत्तो चुदो पुन्वकोडाउएस मणुसेस उववण्णो । अंतोग्रहुत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। तदो पमत्तो (२) अप्पमत्तो (३)। उविर छ अंतोग्रहुत्ता । अंतरस्स अन्मंतिरमाओ छ उवसामगद्धाओ अत्थि, तासि अंतरवाहिरिन्लाओ तिण्णि खवगद्धाओ अवणेदन्वा । अंतर-

तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इस प्रकारसे यह अन्तर विशेषको नहीं जोड़ करके कहा है। विशेषके जोड़े जाने पर अन्तरके आभ्यन्तरसे अप्रमत्तसंयतका काल और उनके अन्तरका बाहिरी एक क्षपकश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयतका काल होता है। उनमेंसे एक गुणस्थानके कालसे दुगुणा सहशकाल निकाल देना चाहिए। पुनः अन्तरके आभ्यन्तर छह उपशामककाल होते हैं। उनके बाहिरी अवशिष्ट सात अन्तर्मुहृतौंसे तीन क्षपक गुणस्थानोंवाले क्षपककाल निकाल देना चाहिए। एक उपशान्तकालमेंसे एक क्षपककालका आधा भाग घटा देनेपर अवशिष्ट साढ़े तीन अन्तर्मुहृतौंसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। अवधिज्ञानी प्रमत्तसंयतको अप्रमत्त आदि गुणस्थानमें ले जाकर और अन्तरको प्राप्त कराकर पूर्वके समान ही उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए, इसमें और कोई विशेषता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं एक अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) सूक्ष्मसाम्पराय (३) उपशान्तकषाय (४) हो करके फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) और अपूर्वकरण हो कर (७) मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। संसारके अन्तर्मृहूर्त अवशेष रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत (२) अप्रमत्तसंयत हुआ। इनमें क्षपकश्रेणीसम्बन्धी ऊपरके छह अन्तर्मृहूर्त मिलाये। अन्तरके आभ्यन्तर उपशामकसम्बन्धी छह काल होते हैं। उनके अन्तरसे बाहिरी तीन क्षपककाल कम कर देना चाहिए। अन्तरके आभ्यन्तरवाले उपशान्त

ब्मंतिरमाए उवसंतद्घाए अंतर-बाहिरखवगद्घाए अद्यमवणेदव्यं । अविसहेहि अद्वछहंतो-मुहुत्तेहि ऊणपुव्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरेत्वसारि उक्करसंतरं होदि । सिरस-पक्खे अंतरस्तब्मंतरसत्तअंतोम्रहुत्तेमु अंतर-बाहिरणवअंतोम्रहुत्तेमु सोहिदेसु अवसेसा वे अंतोमुहुत्ता । एदेहि ऊणाए पुव्यकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्करसंतरं होदि । एवमोहिणाणिणो वि वत्तव्यं, विसेसामाया ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४१॥

सुगममेदं।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २४२ ॥ एदं पि सगमं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २४३ ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण छावद्वि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।। २४४ ॥

कालमेंसे अन्तरसे बाहिरी क्षपककालका आधा काल निकालना चाहिए। अविशिष्ट वचे हुए साढ़े पांच अन्तर्मुहूर्तोंसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर होता है। सदश पक्षमें अन्तरके भीतरी सात अन्तर्मुहुर्तोंको अन्तरके बाहरी नौ अन्तर्मुहुर्तोंमेंसे घटा देने पर अवशेष दो अन्तर्मुहुर्ते रहते हैं। इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे अवधिश्वानीका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥२४२॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्र अन्तर्ग्रहूर्त है ॥२४३॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागरोपम

१ चतुर्णाप्तपञ्चमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण षट्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को अड्ढावीससंतकम्मिओ पुन्तकोडाउअमणुसेस उववण्णो । अड्ड-वस्सिओ वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णो (१)। तदो पश्तापमत्तपरावत्त-सहस्सं कादृण (२) उवसमसेढीपाओग्गविसोहीए विसुद्धो (३) अपुन्वो (४) अणि-यद्दी (५) सुदुमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सुदुमो (८) अणियद्दी (९) अपुच्चो (१०) होद्ण हेट्ठा पंडिय अंतरिदो । देसूणपुच्चकोडिं संजममणुपालेद्ण मदो तेत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुच्वकोडाउएसु मणुसेसु उव-वण्णो । खइयं पद्वविय संजमं कादूण कालं गदो तेत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उव-वण्णो । तदो चुदो पुन्त्रकोडाउओ मणुसो जादो संजमं पडिवण्णो । अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे अपुच्चा जादो । लद्धमंतरं (११) । अणियद्दी (१२) सुहुमो (१३) उवसंतो (१४) भूओ सुहुमो (१५) अणियद्दी (१६) अपुच्वो (१७) अप्पमत्तो (१८) पमत्तो (१९) अप्पमत्तो (२०)। उविर छ अंतोमुहुत्ता। अट्टिहि वस्सेहि छव्वीसंतो-मुहुत्तेहि य ऊणा तीहि पुन्तकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। अधवा चत्तारि पुन्वकोडीओ तेरस-वावीस-एक्कत्तीससागरीवमाउद्विदिदेवेस उप्पाइय

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर वेदकसम्यक्त्व और अप्रमत्त-गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। तत्पश्चात् प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थान-सम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (२) उपशमश्रेणीके प्रायोग्य विश्वद्धिसे विश्वद्ध होता हुआ (३) अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसाम्पराय (६) उपशान्त-कषाय (७) होकर फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) होकर तथा नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । कुछ कम पूर्वकोटीकालप्रमाण संयमको परिपालन कर मरा और तेतीस सागरोपम आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और क्षायिकसम्यक्त्वको धारण कर और संयम धारण करके मरणको प्राप्त हो तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति-वाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटी आयुवाला मनुष्य हुआ और यथासमय संयमको प्राप्त हुआ। पुनः संसारके अन्तर्भुद्धते अवदेश रह जाने पर अपूर्व-करणगुणस्थानवर्ती हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (११)। पश्चात् अनिवृत्ति-करण (१२) सूक्ष्मसाम्पराय (१३) उपशान्तकषाय (१४) होकर पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१५) अनिवृत्तिकरण (१६) अपूर्वकरण (१७) अप्रमत्तसंयत (१८) प्रमत्तसंयत हुआ (१९)। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (२०)। इनमें ऊपरके क्षपकश्रेणीसम्बन्धी और भी छह अन्त-मुंद्वर्त मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और छन्वीस अन्तर्मृहूर्तीसे कम तीन पूर्वकोटियोंसे साधिक छ्यासट सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर होता है। अथवा, तेरह, बाईस और इक्तीस वत्तव्याओ । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णवरि चदुवीस वावीस वीस अंतोमुहुत्ता ऊणा काद्व्या । एवमोहिणाणीणं पि वत्तव्यं, विसेसामाया ।

चदुण्हं खवगाणमोघं। णवरि विसेसो ओधिणाणीसु खवाणं वासपुधतं ॥ २४५॥

कुदो ? ओधिणाणीणं पाएण संभवाभावा ।

मणपज्जवणाणीसु पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २४६॥ सगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २४७ ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २४८ ॥

सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न कराकर मनुष्यभवसम्बन्धी चार पूर्वकोटियां कहना चाहिए। इसी प्रकारसे शेष तीन उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरणके चौबीस अन्तर्मुहूर्त, सूक्ष्मसाम्परायके वाईस अन्तर्मुहूर्त और उपशान्तकषायके बीस अन्तर्मुहूर्त कम कहना चाहिए। इसी प्रकारसे उपशामक अवधिज्ञानियोंका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें भी कोई विशेषता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है। विशेष बात यह है कि अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंका अन्तर वर्षपृथकत्व है।। २४५।।

क्योंकि, अवधिज्ञानियोंके प्रायः होनेका अभाव है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २४६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ।। २४७ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। २४८।।

चतुर्णां क्षपकाणां सामान्यवत् । किन्तु अवधिज्ञानिषु नानाजीवापेक्षया जवन्येनेकः समयः, उत्कर्षेण
 वर्षपृथक्त्वम् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८ः २ प्रतिषु 'उप्पाएण ' इति पाठः ।

३ मनःपर्ययत्नानिषु प्रमचाप्रमत्तसंयतयोनीनाजीत्रापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

<sup>ः</sup> एकजीवं प्रति जघन्यमुल्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को पमत्तो मणपज्जवणाणी अप्पमत्तो होद्ग उवरि चढिय हेट्टा ओदरिदण पमत्तो जादो । लढुमंतरं । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो मणपज्जन-णाणी पमत्तो होद्णंतरिय सन्त्रचिरेण कालेण अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । उवसमसेढिं चढाविय किण्णंतराविदो ? ण, उवसमसेढिसव्बद्धाहितो पमत्तद्धा एकका चेव संखेजगुणा त्ति गरूवदेसादो ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४९ ॥

सगममेदं।

१, ६, २५०. ]

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २५०॥

एदं पि सुगमं।

जैसे- एक मनःपर्ययज्ञानी प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत हो ऊपर चढ़कर और नीचे उतर कर प्रमत्तसंयत हो गया। इस प्रकार अन्तर छब्ध हुआ। मनःपर्ययज्ञानी अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक मनःपर्ययज्ञानी अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अति दीर्घकालसे अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

शंका-मनःपर्ययञ्चानी अव्रमत्तसंयतको उपशमश्रेणी पर चढ़ाकर पुनः अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीसम्बन्धी सभी अर्थात् चार चढ़नेके और तीन उतरनेके, इन सब गुणस्थानोंसम्बन्धी कालोंसे अकेले प्रमत्तसंयतका काल ही संख्यातगुणा होता है, ऐसा गुरुका उपदेश है।

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४९ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ २५० ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं।। २५१॥ सुगममेदं। उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणंं।। २५२॥

तं जहा- एक्को पुन्तकोडाउएस मणुसेस उववण्णो अंतोमृहुत्तन्भिह्यअट्टवस्सेहि संजमं पिडवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजद्द्वाणे सादासाद्वंधपरावत्तसहस्सं काद्ण (२) विसुद्धो मणपज्जवणाणी जादो (३)। उवसमसेडीपाओल्गअष्यमत्तो होद्ण सेडीमुवगदो (४)। अपुन्वो (५) अणिपट्टी (६) सुहुमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि सुहुमो (९) अणिपट्टी (१०) अपुन्वो (११) पमत्तापमत्तसंजदद्वाणे (१२) पुन्वकोडि-मन्छिद्ण अणुदिसादिस आउअं वंधिद्ण अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए विसुद्धो अपुन्ववसामगो जादो। णिद्दा-पयलाणं वंधवोच्छिण्णे कालं गदो देवो जादो। अट्टवस्सेहि वारसअंतो-मुहुत्तेहि य ऊणिया पुन्वकोडी उक्कस्संतरं। एवं तिण्हमुवसामगाणं। णवरि जहाकमेण दस णव अट्ट अंतोमुहुत्ता समओ य पुन्वकोडीदो ऊणा त्ति वत्तन्वं।

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे अन्तर्भ्रहर्त है ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम प्रवेकोटी है।।२५२॥ जैसे- कोई एक जीव प्र्वंकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और अन्त-मुंह्र्तसे अधिक आठ वर्षके द्वारा संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता और असाताप्रकृतियोंके सहस्रों वंध-परिवर्तनोंको करके (२) विद्युद्ध हो मनःपर्ययक्षानी हुआ (३)। पश्चात् उपशमश्रेणिके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर श्रेणिको प्राप्त हुआ (४)। तव अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) स्क्ष्मसाम्पराय (७) उपशान्तकषाय (८) पुनरिप स्क्ष्मसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (११) होकर प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें (१२) पूर्वकोटीकाल तक रहकर अनुदिश आदि विमानवासी देवोंमें आयुको वांधकर जीवनके अन्तर्भुहूर्त अवशेष रहने पर विद्युद्ध हो अपूर्वकरण उपशामक हुआ। पुनः निद्रा तथा प्रचला, इन दो प्रकृतियोंके वंध-विच्छेद हो जाने पर मरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और वारह अन्तर्भुहूर्तोंसे कम पूर्वकोटी कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार शेष तीन मनःपर्ययक्षानी उपशामकोंका भी अन्तर होता है। विशेषता यह है कि उनके यथाक्रमसे दश, नौ और आठ अन्तर्भुहूर्त तथा एक समय पूर्वकोटीसे कम कहना चाहिए।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भेह्नर्तः । सः सिः १,८.

२ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना। स. सि. १, ८.

चदुण्हं खवगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २५३॥

सुगममेदं।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २५४ ॥

क्दो ? मणपज्जवणाणेण खवगसेढिं चढमाणाणं पउरं संभवाभावा ।

एगजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २५५ ॥

एदं पि सगमं।

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघं ॥ २५६ ॥

णाणेगजीवअंतराभावेण साधम्मादो ।

अजोगिकेवली ओघं ॥ २५७॥

सुगममेदं सुत्तं।

एवं गाणमग्गणा समत्ता ।

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है।। २५३।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २५४ ॥

क्योंकि, मनःपर्ययज्ञानके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोंका प्रचुरतासे होना संभव नहीं है।

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २५५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

केवलज्ञानी जीवोंमें सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ २५६ ॥ क्योंकि, नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता है। अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है॥ २५७॥

यह सूत्र भी सुगम है।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

१ चतुर्णां क्षपकाणामविधज्ञानिवत् । स. सि. १, ८.

२ द्वयोः केवलज्ञानिनोः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदपहुडि जाव उवसंतकसाय-वीदरागछदुमत्था ति मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २५८ ॥

पमत्तापमत्तसंजदाणं णाणाजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं; एगजीवं पहुच्च जहण्णुक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्करसेण वासपुधत्तं; एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण देखणपुच्चकोडी अंतरिमिदि तदो विसेसाभावा ।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ २५९ ॥ सगमं।

सजोगिकेवली ओघं ॥ २६० ॥

एदं पि सुगमं ।

सामाइय-छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥२६१॥ गयत्थं।

संयममार्गणाके अनुवाद्से संयतोंमें प्रमत्तसंयतको आदि लेकर उपशान्तकषाय-वितरागछबस्य तक संयतोंका अन्तर मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है।। २५८।।

प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। चारों उपशामकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्रष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटीप्रमाण अन्तर है, इसिलिए उससे यहांपर कोई विशेषता नहीं है।

चारों क्षपक और अयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओघके समान है।।२५९।। यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओघके समान है।। २६०॥ यह सूत्र भी सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाश्चिद्धसंयतोंमें प्रमत्त तथा अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६१ ॥ इस सूत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है।

१ संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनग्रुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताप्रमत्तयोनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८.

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २६२ ॥

तं जहा- पमत्तो अप्पमत्तगुणं गंतूण सव्वजहण्णेण कालेण पुणो पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि वत्तव्वं ।

#### उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।। २६३ ॥

तं जहा- एको पमत्तो अप्पमत्तो होद्ण चिरकालमच्छिय पमत्तो जादो । लद्ध-मंतरं । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो पमत्तो होद्ण सन्वचिरमंतोम्रहुत्तमच्छिय अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २६४॥

अवगयत्थं। उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २६५॥ स्रगममेदं।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २६२ ॥ जैसे एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तगुणस्थानको जाकर सर्वजघन्य कालसे पुनः प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट् अन्तर् अन्तर्मुहूर्त है ॥ २६३ ॥

जैसे-एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर और दीर्घ अन्तर्मुहूर्तकाल तक रह करके प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते है-एक अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत हो करके सबसे बड़े अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहकर अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २६४ ॥

इस सूत्रका अर्थ ज्ञात है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है।। २६५॥ यह सूत्र सुगम है।

१ एकजीवं प्रति जघन्यमुः छुष्टं चान्तर्मुहूर्तः । सः सिः १,८.

२ द्वयोरुपञ्चमकयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २६६ ।।

तं जहा- एक्को ओद्रमाणो अपुन्त्रो अप्पमत्तो पमत्तो पुणो अप्पमत्तो होदूण अपुन्त्रो जादो। लद्धमंतरं। एवमणियद्विस्स वि। णवरि पंच अंतोम्रहुत्ता जहण्णंतरं होदि।

#### उकस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ।। २६७ ॥

तं जहा- एक्को पुन्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । अद्ववस्साणमुविर संजमं पिडिवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदद्वाणे सादासाद्वंधपरावित्तसहस्तं काद्ण (२) उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो (३) अपुन्वो (४) अणियद्वी (५) सुहुमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सुहुमो (८) अणियद्वी (९) अपुन्वो (१०) हेट्ठा पिडिय अंतरिदो । पमत्तापमत्तसंजदद्वाणे पुन्वकोडिमिन्छद्ण अणुदिसादिसु आउअं वंधिय अंतोस्रहुत्तावसेसे जीविए अपुन्ववसामगो जादो । णिदा-पयलाणं वंधे वोन्छिण्णे कालं गदो देवो जादो । अद्विहि वस्सेहि एक्कारसअंतोस्रहुत्तेहि य ऊणिया पुन्वकोडी अंतरं । एवमणियद्विस्स वि।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहुर्त है ॥ २६६ ॥

जैसे- उपरामश्रेणीसे उतरनेवाला एक अपूर्वकरणसंयत, अप्रमत्तसंयत व प्रमत्त-संयत होकर पुनः अप्रमत्तसंयत हो अपूर्वकरणसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है किं इनके पांच अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तर होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है।।२६७॥ जैसे- कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षके पश्चात् संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता और असातावेदनीयके सहस्रों बंध-परावर्तनोंको करके (२) उपशमश्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। पश्चात् अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसाम्पराय (६) उपशान्तकषाय (७) होकर फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) हो नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें पूर्वकोटी काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानोंमें आयुको बांधकर जीवनके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवशिष्ट रहनेपर अपूर्वकरण उपशामक हुआ और निद्रा तथा प्रचला प्रकृतियोंके बंधसे ब्युच्छित्र होनेपर मरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम पूर्वकोटीप्रमाण सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार सामायिक और छेदोप-स्थापनासंयमी अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी उत्कृष्ट अन्तर है। विशेषता यह है कि

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्धद्दर्तः । स. सि. १,८. २ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । स. सि. १,८.

णवरि समयाहियणवअंतोमुहुत्ता ऊणा काद्व्या ।

दोण्हं खवाणमोघं ॥ २६८ ॥

सुगममेदं ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमतापमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २६९ ॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २७० ॥

तं जहा- एक्को पमत्तो परिहारसुद्धिसंजदो अप्पमत्तो होदूण सन्वलहं पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि पमत्तगुणेण अंतराविय वत्तन्वं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २७१ ॥

एदस्सत्थो जधा जहण्णस्स उत्तो, तधा वत्तव्यो । णवरि सव्यचिरेण कालेण पल्लङ्घावेदव्यो ।

इनका अन्तर एक समय अधिक नौ अन्तर्मुहूर्त कम करना चाहिए।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है ॥ २६८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ २७० ॥

जैसे- परिहारशुद्धिसंयमवाला कोई एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर सर्वलघु कालसे प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। इसी प्रकार परिहारशुद्धिसंयमी अप्रमत्तसंयतको भी प्रमत्तगुणस्थानके द्वारा अन्तरको प्राप्त कराकर अन्तर कहना चाहिए।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ २७१॥ इस सूत्रका अर्थ जैसा जवन्य अन्तर बतलाते हुए कहा है, उसी प्रकारसे कहना चाहिए। विशेषता यह है कि इसे यहां पर सर्व दीर्घकालसे पलटाना चाहिए।

१ द्वयोः क्षपकयोः सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ परिहारशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताप्रमत्तयोनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८,

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयउवसमाणमंतरं केव-विरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥२७२॥

सुगममेदं।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २७३ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।! २७४ ।।

कुदो ? अधिगदसंजमाविणासेण अंतरावणे उवायामावा ।

खवाणमोघं ॥ २७५ ॥

कुदो ? णाणाजीवगदजहण्णुक्कस्सेगसमय-छम्मासेहि एगजीवस्संतराभावेण य साधम्मादो ।

जहाक्लादविहारसुद्धिसंजदेसु अकसाइभंगों ।। २७६ ॥

सक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंमें सक्ष्मसाम्पराय उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ।। २७२ ।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २७३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७४ ॥ क्योंकि, प्राप्त किये गये संयमके विनाश हुए विना अन्तरको प्राप्त होनेके उपायका अभाव है।

स्रहमसाम्परायसंयमी क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २७५ ॥ क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मासके साथ, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे ओघके साथ समानता पाई जाती है।

यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें चारों गुणस्थानोंके संयमी जीवोंका अन्तर अकषायी जीवोंके समान है ॥ २७६ ॥

१ स्थमसाम्परायद्यद्धिसंयतेषूपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि, १,८.

३ अ प्रती ' अंतरावण्णो उच्चाया-' आ-कप्रस्रोः ' अंतरावणो उच्चाया-' इति पाठः ।

४ तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत् । सः सि.१,८. ५ यथाख्याते अकषायवत् । सः सि. १,८

कुदो ? अकसायाणं जहाक्खादसंजयेण विणा अण्णसंजमाभावा ।

संजदासंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७७॥

कुदो १ गुणंतरग्गहणे मग्गणाविणासा, गुणंतरग्गहणेण विणा अंतरकरणे उवायाभावा। असंजदेसु मिच्छादिहीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७८॥

कुदो १ मिच्छादिद्विष्पवाहवोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ २७९ ॥

कुदो ? गुणंतरं गंत्णंतरिय अविणद्वअसंजमेण जहण्णकालेण पछिट्टिय मिच्छत्तं पडिवण्णस्स अंतोमुहुत्तंतरुवलंभा ।

क्योंकि, अकपायी जीवोंके यथाख्यातसंयमके विना अन्य संयमका अभाव है। संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७॥

क्योंकि, अपने गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानके ग्रहण करने पर मार्ग-णाका विनाश होता है और अन्य गुणस्थानको ग्रहण किये विना अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं है।

असंयतोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता।

असंयमी मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ २७९ ॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर असंयमभावके नहीं नष्ट होनेके साथ ही जघन्य कांलसे पलटकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्त-मुंदूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ असंयतेषु मिथ्याद्रष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।। २८० ॥

तं जहा- एक्को अट्टावीसमोहसंतकिश्मओ मिच्छादिट्टी सत्तमाए पुढवीए उव-वण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मतं पिडविज्जय अंतरिदो अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए मिच्छत्तं गदो (४)। लद्धमंतरं । तिरिक्खाउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) मदो तिरिक्खो जादो । छिह अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छत्तुक्कस्संतरं ।

# सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणमोघं ॥ २८१॥

कुदो १ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणं णाणाजीवं पड्डच जहण्णेण एग-समओ, पिट्ठोवमस्स असंखेज्जिदभागोः एगजीवं पड्डच जहण्णेण पिट्ठदोवमस्स असंखे-ज्जिदिभागोः, अंतोम्रहुत्तंः उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियद्वं देख्णं। असंजदसम्मादिद्वीसु णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरंः एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तंः उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपियद्वं देख्लिमच्चदेहि तदो भेदाभावा।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २८०।।

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और जीवनके अन्तर्मुहूर्त काल-प्रमाण अवशेष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पीछे तियंच आयुको बांधकर (५) विश्राम ले (६) मरा और तियंच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम तेतीस सागरोपमकाल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयमी सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर ओवके समान है ॥ २८१ ॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और पल्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर हैं; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्मुहूर्त अन्तर है। तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल है। असंयतसम्यग्दिष्ट्योंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं; एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन हैं; इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

१ उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

२ शेषाणां त्रयाणां सामान्यवत् । सः सिः १,८.

असंजदसम्मादिहिस्स उक्कस्संतरं णादमिवं मंदमेहाविजणाणुग्गहट्टं परूवेमो— एक्को अणादियमिच्छादिट्टी तिण्णि वि करणाणि काद्ण अद्धपोग्गलपरियद्दादिसमए पढमसम्मत्तं पिडवण्णो (१)। उवसमसम्मत्तद्वाए छाविलयाओ अत्थि ति सासणं गदो। अंतरिदो अद्धपोग्गलपरियट्टं परियद्दिद्ण अपिच्छमे भवग्गहणे असंजदसम्मादिट्टी जादो। अद्धमंतरं (२)। तदो अणंताणुवंधी विसंजोइय (३) विस्संतो (४) दंसणमोहं खिवय (५) विस्संतो (६) अप्पमत्तो जादो (७)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (८) खवगसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (९)। उविर छ अतोग्रहुत्ता। एवं पण्णारसेहि अतो-ग्रहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियट्टमसंजदसम्मादिट्टिस्स उक्कस्संतरं।

एवं संजममग्गणा समत्ता ।

## दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वीणमोघं।। २८२ ॥

कुदो ? णाणाजीवे पडुच्च अंतराभावेण, एगजीवगयअंतोमुहुत्तमेत्तजहण्णंतरेण

असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर यद्यपि ज्ञात है, तथापि मंद्वुद्धि जनोंके अनुम्रहार्थ प्ररूपण करते हैं— एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तीनों करणोंको करके अर्धपुद्रल्परिवर्तनके आदि समयमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१)। उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अविशय रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात् अन्तरको प्राप्त हो अर्धपुद्रलपरिवर्तन तक परिवर्तन करके अन्तिम भवमें असंयतसम्यग्दृष्टि हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया (२)। तत्पश्चात् अन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके (३) विश्राम ले (४) दर्शनमोहनीयका क्षय करके (५) विश्राम ले (६) अप्रमत्तसंयत हुआ (७)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (८) क्षपकश्चेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (९)। इनमें उपरके छह अन्तरमुंहूर्त और मिलाये। इस प्रकार पन्द्रह अन्तर्मुहूर्तौंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २८२ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, तथा एक जीवगत

१ प्रतिषु 'णादमदि ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'पमचो ' इति पाठः ।

३ दर्शनानुवादेन चक्कुर्दर्शनिषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

४ अ प्रतौ '-जीवेसु ' इति पाठः ।

देख्ण-वे-छावद्विसागरोवममेत्तउक्कस्संतरेण य तदो भेदाभावा ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं ॥ २८३॥

कुदो १ णाणाजीवगयएगसमय-पिलदोवमासंखेजजदिभागजहण्णुक्कस्संतरेहि साधम्मुवलंभा ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पित्रोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ।। २८४ ।।

सुगममेदं ।

#### उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २८५ ॥

तं जहा- एको भिमद्अचक्खुदंसणद्विदिओ असण्णिपं चिंदिएसु उववण्णो। पंचिहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु

अन्तर्मुहूर्तमात्र जघन्य अन्तर होनेसे और कुछ कम दो छ्यासठ सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होनेकी अपेक्षा ओघसे कोई भेद नहीं है।

चक्षुदर्शनी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८३॥

क्योंकि, नाना जीवगत जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है; इस प्रकार इन दोनोंकी अपेक्षा ओघके साथ समानता पाई जाती है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्भ्रहर्त है ॥ २८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २८५ ॥

जैसे- अचक्षुदर्शनकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण किया हुआ कोई एक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम ले (५)

१ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्महूर्तश्च । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

आउअं वंधिय (४) विस्संतो (५) देत्रेसु उत्रत्रण्णो। छहि पन्जत्तीहि पन्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सासणं गदो । मिच्छतं गंतूणंतिरय चक्खुदंसणिद्विदिं पिरभिमय अवसाणे सासणं गदो । लद्धमंतरं । अचक्खुदंसणिपाओग्गमात्रलियाए असंखेजिदिभागमिच्छदूण मदो अचक्खुदंसणी जादो । एवं णविह अंतोम्रहुत्तेहि आवलियाए असंखेन्जिदिभागेण य ऊणिया चक्खुदंसणिद्विदी सासणुक्कस्संतरं ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे एको अचक्खुदंसिणिद्विदिमिच्छदो असिण्णपंचि-दिएस उववण्णो। पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो २) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरदेवेस आउअं वंधिय (४) विस्संतो (५) देवेस उववण्णो। छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९) सम्मामिच्छत्तं गदो (१०)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो चक्खुदंसिणिद्विदिं पिरिभिमय अवसाणे सम्मामिच्छत्तं गदो (११)। लद्धमंतरं। मिच्छत्तं गंतूण (१२) अचक्खु-दंसणीस उववण्णो। एवं वारसअंतोस्रुह्नेहि ऊणिया चक्खुदंसिणिद्विदी उक्करसंतरं।

देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विशुद्ध हो (८) उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। पश्चात् सासादनगुणस्थानको गया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो चक्षुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके अन्तमें सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर छन्ध होगया। पुनः अचक्षुदर्शनीके बंध-प्रायोग्य आवछीके असंख्यातवें मागप्रमाण काछ रह कर मरा और अचक्षुदर्शनी होगया। इस प्रकार नौ अन्तर्मुहृतौंसे और आवछीके असंख्यातवें मागसे क्रम चक्षुदर्शनीकी स्थित चक्षुदर्शनी सासादनसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर है।

चक्षुदर्शनी सम्यग्मिथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं - अचक्षुदर्शनकी स्थितिको प्राप्त हुआ एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचा पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर(४) विश्राम छे (५) मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विशुद्ध हो (८) उपशामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। पश्चात् सम्यग्मध्यात्वको गया (१०) और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। चक्षु-दर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (११)। इस प्रकार अन्तर छब्ध होगया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर (१२) अचक्षुदर्शनियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बारह अन्तर्महुतौंसे कम चक्षुदर्शनीकी स्थिति चक्षुदर्शनी सम्यग्मध्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर है।

असंजदसम्मादिहिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २८६॥ सुगममेदं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २८७ ॥

कुदो ? एदेसिं सन्वेसिं पि अण्णगुणं गंतूण जहण्णकालेण अप्पिदगुणं गदाणमंतो-मुहुत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २८८॥

तं जधा- एको अचक्खुदंसिणिद्विदिमन्छिदो असिण्णिपंचिदियसम्मुन्छिमपञ्जत्तएसु उनवण्णो । पंचिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो १३) भवण- वासिय-वाणवेतरदेवेसु आउअं बंधिय (४) विस्तंतो (५) कालं गदो देवेसु उनवण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्तंतो (७) विसुद्धो (८) उनसमसम्मत्तं पिडवण्णो (९। उनसमसम्मत्तं द्वा छ आवित्याओ अिथ ति स्वसंगं गंतूणंतरिदो । मिच्छत्तं गंतूण

अमंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक चक्षुद्र्शिनियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८६ ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ २८७ ॥ क्योंकि, इन सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंके अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः जघन्य कालसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २८८ ॥

जैसे- अचक्षुदर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव असंक्षी पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछम पर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विश्रुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तरोंमें आयुको बांध कर (४) विश्राम छे (५) मरणको प्राप्त हुआ और देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम छे (७) विश्रुद्ध हो (८) उपरामसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (९)। उपरामसम्यक्तवके कालमें छह आविलयां अवशेष रहने पर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त

१ असंयतसम्यन्द्रष्टवाद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहूर्तः । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

चक्खुदंसणिहिदिं भिमय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पिडवण्णो (१०)। लद्धमंतरं । पुणो सासणं गदो अचक्खुदंसणीसु उववण्णो । दसिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणिया सगिहदी असंजद-सम्मादिहीणमुक्कस्संतरं ।

संजदासंजदस्स उच्चदे । तं जहा- एक्को अचक्खुदंसिणिद्विदिमिच्छदो ग्रह्मो-वक्कंतियपंचिदियपज्जत्तएसु उववण्णो।सिण्णपंचिदियसम्मुच्छिमपज्जत्तएसु किण्ण उप्पा-दिदो १ ण, सम्मुच्छिमेसु पढमसम्मन्तुप्पत्तीए असंभवादो । ण च असंखेज्जलोगमणंतं वा कालमचक्खुदंसणीसु परिभिमयाण वेदगसम्मन्तग्गहणं संभविद, विरोहा।ण च थोव-कालमच्छदो चक्खुदंसिणिद्विदीए समाणणक्खमा। तिण्णि पक्ख तिण्णि दिवस अंतो-मुहुत्तेण य पढमसम्मन्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (२)। पढमसम्मन्तद्वाए छाविलयाओ अत्थि ति सासणं गदो। अंतिरदो मिच्छन्तं गंत्ण सगद्विदि परिभिमय अपिच्छमे भवे कदकरणिज्जो होद्ण संजमासंजमं पिडवण्णो (२)। लद्धमंतरं। अप्पमन्तो

हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर चक्षुदर्शनकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमें उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः सासादनको गया और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्मुहृतौंसे कम अपनी स्थिति चक्षुदर्शनी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

चक्षुदर्शनी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं। जैसे-अचक्षुदर्शनकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव गर्भोपक्रान्तिक पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ।

शंका—उक्त जीवको संझी पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान नहीं, क्योंकि, सम्मूर्च्छम जीवोंमें प्रथमोपरामसम्यक्तवकी उत्पत्ति असम्भव है। तथा असंख्यात लोकप्रमाण या अनन्तकाल तक अचश्चदर्शनियोंमें परिभ्रमण किये हुए जीवोंके वेदकसम्यक्तवका ग्रहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीवोंके सम्यक्त्वोत्पत्तिका विरोध है। और न अल्पकाल तक रहा हुआ जीव चश्चदर्शनकी स्थितिके समाप्त करनेमें समर्थ है।

पुनः वह जीव तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्तर्मुहूर्तसे प्रथमोपशमसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (२)। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशिष्ट रह जाने पर सासादनको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें कृतकृत्यवेदक होकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४)

**१ प्रतिष्ठु ' असंखेज्जा छोगमणतं ' इति पाटः ।** 

(४) पमत्तो (५) अप्पमत्तो (६)। उविर छ अंतोम्रहुत्ता। एवमडदालीसदिवेसिह वारसअंतोमुहुत्तेहि य ऊणा सगिट्टिदी संजदासंजदुक्कस्संतरं।

पमत्तस्य उच्चदे – एक्को अचक्खुदंसणिहिदिमच्छिदो मणुसेस उववण्णो गन्भादि-अहुवस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो । (१) । पुणो पमत्तो जादो (२)। हेट्ठा पिडदूणंतिरदो । चक्खुदंसणिहिदिं पिरभिमय अपिच्छिमे भवे मणुसो जादो । कदकरणिज्जो होद्ण अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए अप्पमत्तो होद्ण पमत्तो जादो (३)। लद्धमंतरं । भूओ अप्पमत्तो (४)। उविर छ अंतोमुहुत्ता । एवमहवस्सेहि दसअंतो-मुहुत्तेहि ऊणिया सगिहिदी पमत्तस्युक्कस्संतरं।

(अप्पमत्तस्स उच्चदे-) एक्को अचक्खुदंसणिद्विदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो। गुन्भादिअद्ववस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। हेट्ठा पिडदूण अंतरिदो चक्खुदंसणिद्विदिं परिभामिय अपिच्छिमे भेव मणुसेसु उववण्णो। कदकरणिज्जो होदूण अंतोम्रहुत्तावसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। लद्धमंतरं। तदो पमत्तो

प्रमत्तसंयत (५) और अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुहूर्त और मिलाये। इस प्रकार अड़तालीस दिवस और बारह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी स्थिति चक्षुदर्शनी संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर है।

चक्षुदर्शनी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं अचक्षुदर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि लेकर आठ वर्षसे उपशमसम्यक्तव और अप्रमत्तगुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (२)। पश्चात् नीचेके गुणस्थानोंमें गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। चक्षुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम भवमें मनुष्य हुआ। पश्चात् कृतकृत्यवेदक होकर जीवनके अन्तर्मुहूर्तकाल अवशेष रह जाने पर अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके लह अन्तर्मुहूर्त और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी स्थिति चक्षुदर्शनी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

चशुदर्शनी अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— अचशुदर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि छेकर आठ वर्षके हारा उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्तगुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। फिर नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो अचशुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तिम भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः कृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वी होकर संसारके अन्तर्भृहर्त-प्रमाण अवशिष्ट रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त

(३) अप्पमत्तो (४) । उवरि छ अंतोग्रहुत्ता । एवमट्टवस्सेहि दसअंतोग्रहुत्तेहि उणिया चक्खदंसणिट्टिदी अप्पमत्तुक्कस्संतरं होदि ।

चडुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओवं ।। २८९ ॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तंं ॥ २९० ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्करसेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २९१॥

तं जहा- एक्को अचक्खुदंसिणिद्विदिमिच्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गब्भादिअद्व-वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अंतोम्रहुत्तेण वेदगसम्मत्तं गदो (२)। तदो अंतोम्रहुत्तेण अणंताणुवंधिं विसंजोजिदो (३)। दंसणमोहणीयम्रव-सामिय (४) पमत्तापमत्तपगवत्तसहस्सं काद्ण (५) उवसमसेडीपाओग्गअप्पमतो जादो (६)। अपुच्वो (७) अणियङ्की (८) सुहुमो (९) उत्तसंतो (१०) सुहुमो

हुआ । पुनः प्रमत्तसंयत हो (३) अप्रमत्तसंयत हुआ ४४)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्भुहूर्त और मिलाये । इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्भुहूर्तौंसे कम चक्षुदर्शनीकी स्थिति ही चक्षुदर्शनी अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है ।

चक्षुदर्शनी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्म्रहूर्त है।। २९०॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २९१ ॥

जैसे- अचशुदर्शनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि ठेकर आठ वर्षके द्वारा उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अन्तर्भुद्धर्तके पश्चात् वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (२)। पुनः अन्तर्भुद्धर्तसे अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन किया (३)। पुनः दर्शनमोहनीयको उपशमा कर (४) प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रो परिवर्तनोंको करके (५) उपशमस्थ्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८)

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे देशोने । सः सि. १, ४०

(११) अणियद्दी (१२) अपुन्नो (१३) हेट्ठा ओदिरय अंतरिदो चक्खुदंसणिद्विदिं पिरिमिय अंतिमे भने मणुसेस उनवण्णो । कदकरणिज्जो होद्ण अंतोम्रहुत्तानसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो । सादासादबंधपरानत्तसहस्सं काद्ण उनसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होद्ण अपुन्चुनसामगो जादो (१४) । लद्धमंतरं । तदो अणियद्दी (१५) सुहुमो (१६) उनसंतो (१७) पुणो वि सुहुमो (१८) अणियद्दी (१९) अपुन्नो (२०) अप्पमत्तो (२१) पमत्तो (२२) अप्पमत्तो (२३) होद्ण खनगसेढीमारूढो । उनिर छ अंतो-मुहुत्ता । एनमद्दनस्सेहि एगूणत्तीसअंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया सगद्दिदी अपुन्नकरणुक्तस्संतरं । एनं चेन तिण्हमुनसामगाणं। णनिर सत्तानीस पंचनीस तेनीस अंतोम्रहुत्ता ऊणा कायन्ना।

## चदुण्हं खवाणमोघं ॥ २९२ ॥

#### सुगममेदं।

स्क्ष्मसाम्पराय (९) उपशान्तमोह (१०) स्क्ष्मसाम्पराय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) और अपूर्वकरणसंयत होकर (१३) तथा नीचे उतरकर अन्तरको प्राप्त हो चक्षुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहांपर कृतकृत्यवेदक-सम्यक्त्वी होकर संसारके अन्तर्मृहूर्त अवशिष्ट रह जाने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ। वहांपर साता और असाता वेदनीयके बंध-परावर्तन-सहस्रोंको करके उपशम्भेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ (१४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया। तत्पश्चात् अनिवृत्तिकरण (१५) स्क्ष्मसाम्पराय (१६) उपशान्तकषाय (१७) पुनरिष स्क्ष्मसाम्पराय (१८) अनिवृत्तिकरण (१९) अपूर्वकरण (२०) अप्रमत्तसंयत (२१) प्रमत्तसंयत (२२) और अप्रमत्तसंयत होकर (२३) क्षपकश्रेणीपर चढ़ा। रनमें ऊपरके छह अन्तर्मृहूर्त और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्मृहूर्तोंसे कम अपनी स्थित चक्षुदर्शनी अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है।

इसी प्रकार चश्चदर्शनी शेष तीन उपशामकोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकके सत्ताईस अन्तर्मृहूर्त, सूक्ष्मसाम्पराय उपशामकके पद्मीस अन्तर्मुहूर्त और उपशान्तकषायके तेवीस अन्तर्मुहूर्त कम करना चाहिए।

चक्षुदर्शनी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। २९२॥ यह सूत्र सुगम है।

१ चतुर्णो क्षपकाणां सामान्योक्तम् । स्. सि. १, ८.

अचक्खुदंसणीसु मिन्छादिद्दिणहुडि जाव खीणकसायवीद-रागछदुमत्था ओघं'।। २९३।।

इदो १ ओघादो भेदाभावा । ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ २९४ ॥ केवलदंसणी केवलणाणिभंगों ॥ २९५ ॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दंसणमग्गणा समत्ता ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २९६॥

सुगममेदं।

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। २९७ ॥

अचक्षुर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर ओघके समान है।। २९३।।

क्योंकि, ओघसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है। अविधिद्र्यनी जीवोंका अन्तर अविधिज्ञानियोंके समान है।। २९४॥ केवलदर्शनी जीवोंका अन्तर केवलज्ञानियोंके समान है।। २९५॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोत लेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २९६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहृते है ॥२९७॥

**१** अचश्चर्दर्शनिषु मिथ्यादृष्ट्यादिश्चीणकषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ अवधिदर्शनिनोऽवधिज्ञानिवत् । सः सिः १, ८. ३ केवलदर्शनिनः केवलज्ञानिवत् । सः सिः १, ८.

४ लेक्यानुवादन कृष्णनीलकापोतलेक्येषु मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्ट्योनीनाजीवापेक्ष्या नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८. ५ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृहूर्तः । स. सि. १, ८.

तं जहा- सत्तम-पंचम-पटमपुढिविमिच्छादिद्धि-असंजदसम्मादिद्विणो किण्ह-णील-काउलेस्सिया अण्णगुणं गंतूण थोवकालेण पिडिणियत्तिय तं चेव गुणमागदा। लद्धं देण्हं जहण्णंतरं।

# उक्कस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि'।। २९८।।

तं जहा- तिण्णि मिच्छादिष्टिणो किण्ह-णील-काउलेस्सिया सत्तम-पंचम-तिदय-पुढवीसु कमेण उववण्णा। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मत्तं पिडवण्णा अंतरिदा अवसाणे मिच्छत्तं गदा। लद्धमंतरं (४)। मदा मणुसेसु उववण्णा। णवरि सत्तमपुढवीणेरहओ तिरिक्खाउअं बंधिय (५) विस्समिय (६) तिरिक्खेसु उववज्जदि ति घेत्तच्वं। एवं छ-चदु-चदुअंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्ड-जील-काउलेस्स्यिविक्छाडिङ्गिकक्ष्मसंतरं होदि। एवम-संजदसम्मादिष्टिस्स वि वत्तच्वं। णवरि अट्ट-पंच-पंचअंतोम्रहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-

जैसे- सातवीं पृथिवीके कृष्णलेक्यावाले, पांचवीं पृथिवीके नीललेक्यावाले और प्रथम पृथिवीके कापोतलेक्यावाले मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी जीव अन्य गुणस्थानको जाकर अल्प कालसे ही लौटकर उसी गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कुछ कम तेतीस, सत्तरह और सात सागरोपम है।। २९८।।

जैसे- छण्ण, नील और कापोत लेश्यावाले तीन मिथ्यादृष्टि जीव क्रमसे सातवीं, पांचवीं और तीसरी पृथिवीमें उत्पन्न हुए। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) सम्यक्तवकी प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हो आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (४)। पश्चात् मरण कर मनुष्योंमें उत्पन्न हुए। विशेषता यह है कि सातवीं पृथिवीका नारकी तिर्यंच आयुको बांध कर (५) विश्राम ले (६) तिर्यंचोंमें उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार छह अन्तर्मुहुतौंसे कम तेतीस सागरोपम छण्णलेश्याका उत्कृष्ट अन्तर है। चार अन्तर्मुहुतौंसे कम सत्तरह सागरोपम नीललेश्याका उत्कृष्ट अन्तर है। तथा चार अन्तर्मुहुतौंसे कम सात सागरोपम कापोतलेश्याका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार असंयतसम्यग्दृष्टिका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि कृष्णलेश्यावाले असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर आठ अन्तर्मुहूतौंसे कम तेतीस सागरोपम, नीललेश्यावाले असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्तर्मुहूतौंसे कम सत्तरह

१ उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत्सन्तदशसन्तसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

सत्त-सागरोवमाणि उक्कस्संतरं ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं ॥ २९९ ॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३००॥

एदं पि सगमं।

उकस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि 11 308 11

तं जहा- तिण्णि मिच्छादिद्वी जीवा सत्तम-पंचम-तिदयपुढवीस किण्ह-णील-काउ-लेस्सिया उववण्णा । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) उवसमसम्मत्तं पडिवण्णा (४) सासणं गदा । भिच्छत्तं गंतूणंतरिदा । अंतोग्रुहुत्तावसेसे

सागरोपम और कापोतलेक्यावाले असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्त-र्महर्तोंसे कम सात सागरोपम होता है।

उक्त तीनों अञ्चभलेक्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है।।२९९॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्मुहर्त है ॥ ३०० ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम, सत्तरह सागरोपम और सात सागरोपम है।। ३०१।।

जैसे- कृष्ण, नील और कार्पातलेश्यावाले तीन मिथ्यादृष्टि जीव क्रमशः सातवीं, पांचवीं और तीसरी पृथिवीमें उत्पन्न हुए। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम हे (२) विद्युद्ध हो (३) उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुए (४)। पुनः सासादनगुण-स्थानको गये । पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुए । पुनः जीवनके अन्तर्मुहूर्त

१ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । सः सिः १,८०

३ उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत्सप्तदशसप्तसागरोयमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

जीविए उवसमसम्मत्तं पिडवण्णा । सासणं गंतूण विदियसमए मदा मणुसेसु उववण्णा । णविर सत्तमपुढवीए सासणा मिच्छत्तं गंतूण (५) तिरिक्खेसुववज्जंति ति वत्तव्वं । एवं पंच-चढु-चढुअंतोसुहुत्तेहि उणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवसाणि किण्ह-णील-काउलेस्सियसासणुकस्संतरं होदि। एगसमओ अंतोसुहुत्तवभंतरे पिविट्ठो ति पुध ण उत्तो। एवं सम्मामिच्छादिद्विस्स वि । णविर छिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्तियसम्मामिच्छादिद्विअकस्संतरं।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्विअसंजदसम्मादिट्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। ३०२ ॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३०३ ॥

तं जहा- चत्तारि जीवा मिच्छादिष्टि-सम्मादिष्टिणो तेउ-पम्मलेस्सिया अण्णगुणं

अविशिष्ट रहने पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए। पश्चात् सासादनगुणस्थानमें जाकर द्वितीय समयमें मरे और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए। विशेषता यह है कि सातवीं पृथिविके सासादनसम्यग्दिष्ट नारकी मिथ्यात्वको प्राप्त होकर (५) तियंचोंमें उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार पांच, चार और चार अन्तर्भुहूतोंसे कम क्रमशः तेतीस, सत्तरह और सात सागरोपम कालप्रमाण कृष्ण, नील और कापोत लेक्यावाले सासादन-सम्यग्दिष्ट्योंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। सासादनगुणस्थानमें जाकर रहनेका एक समय अन्तर्भुहूर्तके ही भीतर प्रविष्ट है, इसलिए पृथक् नहीं कहा। इसी प्रकार तीनों अशुभिलेक्यावाले सम्यग्मिथ्यादिष्ट्योंका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि यहांपर छह-छह अन्तर्भुहूर्तोंसे कम तेतीस, सत्तरह और सात सागरोपमकाल क्रमशः कृष्ण, नील और कापोत लेक्यावालोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।।३०२॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ ३०३ ॥ जैसे- तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावाले मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि चार जीव

१ तेजःपन्नलेश्ययोर्मिथ्यादष्टचसंयतसम्यग्दष्टचोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृहूर्तः । स्र. सि. १, ८.

गंतूण सव्वजहण्णकालेण पिडणियत्तिय तं चेव गुणमागदा । लद्धमंतरं ।

#### उक्कस्सेण वे अड्डारस सागरोवमाणि सादिरेयाणिं ॥ ३०४॥

तं जहा वे मिच्छादिद्विणो तेउ-पम्मलेसिया सादिरेय-वे-अद्वारससागरोवमाउ-द्विदिएसु देवेसु उववण्णा । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मतं चेत्त्गंतरिदा । सगद्विदिं जीविय अवसाणे मिच्छतं गदा (४)। लद्धं सादिरेय-वे-अद्वारससागरोवममेत्तंतरं । एवं सम्मादिद्विस्स वि। णवरि पंचिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणियाओ सगद्विदीओ अंतरं।

सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ ३०५॥

सुगममेदं ।

अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वजघन्य कालसे लौटकर उसी ही गुणस्थानको आगये। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दे। सागरोपम और साधिक अद्वारह सागरोपम है।। ३०४।।

जैसे- तेज और पद्म लेक्यावाले दो मिथ्यादिए जीव साधिक दो सागरोपम और साधिक अहारह सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विद्युद्ध हो (३) और सम्यक्त्वको ग्रहण कर अन्तरको प्राप्त हुय। पुनः अपनी स्थितिप्रमाण जीवित रहकर आयुके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुए (४)। इस प्रकार साधिक दो सागरोपमकाल तेजोलेक्यावाले मिथ्यादिष्ठका और साधिक अहुरह सागरोपमकाल पद्मलेक्यावाले मिथ्यादिष्ठका अत्र पाप्त होगया। इसी प्रकार तेज और पद्म लेक्यावाले असंयतसम्यग्दिए जीवका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि पांच अन्तर्मुह्नतौंसे कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३०५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ उत्कर्षण हे सागरीपम अष्टादश च सागरीपमाणि सातिरेकाणि। स. सि. १,८.

९ सासादमसम्यग्दष्टिसम्यग्मिश्यादृष्टचोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ४०

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जितभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३०६॥ एढं पि सगमं।

उक्कस्सेण वे अहारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०७ ॥

तं जहा- वे सासणा तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरेय-वे-अट्ठारससागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णा । एगसमयमच्छिय विदियसमए मिच्छत्तं गंतूणंतरिदा । अवसाणे वे वि उवसमसम्मत्तं पिडवण्णा । पुणो सासणं गंतूण विदियसमए मदा । एवं सादिरेय-वे-अट्ठारस-सागरोवमाणि दुसमऊणाणि सासणुक्कस्संतरं होदि । एवं सम्मामिच्छादिद्विस्स वि । णविर छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणियाओ उत्तद्विदीओ अंतरं ।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०८ ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्भ्रहर्त है ॥ ३०६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः साधिक दो सागरोपम और अद्वारह सागरोपम है ॥ ३०७॥

जैसे- तेज और पद्म लेक्यावाले दो सासादनसम्यग्दिष्ट जीव साधिक दो सागरो-पम और साधिक अट्ठारह सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए। वहां एक समय रहकर दूसरे समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुए। आयुके अन्तमें दोनों ही उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए। पश्चात् सासादनगुणस्थानको जाकर दूसरे समयमें मरे। इस प्रकार दो समय कम साधिक दो सागरोपम और साधिक अट्ठारह सागरोपम उक्त दोनों लेक्यावाले सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार उक्त दोनों लेक्यावाले सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि इनके छह अन्तर्मृहूतोंसे कम अपनी उक्त स्थितियोंप्रमाण अन्तर होता है।

तेज और पद्म लेक्यावाले संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३०८ ॥

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स. सि. १,८.

२ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

३ संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तरम्। स. सि. १, ८.

कुदो ? णाणाजीवपवाहवोच्छेदाभावा । एगजीवस्स वि, लेस्सद्धादो गुणद्धाए बहुत्तुवदेसा ।

सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०९॥ सुगममेदं।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३१० ॥

तं जहा- वे देवा मिच्छादिष्टि-सम्मादिष्टिणो सुक्कलेस्सिया गुणंतरं गंतूण जहण्णेण कालेण अप्पिदगुणं पडिवण्णा । लद्धमंतोम्रहुत्तमंतरं ।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।। ३११ ।।

तं जहा- वे जीवा सुक्कलेस्सिया मिच्छादिट्टी द्व्विलिंगिणो एक्कत्तीससागरो-विमएस देवेस उववण्णा । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मत्तं पिडवण्णा । तत्थेगो मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो (४) अवरो सम्मत्तेणेव । अवसाणे

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवाले नाना जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, लेक्याके कालसे गुणस्थानका काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

गुक्कलेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३०९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३१० ॥

जैसे- शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दो देव अन्य गुणस्थानको जाकर जघन्य कालसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल-प्रमाण अन्तर लब्ध होगया।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है ॥ ३११ ॥

जैसे- ग्रुक्कलेश्यावाले दो मिथ्यादिष्ट द्रव्यिलगी जीव इकतीस सागरोपमकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्राम ले (२) विश्राम ले (२) विश्राम ले (२)

१ ग्रुक्कुलेखेषु मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सिः १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मेह्र्तः । सः सिः १, ८.

है उत्कर्षेणेकत्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

जहाकमेण वे वि मिच्छत्त-सम्मत्ताणि पिडवण्णा (५)। चदु-पंचअंतोम्रहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीणम्रक्कस्संतरं।

सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं ॥ ३१२ ॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३१३ ॥

एदं पि सुगमं।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।। ३१४।।

एदं पि सुगमं।

प्राप्त हुआ (४)। दूसरा जीव सम्यक्त्वके साथ ही रहा। आयुके अन्तमें यथाक्रमसे दोनों ही जीव मिथ्यात्व और सम्यक्त्वको प्राप्त हुए (५)। इस प्रकार चार अन्तर्मुहूर्तौंसे कम इकतीस सागरोपमकाल शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादिष्टका उत्कृष्ट अन्तर है और पांच अन्तर्मुहूर्तौंसे कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसम्यग्दिष्टका उत्कृष्ट अन्तर है।

ग्रुक्कलेश्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३१२ ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३१३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है ॥ ३१४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

१ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्सहृतिश्र । सः सिः १,८.

३ उत्कर्षेणेकत्रिंशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेग-जीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१५ ॥

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, एगजीवस्स लेस्सद्धादो गुणद्धाए बहुत्तुवदेसादो ।

अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१६॥

सुगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३१७ ॥

तं जहा- एको अप्पमत्तो सुक्कलेस्साए अच्छिदो उवसमसेहिं पिडदूणंतरिय सन्यजहण्णकालेण पिडणियत्तिय अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं ।

## उक्कस्समंतोमुहुत्तं ॥ ३१८॥

ग्रुक्कलेक्यावाले संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१५॥

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवर्ती नाना जीवोंके प्रवाहका कभी व्युच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, छेदयाके कालसे गुणस्थानका काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

ग्रुक्कलेक्यावाले अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ ३१७ ॥

जैसे- शुक्कलेश्यामें विद्यमान कोई एक अप्रमत्तसंयत उपरामश्रेणीपर चढ़कर अन्तरको प्राप्त हो सर्वजघन्य कालसे लौटकर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३१८॥

१ संयतासंयतप्रमत्तसंयतयोस्तेजोलेश्यावत् । सः सिः १,८०

२ अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८०

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

एदस्स जहण्णभंगो । णवरि सन्वचिरेण कालेण उवसमसेढीदो ओदिण्णस्स वत्तन्वं ।

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ।। ३१९ ॥

सुगममेदं। उक्करसेण वासपुधतं ॥ ३२०॥ एदं पि सुगमं। एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३२१॥ उक्करसेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३२२॥

एदेसिं दोण्हं सुत्ताणमत्थे भण्णमाणे खिप्प-चिरकालेहि उवसमसेढिं चढिय ओदि-ण्णाणं जहण्णुक्कस्सकाला वत्तव्या ।

इसका अन्तर भी जघन्य अन्तरप्ररूपणाके समान है। विशेषता यह है कि सर्वदीर्घकालात्मक अन्तर्मुहूर्त द्वारा उपशमश्रेणीसे उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए।

शुक्कलेक्यावाले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती तीनों उपशामक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३१९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

शुक्कलेश्यावाले तीनों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ ३२० ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३२१ ॥ उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३२२ ॥

इन दोनों सूत्रोंका अर्थ कहने पर क्षिप्र ( छघु ) कालसे उपरामश्रेणी पर चढ़कर उतरे हुए जीवोंके जघन्य अन्तर कहना चाहिए, तथा चिर (दीर्घ) कालसे उपरामश्रेणी पर चढ़कर उतरे हुए जीवोंके उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए।

१ त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि, १,८.

३ प्रतिषु 'ओधिणाणं ' इति पाठः ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३२३ ॥

सगममेदं।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३२४ ॥

एदं पि सगमं।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।। ३२५ ।।

उवसंतादे। उवरि उवसंतकसाएण पडिवज्जमाणगुणद्वाणाभावा, हेद्वा ओदिण्णस्स वि लेस्संतरैसंकंतिमंतरेण पुणो उवसंतगुणग्गहणाभावा ।

## चदुण्हं खबगा ओघं ॥ ३२६ ॥

शुक्कलेक्यावाले उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३२३ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३२४ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२५ ॥

क्योंकि, उपशान्तकषाय गुणस्थानसे ऊपर उपशान्तकषायी जीवके द्वारा प्रतिपद्य-मान गुणस्थानका अभाव है, तथा नीचे उतरे हुए जीवके भी अन्य छेइयाके संक्रमणके विना पुनः उपशान्तकषाय गुणस्थानका ग्रहण हो नहीं सकता है।

विशेषार्थ- उपशान्तकषायगुणस्थानके अन्तरका अभाव वतानेका कारण यह है कि ग्यारहवें गुणस्थानसे ऊपर तो वह चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि, वहांपर क्षपकोंका ही गमन होता है। और यदि नीचे उतरकर पुनः उपशमश्रेणीपर चढ़े, तो नीचेके गुण-स्थानोंमें गुक्कुलेक्यासे पीत पद्मादि लेक्याका परिवर्तन हो जायगा, क्योंकि, वहांपर एक लेश्याके कालसे गुणस्थानका काल बहुत बताया गया है।

ग्रक्कलेक्यावाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२६ ॥

१ उपशान्तकषायस्य नानार्जावापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८०

३ प्रतिषु ' लेस्संतरं ' इति पाठः। २ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८०

<sup>😮</sup> चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेविलनामलेश्यानां च सामान्यवत् । स. सि. १,८.

#### सजोगिकेवली ओघं ॥ ३२७ ॥ दो वि सत्ताणि सगराणि ।

एवं लेस्सामग्गणा<sup>र</sup> समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु भिन्छादिद्विपहुडि जाव अजोगि-केवलि ति ओघं ॥ ३२८॥

क्रदो ? सन्वपयारेण ओघपरूवणादो भेदाभावा ।

अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२९ ॥

कदो ? अयव्यपदाहबे च्छेदाभावा ।

एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।। ३३० ।।

क्रदो ? गुणंतरसंकंतीए तत्था साधा ।

एवं भवियमगगणा समत्ता ।

शुक्कलेश्यावाले सयोगिकेवलीका अन्तर ओवके समान है ॥ ३२७॥ ये दोनों सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार छेश्यामार्गजा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादसे भन्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती भव्य जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२८ ॥

क्योंकि, सर्व प्रकार ओघप्ररूपणासे भन्यमार्गणाकी अन्तरप्ररूपणामें कोई भेद नहीं है।

अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२९ ॥

क्योंकि, अभव्य जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। अभव्य जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३० ॥ क्योंकि, अभव्योंमें अन्य गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

१ प्रतिषु ' लेस्समग्गणा ' इति पाठः ।

२ भन्यात्रवादेन भन्येषु मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवन्यन्तानां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

३ अमन्यानां नानाजीवापेक्षया एंकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८०

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥३३१॥ सुगममेदं।

## एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३३२ ॥

तं जहा- एगे। असंजदसम्मादिङ्ठी संजमासंजमगुणं गंतूणं सन्वजहण्णेण कालेण पुणो असंजदसम्मादिङ्ठी जादो। लद्धमंतरं।

#### उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ ३३३ ॥

तं जहा- एगो मिच्छादिद्वी अट्टावीससंतक्तिमओ पंचिदियतिश्विस्तिणसम्मु-च्छिमपञ्जत्तएसु उववण्णो । छहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदे। (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं पश्चिण्णो (४) । संजमातंजमगुणं गंतूणंतरिदो पुन्वकोडिं जीविय मदो देवो जादो । एवं चदुहि अंतोस्रहुत्तेहि क्रिणया पुन्वकोडी उक्करसंतरं।

'संजदासंजदपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ओधि-णाणिभंगो ॥ ३३४ ॥

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दृष्टियों असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है ॥ ३३२ ॥ जैसे - एक असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संयमासंयम गुणस्थानको प्राप्त होकर सर्व- जवन्य कालसे पुनः असंयतसम्यग्दृष्टि होगया । इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है।।३३३।।
जैसे-मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव पंचेन्द्रिय
संज्ञी सम्मूर्च्छिम पर्याप्तक तियंचोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१)
विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः संयमासंयम
गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो। पूर्वकोटी वर्षतक जीवित रह कर मरा और देव
हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुहृतौंसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट
अन्तर होता है।

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर उपदान्तकपायवीतरागछञ्जस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टियोंका अन्तर अविधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३३४ ॥

१ प्रतिषु ' संजदप्पहुडि ' इति पाठः ।

जधा ओधिणाणमग्गणाए संजदारंजदादीजसंतरपरूकणा कदा, तथा कादच्वा, णित्थ एत्थ कोइ विसेसो ।

चदुण्हं ख्वगा अजोगिकेवली ओघं ॥ ३३५ ॥ सजोगिकेवली ओघं ॥ ३३६ ॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

खइयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। ३३७ ॥

सुगममेदं।

एंगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३३८ ॥

तं जहा- एक्को असंजदसम्मादिष्टी अण्णगुणं गंतूण सव्यजहण्णकारुण असंजद-सम्मादिष्टी जादो । लद्धमंतरं ।

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ।। ३३९ ॥

जिस प्रकारसे अवधिक्षानमार्गणामें संयतासंयत आदिकोंके अन्तरकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, उससे यहां पर कोई विशेषता नहीं है।

सम्यग्दृष्टि चारों क्षपक और अयोगिकेविलयोंका अन्तर ओघके समान

सम्यग्दृष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३३६॥ य दोनों ही सूत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३७॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३३८ ॥ जैसे- एक असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अन्य (संयतासंयतादि) गुणस्थानको जाकर सर्वजघन्य काळसे पुनः असंयतसम्यग्दृष्टि होगया । इस प्रकार अन्तर लन्ध हुआ ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी वर्ष है ॥ ३३९ ॥

१ सम्यक्त्वात्रवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टिष्वसंयतसम्यग्दृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् स. सि. १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भद्वर्तः । स् सि. १,८. ३ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । स. सि. १,८.

तं जहा- एक्को पुव्यकोडाउएसु मणुसेसुवविजय गब्भादिअड्डवस्सिओ जादो । दंसगमोहणीयं खिवय खइयसम्मादिद्वी जादो (१)। अंतोम्रहुत्तमच्छिद्ण (२) संजमासंजमं संजमं वा पडिविज्ञिय पुव्यकोडिं गिमय कालं गदो देवो जादो । अड्डवस्सेहि वि-अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया पुव्यकोडी अंतरं ।

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि णाणा-जीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३४०॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३४१ ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।। ३४२ ॥

तं जहा- एक्को पुन्वकोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो । गन्भादिअद्ववस्साणमुविर अंतोमुहुत्तेण (१) खड्यं पट्टवियं (२) विस्समिय (३) संजमासंजमं पडिविज्ञय (४)

जैसे- एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्भसे लेकर आठ वर्षका हुआ और दर्शनमोहनीयका क्षय करके क्षायिकसम्यग्दष्टि होगया (१)। वहां अन्तर्भुद्धते रह करके (२) संयमासंयम या संयमको प्राप्त होकर और पूर्वकोटी वर्ष विताकर मरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दो अन्तर्भुद्धताँसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयत क्षायिकसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत और प्रमत्तसंयत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३४० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। ३४१।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है ॥ ३४२ ॥

जैसे- एक जीव पूर्वकोटि वर्षकी आयुवाछे मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि छेकर आठ वर्षोंके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तसे (१) क्षायिकसम्यक्त्वका प्रस्थापनकर (२) विश्राम छे (३) संयमासंयमको प्राप्त कर (४) संयमको प्राप्त हुआ। संयमसहित

१ संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८०

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहृतः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रयिक्षशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १,८० ४ प्रतिषु 'पट्टमियं ' इति पाठः ।

संजमं पिडवणो । पुन्वकोडिं गिमिय मदो समऊगतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएसु उव-वणो । तदो चुदो पुन्वकोडाउएसु मणुसेसुनवणो । थोवावसेसे जीविए संजमासंजमं गदो (५)। तदो अप्पमत्तादिणविह अंतोम्रहुत्तेहि सिद्धो जादो । अड्डवस्सेहि चोदस-अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणदोपुन्वकोडीिहं सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स ।

पमत्तस उच्चदे- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुच्चो (२) अणियद्दी (३) सुहुमो (४) उवसंतो (५) पुणो वि सुहुमो (६) अणियद्दी (७) अपुच्चो (८) अप्पमत्तो (९) अद्वाखएण कालं गदो । समक्रमतिक्तिस्तामरोचमाउद्विदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुच्चकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१) । तदो अप्पमत्तो (२) । उविर छ अंतोग्रहुत्ता । अंतरस्स बाहिरां अद्व अंतोम्रहुत्ता, अंतरस्स अब्भंतिरमा वि णव, तेजेगंतोमुहुत्तवसहियपुच्चकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं ।

पूर्वकोटीकाल विताकर मरा और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। जीवनके अल्प अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५)। इसके पश्चात् अप्रमत्तादि गुणस्थानसम्बन्धी नो अन्तर्सुहृतौंसे (श्रेज्यारोहण करता हुआ) सिद्ध होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और चौदह अन्तर्सुहृतौंसे कम दो पूर्वकोटियोंसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

श्वायिकसम्यग्दिष्ट प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – एक श्वायिकसम्यग्दिष्ट प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत (१) अदूर्वकरण (२) अनिवृत्तिकरण (३) स्र्इमसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) अप्रमत्तकपाय (५) पुनः स्र्इमसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) अप्रमत्तसंयत (९) होकर (गुणस्थान और आयुक्ते) कालक्षयसे मरणको प्राप्त हो एक समय कम तेतीस लागरोपमकी आयुक्तियतिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां जीवनके अन्तर्मृद्धते अविश्वर रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। पश्चात् अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुद्धते और मिलाए। अन्तरके बाहरी आठ अन्तर्मुद्धते हैं और अन्तरके भीतरी नो अन्तर्मुद्धते हैं, इसलिए नौमेंसे आठके घटा देने पर शेष बचे हुए एक अन्तर्मुद्धतेसे अधिक पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम श्वायिकसम्यग्दिष्ट प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ प्रतिषु " बाहिए " इति पाठः ।

अधवा अंतरस्तब्भंतराओ दो अप्पमत्तद्धाओ, तासि बाहिरिया एक्का पमत्तद्धा सुद्धा । अंतरब्भंतराओ छ उवसामगद्धाओ, तासि बाहिरियाओ तिण्णि खवगद्धाओ सुद्धाओ । अंतरब्भंतरिमाए उवसंतद्धाए एक्किकिस्से खवगद्धाए अद्धं सुद्धं । अवसेसा अद्धुद्धा अंतोम्रहुत्ता । तेहि ऊणियाए पुन्त्रकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि एमत्तस्सुक्कस्संतरं ।

अप्पमत्तस्स उच्चदे – एक्को अप्पमत्तो खइयसम्मादिही अपुट्यो (१) अणियही (२) सुहुमो (३) उवसंतो (४) पुणो वि सुहुमो (५) अणियही (६) अपुट्यो होद्ण (७) कालं गदो स्वराहितीहरू स्वरोदमाउ हिद्दि हु देवेसुववण्णो । तदो चुदो पुट्यकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो, अंतोसुहुत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। तदो पमत्तो (२) पुणो अप्पमत्तो (३)। उविर छ अंतोसुहुत्ता । अंतरस्स अब्मंतिरमाओ छ उवसामगद्धाओ बाहिरिल्लियासु तिसु खवगद्धासु सुद्धाओ । अब्मं-

अथवा, अन्तरके आभ्यन्तरों दो अप्रमत्तकाल हैं और उनके वाहरी एक प्रमत्तकाल शुद्ध है। (अतएव घटाने पर शून्य शेष रहा, क्योंकि, अप्रमत्तसंयतके कालसे प्रमत्तसंयतका काल दूना होता है।) तथा अन्तरके भीतरी छह उपशामककाल हैं, और उनके वाहरी तीन क्षपककाल शुद्ध हैं। (अतएव घटा देने पर शेप कुछ नहीं रहा, क्योंकि उपशामश्रेणीके कालसे क्षपकश्रेणीका काल दुगुना होता है।) अन्तरके भीतरी उपशामक-कालमेंसे एक क्षपककालके आधा घटाने पर क्षपककालका आधा शेष रहता है। इस प्रकार सव भिलाकर साढ़े तीन अन्तर्भुहर्त अवशेष रहे। उन साढ़े तीन अन्तर्भुहर्तों कम पूर्वकीटिस साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दिष्ट प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) स्क्ष्मसाम्पराय (२) उपशान्तकपाय (४) होकर पुनरिष स्क्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) अपूर्वकरण (७) होकर मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तर्मुहुर्त अविशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत (२) पुनः अप्रमत्तसंयत (३) हुआ। इनमें ऊपरके लह अन्तर्मुहुर्त और मिलाये। अन्तरके आभ्यन्तरी लह उपशामककाल हैं और वाहरी तीन क्षपककाल हैं, अत्रप्य घटा देने पर शेष कुल नहीं रहा।

१ प्रतिषु ' लखं' इति पाठः ।

तरिमाए उवसंतद्वाए खबगद्वाए अद्धं सुद्धं । अवसेसा एअद्धछद्वेअंतोमुहुत्ता । एदेहि ऊण-पुन्त्रकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोत्रमाणि अन्यसत्तुक्करहंतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ३४३॥

सुगममेदं।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३४४ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ ३४५ ॥

एदं पि अवगदत्थं ।

उक्करसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४६ ॥

तं जहा- एक्को पुट्यकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । अट्टवस्सेहि अंतोमुहुत्तब्मिहिएहि (१) अप्पमत्तो जादो (२) । पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादृण तिम्ह चेव
अन्तरके भीतरी उपशान्तकालमेंसे क्षपककालका आधा घटाने पर आधा काल शेष रहा।
अवशिष्ट साढ़े पांच अन्तर्मुहूर्त रहे। उनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीनोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमें उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ ३४४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३४५ ॥ इस सूत्रका भी अर्थ ज्ञात है ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है ॥ ३४६ ॥

जैसे- एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्षोंके द्वारा (१) अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत-संबंधी सहस्रों परिवर्तनोंको करके उसी कालमें क्षायिकसम्यक्त्वको भी प्रस्थापनकर (३)

१ प्रतिषु 'चट्ट ' इति पाठः।

२ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । सः सिः १, ८.

४ उत्कर्षेण त्रयाश्चिशंत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सः सिः १,८.

खइयं पट्टविय (३) उनसमसेडीपाओग्गितसोहीए विसुद्धो (४) अपुन्नो (५) अणियट्टी (६) सुहुमो (७) उनसंतो (८) पुणो सुहुमो (९) अणियट्टी (१०) अपुन्नो जादो (११) अंतरिदो । पुन्नकोडिं संजममणुपालिय तेत्तीससागरोवमाउद्विदिगेसु देवेसु उनवण्णो । तदो चुदो पुन्नकोडाउगेसु मणुसेसु उनवण्णो । अंतोम्रहुत्तावसेसे जीविए अपुन्नो जादो (१२)। लद्धमंतरं । तदो अणियट्टी (१३) सुहुमो (१४) उनसंतो (१५) पुणो सुहुमो (१६) अणियट्टी (१७) अपुन्नो जादो (१८)। उनिर अप्यम्तादिणवअंतोम्रहुत्तेहि सिद्धिं गदो । एवमट्टवस्सेहि सत्तावीसअंतोम्रहुत्तेहि ऊणदोपुन्नकोडीहि सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतरं । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं। णविर पंचवीस तेवीस एक्कवीस मुहुत्ता ऊणा कादन्वा।

## चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ ३४७ ॥ सजोगिकेवली ओघं ॥ ३४८ ॥

उपशमश्रेणीके योग्य विशुद्धिसे विशुद्ध हो (४) अपूर्वकरण (५) आनवृत्तिकरण (६) सूक्ष्मसाम्पराय (७) उपशान्तकषाय (८) हो, पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (९) आनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण हुआ (११) और अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः पूर्वकोटि तक संयमको परिपालनकर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। जीवनके अन्तर्मुहूर्त अविशिष्ट रह जाने पर अपूर्वकरण हुआ (१२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अनिवृत्तिकरण (१३) सूक्ष्मसाम्पराय (१४) उपशान्तकषाय (१५) पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१६) अनिवृत्तिकरण (१७) और अपूर्वकरण (१८) हुआ। पश्चात् ऊपरके अप्रमत्तादि गुणस्थानसम्बन्धी नौ अन्तर्मुहूर्तौंसे सिद्धिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्षोंसे और सत्ताईस अन्तर्मुहूर्तौंसे कम दो पूर्वकोटियोंसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यग्दिष्ट अपूर्वकरणसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीत उपशामकोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनिवृत्तिसंयत उपशामकके पच्चीस अन्तर्मुहूर्त, सूक्ष्मसाम्पराय उपशामकके तेवीस अन्तर्मुहूर्त और उपशान्तकषायके इक्षीस अन्तर्मुहूर्त कम करना चाहिए।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों क्षपक और अयोगिकवलीका अन्तर ओघके समान है॥ ३४७॥

क्षायिकसम्यग्दृष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ३४८।।

१ शेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

वेदगसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणं सम्मादिद्विभंगों ॥३४९॥ सम्मत्तमग्गणाए ओघम्हि जधा असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं परूविदं तथा एत्थ वि परूविदव्वं ।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। ३५० ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ॥ ३५१॥ एदं पि सुगमं।

उक्करसेण छावडि सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३५२ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर सम्यग्दृष्टिसामान्यके समान

जिस प्रकारसे सम्यक्त्वमार्गणाके ओघमें असंयतसम्यग्दिश्योंका अन्तर कहा है, उसी प्रकारसे यहां पर भी कहना चाहिए।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। ३५१।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागरोपम है ॥ ३५२ ॥

१ क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टिष्वसंयतसम्यग्दृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त-र्श्वहर्तः । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । स. सि. १, ८.

२ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

४ उत्कर्षेण षद्षष्टिसागरोपमाणि देशीनानि । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को मिच्छादिट्टी वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो । अंतोग्रहुत्तमिच्छय संजमं पिडवण्णो अंतरिदो । जित्तयं कालं संजमासंजमेण संजमेण च अच्छिदो तेत्तियमेत्तेण्णतेत्तिससागरोवमाउद्विदिवेसु उववण्णो । तदो चुदो मणुसेसु उववण्णो । तत्थ जित्तयं कालं असंजमेण संजमेण वा अच्छिदि, पुणो सग्गादो मणुसगिदि-मागंतूण जं वासपुधत्तादिकालमिच्छस्सिदि तेहि दोहि वि कालेहि ऊणतेत्तीससागरोवमआउ-द्विदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो चुदो मणुसो जादो । वे अंतोग्रहुत्तावसेसे वेदगसम्मत्त-काले परिणामपच्चएण संजमासंजमं पिडवण्णो । लद्धमंतरं । तदो अंतोग्रहुत्तेण दंसण-मोहणीयं खिवय खइयसम्मिदिट्टी जादो । आदिल्लमेक्कं अंतिल्ला दुवे अंतोमुहुत्ता, एदेहि तीहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि छाविद्देसागरोवमाणि संजदासंजदुक्तस्संतरं ।

पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५३॥

#### सुगममेदं।

जैसे- एक मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। अन्तर्मुहूर्त रह कर पुनः संवमको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः मरणकर जितने काळ संयमासंयम और संयमके साथ रहा था उतने ही काळसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुिस्थितिवाळे देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर जितने काळ असंयमके अथवा संयमके साथ रहा है और स्वर्गसे मनुष्यगितेमें आकर जितने वर्षपृथक्त्वादि काळ असंयम अथवा संयमके साथ रहेगा उन दोनों ही काळोंसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुिस्थितिवाळे देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वेदकसम्यक्त्वके काळमें दो अन्तर्मुहूर्त अविशिष्ट रह जाने पर परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ। तब अन्तर छन्ध हुआ। पुनः अन्तर्मुहूर्तसे दर्शनमोहनीयका क्षपणकर क्षायिकसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकार आदिका एक और अन्तके दो अन्तर्मुहूर्त, इन तीन अन्तर्मुहूर्तोंसे कम छ्यासठ सागरोपमकाळ वेदकसम्यग्दिष्ट संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

वेदकसम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५३॥

यह सूत्र सुगम है।

१ मत्रती 'दुमे' इति पाठः । १ प्रमन्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्। सः सिः १, ४.

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३५४ ॥ एदं पि सुगमं।

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥

तं जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो होदृण अंतोग्रहुत्तमच्छिय तेत्तीससागरोवमाउ-द्विदिएस देवेसुववण्णो । तदो चुदो पुन्वकोडाउएस मणुसेसुववण्णो । अंतोग्रहुत्तावसेसे संसारे पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । खइयं पट्टविय खबगतेडीपाओण्याअप्पमत्तो होदृण (२) खबगसेढिमारूढो अपुन्वादि छअंतोग्रहुत्तेहि णिन्वुदो । अंतरस्स आदिल्लमेक्कमंतो-ग्रहुत्तं अंतरबाहिरेसु अट्ठअंतोग्रहुत्तेसु सोहिदे अवसेसा सत्त अंतोग्रहुत्ता । एदेहि ऊण-पुन्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि पमत्तसंजदुक्कस्संतरं ।

अप्पमत्तस्य उच्चदे- एक्को अप्पमत्ते। पमत्तो होदृण अंतोम्रहृत्तमिच्छय (१) समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिदेवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुव्वकोडाएसु मणुसेसु उव-

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है ।। ३५४ ।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है ॥ ३५५ ॥

जैसे- एक प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत हो अन्तर्मुहूर्त रहकर तेतीस सागरोपमकी आयुिस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। संसारके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अविशष्ट रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः क्षायिकसम्यक्त्वको प्रस्थापितकर क्षपकथ्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हो (२)क्षपकथ्रेणीपर चढ़ाऔर अपूर्वकरणादि ल्ला अन्तर्मुहूर्तोंसे निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आदिके एक अन्तर्मुहूर्तको अन्तरके वाहिरी आठ अन्तर्मुहूर्तोंमेंसे कम कर देने पर अविशष्ट सात अन्तर्मुहूर्त रहते हैं, इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

वेदकसम्यग्दि अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं एक अप्रमत्तसंयत जीव, प्रमत्तसंयत हो अन्तर्मुहूर्त रहकर (१) एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति-वाळे देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाळे मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भुदूर्तः। स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण त्रयस्त्रिश्वत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सः सिः १, ८.

वण्णो । अंतोग्रहुत्तावसेसे आउए अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। पमत्तापमत्तसंजद-हाणे खइयं पद्विय (२) खवगसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होद्ण (३) खवगसेढीमारूढो अपुच्वादिछहि अंतोग्रहुत्तेहि णिच्बुदो । अंतरस्सादिल्लमेक्कं बाहिरेसु णवसु अंतोग्रहुत्तेसु सोहिदे अवसेसा अट्ठ । एदेहि ऊणपुच्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अप्पमत्तुक्कस्संतरं ।

उवसमसम्मादिहीसु असंजदसम्मादिहीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३५६॥

णिरंतरमुवसमसम्मतं पडिवज्जमाणजीवाभावा ।

उकस्सेण सत्त रादिंदियाणि ॥ ३५७ ॥

किमत्थो सत्तरादिंदियविरहणियमो ? सभावदो ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३५८ ॥

तं जहा- एक्को उवसमसेढीदो ओदिरय असंजदो जादो । अंतोम्रहुत्तमच्छिद्ण

आयुके अन्तर्मुहूर्त अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१)। तत्पश्चात् प्रमत्त या अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्वको प्रस्थापितकर (२) क्षपकश्चेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत होकर (३) क्षपकश्चेणीपर चढ़ा और अपूर्वकरणादि छह अन्तर्मुहूर्तों से निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आदिका एक अन्तर्मुहूर्त वाहरी नौ अन्तर्मुहूर्तोंमेंसे घटा देने पर अवशिष्ट आठ अन्तर्मुहूर्त रहे। इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल वेदकसम्यग्दिष्ट अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३५६ ॥

क्योंकि, निरन्तर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अभाव है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात रात-दिन (अहोरात्र) है। ३५७॥ ग्रंका-—सात रात दिनोंके अन्तरका नियम किसालिए है?

समाधान—स्वभावसे ही है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३५८ ॥ जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर असंयतसम्यग्दृष्टि हुआ और अन्तर्मुहूर्त

१ ओपशमिकसम्यग्दिष्टिन्वसंयतसम्यग्दिष्टेर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः। सः सिः १, ८.

२ उत्कर्षेण सप्त रात्रिदिनानि । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्भुद्भृतः । स. सि. १, ८.

संजमासंजमं पिडवण्णो । अंतोम्रहुत्तेण पुणो असंजदो जादो । लद्धं जहण्णंतरं । उक्तरसेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३५९॥

तं जहा- एको सेडीदो ओदिरय असंजदो जादो । तत्थ अंतोम्रहुत्तमिच्छिय संजमासंजमं पडिवण्णो। तदो अप्पमत्तो पमत्तो होदृण असंजदो जादो। लद्धमुक्कस्संतरं।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६०॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण चोद्दस रादिंदियाणि ।। ३६१ ॥ एदं पि सगमं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३६२ ॥

तं जहा- एक्को उवसमसेढीदो ओदिरय संजमासंजमं पिडवण्णो । अंतोग्रहुत्त-

रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। अन्तर्मुहूर्तसे पुनः असंयत होगया। इस प्रकार जघन्य अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ्रहूर्त है ॥ ३५९ ॥

जैसे-एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर असंयतसम्यग्दिष्टि हुआ। वहां अन्त-र्मुहूर्त रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पश्चात् अप्रमत्त और प्रमत्तसंयत होकर असंयतसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

उपञ्चमसम्यग्दृष्टि संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चौदह रात-दिन है ।। ३६१ ।। यह सूत्र भी सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। ३६२ ।। जैसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उत्तरकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ और अन्त-

१ संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण चतुर्दश रात्रिदिनानि । सः सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जवन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः। स. सि, १,८.

मच्छिय असंजदो जादो। पुणो वि अंतोमुहुत्तेण संजमासंजमं पडिवण्णो। लद्धं जहण्णंतरं। उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३६३ ॥

तं जहा- एक्को सेडीदो ओदरिय संजदासंजदो जादो । अंतोम्रहुत्तमिच्छिय अप्पमत्तो पमत्तो असंजदो च होद्रग संजदासंजदो जादो । लद्धमुक्कस्संतरं ।

पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भच्च जहण्णेण एगसमयं ।। ३६४ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पण्णारस रादिंदियाणि ।। ३६५ ।। एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं ।। ३६६ ॥ तं जहा- एको उवसमसेढीदो ओदरिय पमत्तो होदृण अंतोमुहुत्तमच्छिय अप्प-

र्मुहूर्त रहकर असंयतसम्यग्दष्टि होगया। फिर भी अन्तर्मुहूर्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्य अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है ॥ ३६३ ॥ जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर संयतासंयत हुआ। अन्तर्मुहूर्त रहकर अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दष्टि होकर संयतासंयत होगया। इसप्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

उपशमसम्यग्दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६४ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह रात-दिन है ॥ ३६५ ॥ यह सूत्र भी सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३६६ ॥ जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत हो अन्तर्मुहूर्त रह कर

१ प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १,८.

२ उत्कर्षेण पंचदश रात्रिदिनानि । स. सि. १,८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १,८.

मत्तो जादो । पुणो वि पमत्ततं गदो । लद्धमंतरं । एवं चेव अप्पमत्तस्स वि जहण्णंतरं वत्तव्वं ।

## उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।। ३६७॥

तं जहा - एक्को उवसमसेढीदो ओदिरिय पमत्ते। होद्ण पुणे। संजदासंजदो असं-जदो अप्पमत्तो च होद्ण पमत्ते। जादो । लद्धमंतरं । अप्पमत्तस्स उच्चदे- एक्को सेडीदो ओदिरिय अप्पमत्तो जादो । पुणे। पमत्तो असंजदो संजदासंजदो च होद्ण भूओ अप्पमत्ते। जादो । लद्धमुक्कस्संतरं ।

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६८॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।। ३६९ ।। एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

अप्रमत्तसंयत हुआ। फिर भी प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकारसे उपशमसम्यग्दिष्ट अप्रमत्तसंयतका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए।

उपश्रमसम्यग्दृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ ३६७॥

जैसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत होकर पुनः संयतासंयत, असंयत और अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। उपशमसम्यग्दिष्ट अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्तसंयत, असंयत और संयतासंयत होकर फिर भी अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

उपशमसम्यग्दृष्टि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय, इन तीनें। उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३६८॥

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ ३६९ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण वर्षपृथक्तवम् । । स. सि. १, ८.

## एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ।। ३७० ॥

तं जहा- उत्रसमसेिंहं चिंहिय आदिं करिय पुणा उविरं गंतूण ओदिरिय अप्पिद-गुणं पडिवण्णस्स अंतोमुहत्तमंतरं होदि ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३७१॥

एदस्स जहण्णभंगो । णवरि विसेसा विदियवारं चढमाणस्स जहण्णंतरं, पढमवारं चढिय ओदिण्णस्स उक्कस्संतरं वत्तव्वं।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ३७२॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३७३॥ एदाणि दो वि सत्ताणि सगमाणि । एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।। ३७४ ॥

उक्त तीनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३७० ॥

जैसे- उपरामश्रेणीपर चढ़कर आदि करके फिर भी ऊपर जाकर और उतरकर विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तर होता है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ्रहूर्त है।। ३७१॥

इस उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा भी जघन्य अन्तरकी प्ररूपणाके समान जानना चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि उपशमश्रेणीपर द्वितीय वार चढ़नेवाले जीवके जधन्य अन्तर होता है और प्रथम वार चढ़कर उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

उपञान्तकषायवीतरागछबस्य जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३७२ ॥

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव है ॥ ३७३ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

उपञ्चान्तकषायवीतरागछबस्थोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७४ ॥

१ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्भृहूर्तः । स. सि. १,८.

२ उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ५.

हेट्टिमगुणद्वाणेसु अंतराविय सन्वजहण्णेण कालेण पुणो उवसंतकसायभावं गयस्स जहण्णंतरं किण्ण उच्चदे १ ण, हेट्टा ओइण्णस्स वेदगसम्मत्तमपिडविजय पुन्वुवसम-सम्मत्तपुवसमसेढीसमारुहणे संभवाभावादो । तं पि कुदो १ उवसमसेडीसमारुहणपा-ओग्गकालादो सेसुवसमसम्मत्तद्वाए त्थोवत्तुवलंभादो । तं पि कुदो णन्वदे १ उवसंत-कसायएगजीवस्संतराभावण्णहाणुववत्तीदो ।

सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिन्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एयसमयं ॥ ३७५॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३७६॥ एदं वि सुगमं।

शंका—नीचेके गुणस्थानमें अन्तरको प्राप्त कराकर सर्वजघन्य कालसे पुनः उपशान्तकपायताको प्राप्त हुए जीवके जघन्य अन्तर क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान नहीं, क्योंकि, उपरामश्रेणीसे नीचे उतरे हुए जीवके वेदकसम्य-क्त्वको प्राप्त हुए विना पहलेवाले उपरामसम्यक्त्वके द्वारा पुनः उपरामश्रेणीपर समारोहणकी सम्भावनाका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान क्योंकि, उपरामश्रेणीके समारोहणयोग्य कालसे रोष उपराम-सम्यक्तवका काल अल्प पाया जाता है।

शंका-यह भी कैसे जाना ?

समाधान—उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्थके एक जीवके अन्तरका अभाव अन्यथा वन नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि उपशान्तकषाय गुणस्थान एक जीवकी अपेक्षा अन्तर रहित है।

सासाद्नसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ।। ३७५ ।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ३७६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयमागः । १स. सि. १, ८.

एगजीवं पडुन्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।। ३७७ ।। गुणसंकंतीए असंभवादो ।

मिच्छादिट्ठीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७८ ॥

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, गुणंतरसंकंतीए अभावादो । एवं सम्मत्तमगगणा समता ।

सिणयाणुवादेण सण्णीसु मिन्छादिद्वीणमोधं ॥ ३७९॥ कुदो ? णाणाजीवं पडुच्च अंतराभावेण, एगजीवं पडुच्च अंतोमुहुत्तं देख्णवे-छावद्रिसागरोवममेत्तजहण्युक्कस्संतरोहि य साधम्यवळंगा।

सासणसम्मादिद्विषद्भुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था त्ति पुरिसवेदभंगों ॥ ३८० ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७७ ॥ क्योंकि, इन दोनोंके गुणस्थानका परिवर्तन असम्भव है।

मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७८ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवका अन्य गुणस्थानों में संक्रमण भी नहीं होता है।

इस प्रकार सम्यक्तवमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञीमार्गणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३७९ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम दो ह्यासठ सागरोमममात्र अन्तरोंकी अपेक्षा ओघसे समानता पाई जाती है।

सासादनसम्यग्दृष्टिसे लेकर उपञान्तकषायवीतरागछबस्थ तक संज्ञी जीवोंका अन्तर पुरुषवेदियोंके अन्तरके समान है ॥ ३८० ॥

१ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ संज्ञानुवादेन संज्ञिषु भिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

४ सासादनसम्यग्टाष्टिसम्यामिध्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकजीवं प्रति जघन्येन पत्योपमा-

कुदो ? सागरोवमसदपुधत्तद्विदिं पिंड दोण्हं साधम्मुवलंभा । णवरि असण्णिहिदि-मच्छिय सण्णीसुप्पण्णस्स उक्कस्सिद्विदी वत्तव्वा ।

चदुण्हं ख्वाणमोघं ॥ ३८१ ॥ सुगममेदं।

असण्णीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८२॥

कुदो ? असि णिपवाहस्स वोच्छेदाभावा । एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८३ ॥ कुदो ? गुणसंकंतीए अभावादो ।

एवं सिण्णमग्गणा समत्ता ।

क्योंकि, सागरोपमशतपृथक्त्वस्थितिकी अपेक्षा दोनोंके अन्तरोंमें समानता पाई जाती है। विशेषता यह है कि असंज्ञी जीवोंकी स्थितिमें रहकर संज्ञी जीवोंमें उत्पन्न हुए जीवके उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए।

संज्ञी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंज्ञी जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ३८२ ॥

क्योंकि, असंज्ञी जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। असंज्ञी जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ३८३॥ क्योंकि, असंज्ञियोंमें गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है।

इस प्रकार संज्ञीमार्गणा समाप्त हुई।

संख्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम् । असंयतस्म्यग्दष्टवाद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम् । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवा-पेक्षया सामान्यवत् । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । उत्कर्षेण सागरोपमशतपृथक्त्वम् । सः सि. १, ८.

१ चतुर्णो क्षपकाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ असंक्षिनां नानाजीवापेक्षयैकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । सः सिः १,८.

आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्ठीणमोघं ॥ ३८४॥ सुगममेदं।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं ॥ ३८५ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३८६॥

एदं पि अवगयत्थं ।

उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओं ॥ ३८७ ॥

तं जहा- एक्को सासणद्धाए दो समया अत्थि ति कालं गदो । एगविग्गहं

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

आहारक सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३८५॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं-च्यातवां भाग और अन्तर्भ्रहूर्त है ॥ ३८६ ॥

इस सूत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्याता-संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल है ॥ ३८७ ॥

जैसे- एक सासादनसम्यग्दि जीव सासादनगुणस्थानके कालमें दो समय

१ आहाराचुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १,८.

२ सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्धेहूर्तेश्व । स. सि. १,८.

४ उत्कर्षेणांग्रहासंख्येयभागा असंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । सः सि. १, ८.

कादृण विदियसमए आहारी होदृण तिद्यसमए मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । असंखेज्जा-संखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ परिभिमय अंतोम्रहुत्तावसेसे आहारकाले उवसम-सम्मत्तं पिडवण्णो । एगसमयावसेसे आहारकाले सासणं गंत्ण विग्गहं गदो । दोहि समएहि ऊणो आहारुक्कस्सकालो सासणुक्कस्संतरं ।

एको अद्वावीससंतकम्मिओ विग्गहं कादूण देवेसुववण्णेः । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (४)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो । अंगुलस्स असंखेज्जिदभागं परिभिमय सम्मामिच्छत्तं पिडवण्णो (५)। लद्धमंतरं । तदो सम्मत्तेण वा मिच्छत्तेण वा अंतोम्रहुत्तमिच्छदूण (६) विग्गहं गदो । छिह अंतोम्रहुत्तेहि ऊणओ आहारकालो सम्मामिच्छादिहिस्स उक्कस्संतरं ।

असंजदसम्मादिहिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८८॥ सुगममेदं।

अविशिष्ट रहने पर मरणको प्राप्त हुआ। एक विश्रह (मोड़ा) करके द्वितीय समयमें आहारक होकर और तीसरे समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों तक परिश्रमणकर आहारककालमें अन्तर्मुद्धर्त अविशिष्ट रह जाने पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः आहारककालके एक समयमात्र अविशिष्ट रहने पर सासादनको जाकर विश्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार दो समयोंसे कम आहारकका उत्कृष्ट काल ही आहारक सासादनसम्यन्दि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

मोहकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४) और मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अंगुलके असंख्यातवें भाग कालप्रमाण परिभ्रमण कर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पीछे सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वके साथ अन्तर्मुहूर्त रह कर (६) विग्रहगितको प्राप्त हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम आहारककाल ही आहारक सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक आहारक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८८॥ यह सूत्र सुगम है।

१ असंयतसम्यग्दष्टवाद्यप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

# एगजीवं पड्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३८९ ॥

कुदो १ गुणंतरं गंतूण सन्वजहण्णकालेण पुणो अप्पिद्गुणपडिवण्णस्स जहण्णं-तरुवलंभा ।

## उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओस-णिणि-उस्सिणिणीओ ॥ ३९०॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे – एक्को अद्वावीससंतकिम्मओ विग्गहं कादृण देवेसुववण्णो । छिह पञ्जचीहि पञ्जचयदे। (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मचं पिडवण्णो (४)। मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो अंगुलस्स असंखेजिदिभागं पिरभिमय अंते उवसम-सम्मचं पिडवण्णो (५)। लद्धमंतरं। उवसमसम्मचद्धाए छावलियावसेसाए सासणं गंतूण विग्गहं गदो। पंचिह अंतोसुहुचेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है ॥ ३८९ ॥

क्योंकि, विवक्षित गुणस्थानसे अन्य गुणस्थानको जाकर और सर्वजघन्य कालसे लौटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती आहारक जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल है ॥ ३९०॥

आहारक असंयतसम्यग्दि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादिष्ट जीव विग्रह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पीछे मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक परिश्रमण करके अन्तमें उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अविश्रष्ट रह जाने पर सासादनमें जाकर विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहृताँसे कम आहारककाल ही आहारक असंयतसम्यन्दिष्ट जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः।स. सि. १,८.

<sup>्</sup>र उत्कर्षेणांग्रलासंख्येयमागा असंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । स. सि. १, ८.

संजदासंजदस्स उच्चदे— एक्को अट्ठावीससंतकिम्मओ विग्गहं काद्ण सम्मु-च्छिमेसु उववण्णो । छिह पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो (४) । मिच्छत्तं गंतूणंतिरदो अंगुलस्स असंखेज्जिदिभागं पिरभिमय अंते पटमसम्मत्तं संजमासंजमं च समगं पिडवण्णो (५) । लद्धमंतरं । उवसमसम्मत्तद्धाए छाविलयावसेसाए सासणं गंतूण विग्गहं गदो । पंचिह अंतोसुहुत्तेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं ।

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अट्टावीससंतकिम्मओ विग्गहं काद्ग मणुसेसुववण्णो । गब्भादिअट्टवस्सेहि अप्पमत्तो (१) पमत्तो होद्ग (२) मिच्छत्तं गंत्णंतिरदो । अंगुलस्स असंखेज्जदिभागं परिभमिय अंते पमत्तो जादो । लद्धमंतरं (३)। कालं काद्ग विग्गहं गदो। तिहि अंतोमुहुत्तेहि अट्टवस्सेहि य ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं।

अप्पमत्तस्स एवं चेव। णवरि अप्पमत्तो (१) पमत्तो होद्ण अंतरिदो सगिट्ठिदिं परिभमिय अप्पमत्तो होद्ण (२) पुणो पमत्तो जादो (३)। कालं करिय विग्गहं

आहारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके पंचेन्द्रिय सम्मूर्च्छमोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विग्रुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक परिभ्रमणकर अन्तमें प्रथमोपरामसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात् उपरामसम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां अवशेष रहने पर सासादनको जाकर विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहूतोंसे कम आहारककाल ही आहारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव विग्रह करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि ले आठ वर्षोंसे अप्रमत्तसंयत (१) और प्रमत्तसंयत हो (२) मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक परिश्रमण करके अन्तमें प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३)। पश्चात् मरण करके विग्रहगितको प्राप्त हुआ। इस प्रकार तीन अन्तर्मुहूर्त और आठ वर्षोंसे कम आहारककाल ही आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर इसी प्रकार है। विशेषता यह है कि अप्रमत्त-संयत जीव (१) प्रमत्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अप्रमत्तसंयत हो (२) पुनः प्रमत्तसंयत हुआ (३)। पश्चात् मरण करके विग्रहको प्राप्त गदो । तिहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघभंगों ॥ ३९१॥

सुगममेदं, बहुसो उत्तत्तादो । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।। ३९२ ॥ एदं पि सुगमं ।

उक्तस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओं ॥ ३९३॥

तं जहा- एक्को अट्टावीससंतकिम्मओ विग्गहं काद्ण मणुसेसुववण्णो । अट्ट-विस्सिओ सम्मत्तं अप्पमत्तभावेण संजमं च समगं पिडवण्णो (१)। अणंताणुवंधी विसंजोए-द्ण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (४) तदो अपुट्वो (५) अणियट्टी (६) सुहुमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि परिवडमाणगो

हुआ। इस प्रकार तीन अन्तर्मुहूर्तोंसे कम आहारककाल ही आहारक अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३९१॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ पहले बहुत वार कहा जा चुका है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है।। ३९२॥ यह सूत्र भी सुगम है।

आहारक चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है ॥ ३९३ ॥

मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यक्त्वको और अप्रमत्तभावके साथ संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके (२) दर्शनमोह-नीयका उपरामनकर (३) प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (४) पश्चात् अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सूक्ष्मसाम्पराय (७) और उप-

१ चतुर्णाम्रुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १,८०

२ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्मृहर्तः । सः सिः १, ४.

३ उत्कर्षेणांग्रलासंख्येयभागा असंख्येयासंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । स. सि. १, ८०

सुहुमो (९) अणियट्टी (१०) अपुन्ते जादो (११) । हेट्ठा ओदिरदूर्णंतरिदो अंगुलस्स असंखेज्जदिभागं परिभमिय अंते अपुन्ते जादो । लद्धमंतरं । तदो णिदा-पयलाणं बंधे वोच्छिणो मरिय विग्गहं गदो । अट्टवस्सेहि वारसअंतोम्रहुत्तेहि य ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णवरि दस णव अट्ट अंतोम्रहुत्ता समयाहिया ऊणा कादन्ता ।

चदुण्हं खवाणमोघं ॥ ३९४॥ सुगममेदं। सजोगिकेवली ओघं ॥ ३९५॥ एदं पि सुगमं। अणाहारां कम्मइयकायजोगिभंगों ॥ ३९६॥

शान्तकषाय होकर (८) फिर भी गिरता हुआ स्क्ष्मसाम्पराय (९) अनिवृत्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण हुआ (११)। पुनः नीचे उतरकर अन्तरको प्राप्त हो अंगुळके असंख्यातवें भाग काळप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार अन्तर छब्ध हुआ। तत्पश्चात् निद्रा और प्रचला, इन दोनों प्रकृतियोंके वंधसे व्युच्छिन्न होनेपर मरकर विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और बारह अन्तर्मृहृतोंसे कम आहारक-काल ही अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि आहारककालमें अनिवृत्तिकरण उपशामकके दश, स्क्ष्मसाम्पराय उपशामकके नौ और उपशान्तकषाय उपशामकके आठ अन्तर्मृहृतें और एक समय कम करना चाहिए।

आहारक चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९४ ॥ यह सूत्र सुगम है। आहारक सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९५ ॥ यह सूत्र भी सुगम है। अनाहारक जीवोंका अन्तर कार्मणकाययोगियोंके समान है ॥ ३९६ ॥

चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेविलनां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'अणाहार ' इति पाठः ।

३ अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । सासादनसम्यग्दृष्टेर्नानाजीवा-पेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयमागः । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । असंयतसम्यग्दृष्टेर्नाना-जीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण मासपृथक्त्वम् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सयोगिकेविकनां नाना-जीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्षपृथक्त्वम् । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीवं पडुच्च अंतराभावेण, सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पडुच्च एगसमयपित्दोवमस्स असंखेजजिदभागजहण्णुक्कस्संतरिहि य, एगजीवं पडुच्च अंतराभावेण य, असंजदसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं पडुच्च एगसमय-मासपुधत्तंतरिहि य, एगजीवं पडुच्च अंतराभावेण य, सजोगिकेवलीणं णाणाजीवं पडुच्च एगसमय-वासपुधत्त-जहण्णुक्कस्संतरिहि य, एगजीवं पडुच्च अंतराभावेण य दोण्हं साधम्मुवलंभादो ।

विसेसपदुष्पायणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

# णवरि विसेसा, अजोगिकेवली ओघं ॥ ३९७ ॥ सुनममेदं।

( एवं आहारमग्गणा समत्ता । )

#### एवमंतराणुगमो ति समत्तमणिओगदारं ।

क्योंकि, मिथ्यादृष्टियोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे सासादनसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पत्यो-पमका असंख्यातवां भाग अन्तरोंसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट मास-पृथक्तव अन्तरोंके द्वारा, और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, सयोगिके-विद्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्षपृथक्तव अन्तरसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमें समानता पाई जाती है।

अनाहारक जीवोंमें विशेषता प्रतिपादन करनेके छिए उत्तर सुत्र कहते हैं-

किन्तु विशेषता यह है कि अनाहारक अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९७॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई। इस प्रकार अन्तरानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

१ अयोगिकेविकना नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण षण्मासाः । एकजीवं प्रति नास्य-श्तरम् । स. सि. १, ८.

२ अन्तरमवगतम् । स. सि. १, ८.

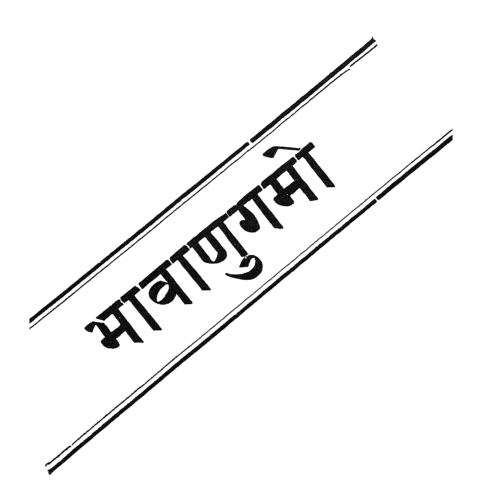



# सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो स्वक्रवंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्स पढमखंडे जीवट्टाणे

# भावाणुगमो

अवगयअसुद्धभावे उवगयकम्मक्खउच्चउब्भावे । पणमिय सन्वरहंते भावणिओगं परूवेमो ॥

# भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य'।। १।।

णाम-द्ववणा-द्व्य-भावो त्ति चउव्यिहो भावो । भावसदे। बज्झत्थणिखेक्खो अप्पाणिक्ह चेव पयद्वो णामभावो होदि । तत्थ ठवणभावो सब्भावासब्भावभेएण दुविहो । विराग-सरागादिभावे अणुहरंती ठवणा सब्भावद्ववणभावो । तिव्ववरीदो असब्भावद्ववण-

अशुद्ध भावोंसे रहित, कर्मक्षयसे प्राप्त हुए हैं चार अनन्तभाव जिनको, ऐसे सर्व अरहेतोंको प्रणाम करके भावानुयोगद्वारका प्ररूपण करते हैं।

भावानुगमद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १॥

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावकी अपेक्षा भाव चार प्रकारका है। बाह्य अर्थसे निरपेक्ष अपने आपमें प्रवृत्त 'भाव 'यह शब्द नामभावनिक्षेप है। उन चार निक्षेपोंमेंसे स्थापनाभावनिक्षेप, सद्भाव और असद्भावके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे विरागी और सरागी आदि भावोंका अनुकरण करनेवाळी स्थापना सद्भावस्थापना भावनिक्षेप है। उससे विपरीत असद्भावस्थापना भावनिक्षेप है। द्रव्यभावनिक्षेप आगम और

१ भावो विभाव्यते । स द्विविधः, सामान्येन विशेषेण च । स. सि. १, ८.

भावो । तत्थ द्व्यभावो दुविहो आगम-णोआगमभेएण । भावपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमद्व्यभावो होदि । जो णोआगमद्व्यभावो सो तिविहो जाणुगसरीर-भवियतव्विदिरित्तभेएण। तत्थ णोआगमजाणुगसरीरद्व्यभावो तिविहो भिवय-वृद्धमाण-सम्रुज्झादभेएण । भावपाहुडपज्जायपरिणद्जीवस्स आहारो जं होसदि सरीरं तं भिवयं णाम ।
भावपाहुडपज्जायपरिणद्जीवेण जमेगीभृदं सरीरं तं वृद्धमाणं णाम । भावपाहुडपज्जएण
परिणद्जीवेण एगत्तमुवणिमय जं पुधभृदं सरीरं तं सम्रुज्झादं णाम । भावपाहुडपज्जयसक्त्वेण जो जीवो परिणिमस्सदि सो णोआगमभिवयद्व्यभावो णाम । तव्विदिरित्तणोआगमद्व्यभावो तिविहो सिचत्ताचित्त-मिस्सभेएण। तत्थ सिचतो जीवद्व्यं। अचित्तो
पोग्गल-धम्माधम्म-कालागासद्व्याणि। पोग्गल-जीवद्व्याणं संजोगो कथंचि जच्चंतरत्तमावण्णो णोआगममिस्सद्व्यभावो णाम । कथं द्व्यस्स भावव्यवएसो १ ण, भवनं भावः,
भूतिर्वा भाव इति भावसद्दस विउप्पत्तिअवलंबणादो । जो भावभावो सो दुविहो आगमणोआगमभेएण। भावपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावभावो णाम। णोआगमभावभावो
पंचिवहं ओद्हुओ ओवसिभओ खडुओ खओवसिभो पारिणामिओ चेदि। तत्थ कम्मोद्य-

शंका-द्रव्यके 'भाव 'ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, 'भवनं भावः' अथवा 'भूतिर्वा भावः' इस प्रकार भावशब्दकी ब्युत्पत्तिके अवलंबनसे द्रव्यके भी 'भाव' ऐसा व्यपदेश बन जाता है।

जो भावनामक भावनिक्षेप है, वह आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भाव प्राशृतका क्षायक और उपयुक्त जीव आगमभावनामक भावनिक्षेप है। नोआगम-भाव भावनिक्षेप औदयिक, औपरामिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक और पारिणामिकके भेदसे

नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भावप्राभृतज्ञायक किन्तु वर्तमानमें अनुपयुक्त जीव आगमद्रव्यभाव कहलाता है। जो नोआगमद्रव्य भावनिक्षेप है वह ज्ञायकरारीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकार होता है। उनमें नोआगमज्ञायकरारीर द्रव्यभावनिक्षेप भव्य, वर्तमान और समुन्झितके भेदसे तीन प्रकारका है। भावप्राभृतपर्यायसे परिणत जीवका जो रारीर आधार होगा, वह भव्यरारीर है। भावप्राभृतपर्यायसे परिणत जीवके साथ जो एकीभूत रारीर है, वह वर्तमानरारीर है। भावप्राभृतपर्यायसे परिणत जीवके साथ एकत्वको प्राप्त होकर जो पृथक् हुआ रारीर है वह समुन्झितरारीर है। भावप्राभृतपर्यायस्वरूप भावनिक्षेप है। तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य भावनिक्षेप, सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमें जीवद्रव्य सचित्तभाव है। पुद्रल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश द्रव्य अचित्तभाव हैं। कथंचित् जात्यन्तर भावको प्राप्त पुद्रल और जीव द्रव्योंका संयोग नोआगममिश्रद्रव्य भावनिक्षेप है।

जिणदो भावो ओद्इओ णाम । कम्मुवसमेण समुब्भूदो ओवसिमओ णाम । कम्माणं खवेण पयडीभूदजीवभावो खइओ णाम । कम्मोदए संते वि जं जीवगुणक्खंडं मुवलंभिद सो खओवसिमओ भावो णाम । जो चउिह भावेहि पुच्चत्तेहि विदिश्ति जीवाजीवगओ सो पारिणामिओ णाम (५)।

एदेसु चदुसु भावेसु केण भावेण अहियारो १ णोआगमभावभावेण । तं कधं णव्यदे १ णासादिसेसभावेहि चोद्दसजीवसमासाणमणप्पभूदेहि इह पओजणाभावा । तिण्णि चेव इह णिक्खेवा होंतु, णाम-द्ववणाणं विसेसाभावादो १ ण, णामे णामवंत-द्ववज्झारोवणियमाभावादो, णामस्स द्ववणिणयमाभावा, द्ववणाए इव आयर्राणुग्गहाणम-

पांच प्रकारका है। उनमेंसे कर्मोदयजनित भावका नाम औदियक है। कर्मोंके उपरामसे उत्पन्न हुए भावका नाम औपरामिक है। कर्मोंके क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव क्षायिक है। कर्मोंके उदय होते हुए भी जो जीवगुणका खंड (अंश) उपलब्ध रहता है, वह क्षायोपरामिकभाव है। जो पूर्वोक्त चारों भावोंसे व्यतिरिक्त जीव और अजीवगत भाव है, वह पारिणामिक भाव है।

शंका—उक्त चार निक्षेपरूप भावोंमेंसे यहां पर किस भावसे अधिकार या प्रयोजन है ?

समाधान-यहां नोआगमभावभावसे अधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—चौदह जीवसमासोंके छिए अनात्मभूत नामादि शेष भावनिक्षेपोंसे यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है, इसीसे जाना जाता है कि यहां नोआगमभाव भाव-निक्षेपसे ही प्रयोजन है।

शंका — यहां पर तीन ही निश्लेप होना चाहिए, क्योंकि, नाम और स्थापनामें कोई विशेषता नहीं है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नामनिक्षेपमें नामवंत द्रव्यके अध्यारोपका कोई नियम नहीं है इसिटिए, तथा नामवाटी वस्तुकी स्थापना होनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है इसिटिए, एवं स्थापनाके समान नामनिक्षेपमें आदर और अनुग्रहका भी

१ प्रतिषु ' जीवगुणं खंड- ' इति पाठः ।

२ कम्मुवसमिम उवसममावो खीणिम खइयमावो दु । उदयो जीवस्स ग्रुणो खओवसिमओ हवे भावो ॥ कम्मुदयजकम्मिग्रुणो खोदिययो तत्थ होदि भावो दु । कारणिरवेक्खमवो समावियो होदि परिणामो ॥ गो. क. ८१४-८१५. ३ प्रतिष्ठ 'आयारा ' इति पाठः ।

#### मावादो च'। भणिदं च--

अप्पिदआदरभावो अणुग्गहभावो य धम्मभावो । ठवणाए कीरंते ण होति णामिम एए दु ॥ १ ॥ णामिणि धम्मुवयारो णामं द्ववणा य जस्स तं ठिवदं । तद्भमे ण वि जादो सुणाम-ठवणाणमविसेसं ॥ २ ॥

तम्हा चउविवहो चेव णिक्खेवो ति सिद्धं। तत्थ पंचसु भावेसु केण भावेण इह पओजणं १ पंचिहिं मि । कुदो १ जीवेसु पंचभावाणस्रवलंभा । ण च सेसद्वेसु पंच भावा अत्थि, पोग्गलद्वेसु ओद्इय-पारिणामियाणं दोण्हं चेव भावाणस्रवलंभा, धम्मा-धम्म-कालागासद्वेसु एक्कस्स पारिणामियभावस्सेवुवलंभा । भावो णाम जीवपरिणामो दिक्व-मद्णिज्जराभावादिरूवेण अणेयपयारो । तत्थ तिव्व-मंद्भावो णाम—

सम्मत्तुप्पत्तीय वि सावयविरदे अणंतकमांसे । दंसणमोहक्खवए कसायउवसामए य उवसंते ॥ ३ ॥ खवए य खीणमोहे जिणे य णियमा भवे असंखेउजा । तिवविवरीदो कालो संखेउजगुणाए सेडीए ॥ ४ ॥

अभाव है, इसिलिए दोनों निश्लेपोंमें भेद है ही। कहा भी है-

विवक्षित वस्तुके प्रति आदरभाव, अनुग्रहभाव और धर्मभाव स्थापनामें किया जाता है। किन्तु ये बातें नामनिक्षेपमें नहीं होती हैं॥१॥

नाममें धर्मका उपचार करना नामनिक्षेप है, और जहां उस धर्मकी स्थापना की जाती है, वह स्थापनानिक्षेप है। इस प्रकार धर्मके विषयमें भी नाम और स्थापनाकी अविशेषता अर्थात् एकता सिद्ध नहीं होती॥ २॥

इसलिए निक्षेप चार प्रकारका ही है, यह बात सिद्ध हुई। शंका—पूर्वोक्त पांच भावोंमेंसे यहां किस भावसे प्रयोजन है?

समाधान—पांचों ही भावोंसे प्रयोजन है, क्योंकि, जीवोंमें पांचों भाव पाये जाते हैं। किन्तु रोष द्रव्योंमें तो पांच भाव नहीं हैं, क्योंकि, पुद्रल द्रव्योंमें औद्यिक और परिणामिक, इन दोनों ही भावोंकी उपलब्धि होती है, और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्योंमें केवल एक पारिणामिक भाव ही पाया जाता है।

शंका भावनाम जीवके परिणामका है, जो कि तीव, मंद निर्जराभाव आदिके रूपसे अनेक प्रकारका है। उनमें तीव मंदभाव नाम है-

सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें, श्रावकमें, विरतमें, अनन्तानुबन्धी कषायके विसंयोजनमें, दर्शनमोहके क्षपणमें, कषायोंके उपशामकोंमें, उपशान्तकषायमें, क्षपकोंमें, श्लीणमोहमें, और जिन भगवानमें नियमसे असंख्यातगुणीनिर्जरा होती है। किन्तु कालका प्रमाण उक्त गुणश्रेणी निर्जरामें संख्यात गुणश्रेणी कमसे विपरीत अर्थात् उत्तरोत्तर हीन है॥३-४॥

१ नामस्थापनयोरेकत्वं, संज्ञाकर्माविशेषादिति चेन, आदरात्त्रप्रहाकांक्षित्वात्स्थापनायाम्। तः राः वा .१, ५. २ गो. जी. ६६-६७.

एदेसिं सुनुदिद्वपरिणामाणं पगरिसापगरिसत्तं तिन्व-मंदभावो णाम । एदेहि चेव परिणामेहि असंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मसडणं कम्मसडणजिवदिजीवपरिणामो वा णिजरा-भावो णाम । तम्हा पंचेव जीवभावा इदि णियमो ण जुज्जदे १ ण एस दोसो, जिद जीवादिद्व्वादो तिन्व-मंदादिभावा अभिण्णा होति, तो ण तेसिं पंचभावेसु अंतब्भावो, द्व्वत्तादो । अह भेदो अवलंबेज्ज, पंचण्हमण्णदरो होज्ज, एदेहिंतो पुधभूदछहुभावाणु-वलंभा । भणिदं च-

ओदइओ उनसमिओ खइओ तह वि य खओनसमिओ य। परिणामिओ दु भानो उदएण दु पोग्गलाणं तु ॥ ५॥

भावो णाम किं ? दन्त्रपरिणामो पुन्त्रावरकोडिवदिरित्तवद्दमाणपरिणाम्रुवलानेखय-दन्त्रं वा । कस्स भावो ? छण्हं दन्त्राणं । अधवा ण कस्सइ, परिणामि-परिणामाणं

इन सूत्रोदिष्ट परिणामोंकी प्रकर्षताका नाम तीत्रभाव और अप्रकर्षताका नाम मंद्रभाव है। इन्हीं परिणामोंके द्वारा असंख्यात गुणश्रेणीरूपसे कर्मोंका झरना, अथवा कर्म-झरनेसे उत्पन्न हुए जीवके परिणामोंको निर्जराभाव कहते हैं। इसलिए पांच ही जीवके भाव हैं, यह नियम युक्तिसंगत नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यदि जीवादि द्रव्यसे तीव, मंद आदि भाव अभिन्न होते हैं, तो उनका पांच भावोंमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, वे स्वयं द्रव्य हो जाते हैं। अथवा, यदि भेद माना जाय, तो पांचों भावोंमेंसे कोई एक होगा, क्योंकि, इन पांच भावोंसे पृथग्भूत छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहा भी है—

औद्यिकभाव, औपशमिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपशमिकभाव और पारि-णामिकभाव, ये पांच भाव होते हैं। इनमें पुद्रलोंके उदयसे (औद्यिकभाव) होता हैं॥५॥

(अब निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे भावनामक पदार्थका निर्णय किया जाता है—)

शंका-भाव नाम किस वस्तुका है ?

समाधान—द्रव्यके परिणामको अथवा पूर्वापर कोटिसे व्यतिरिक्त वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव कहते हैं।

शंका - भाव किसके होता है, अर्थात् भावका स्वामी कौन है ?

समाधान—छहों द्रव्योंके भाव होता है, अर्थात् भावोंके स्वामी छहों द्रव्य हैं। अथवा, किसी भी द्रव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, पारिणामी और पारिणामके संमह-

संगहणयादो भेदाभावा। केण भावो? कम्माणमुदएण खएण खओवसमेण कम्माणमुवसमेण सभावदो वा। तत्थ जीवद्व्वस्स भावा उत्तपंचकारणेहिंतो होंति। पोग्गलद्व्वभावा पुण कम्मोदएण विस्ससादो वा उप्पर्जित। संसाणं चदुण्हं द्व्वाणं भावा सहावदो उप्पर्जित। कत्थ भावो? द्व्विम्ह चेव, गुणिव्विदरेगेण गुणाणमसंभवा। केविचरो भावो? अणादिओ अपज्जविदरो जहा— अभव्वाणमसिद्धदा, धम्मित्थअस्स गमणहेदुत्तं, अधम्मित्थअस्स िटिदिहेउत्तं, आगासस्स ओगाहणलक्खणत्तं, कालद्व्यस्स परिणामहेदुत्तिमचादि। अणादिओ सपज्जविदरो जहा— भव्यस्स असिद्धदा भव्यत्तं भिव्छत्तमसंजमो इचादि। सादिओ अपज्जविसदो जहा— केवलणाणं केवलदंसणिमच्चादि। सादिओ स्वय्जविदरो जहा— सम्मत्तसंजमपच्छायदाणं मिच्छत्तासंजमा इचादि। किदिविधो भावो शओद्दओ उवसिमओ खहुओ खओवसिमओ पारिणामिओ ति पंचिविहों। तत्थ जो सो ओद्इओ जीवद्व्यभावो

नयसे कोई भेद नहीं है।

शंका-भाव किससे होता है, अर्थात् भावका साधन क्या है ?

समाधान—भाव, कर्मोंके उदयसे, क्षयसे, क्षयोपरामसे, कर्मोंके उपरामसे, अथवा स्वभावसे होता है। उनमेंसे जीवद्रव्यके भाव उक्त पांचों ही कारणोंसे होते हैं, किन्तु पुद्गलद्गव्यके भाव कर्मोंके उदयसे, अथवा स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। तथा रोष चार द्रव्योंके भाव स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं।

्रांका—भाव कहां पर होता है, अर्थात् भावका अधिकरण क्या है ?

समाधान-भाव द्रव्यमें ही होता है, क्योंकि गुणीके विना गुणोंका रहना असम्मव है।

गंका-भाव कितने काल तक होता है ?

समाधान—भाव अनादि-निधन है। जैसे- अभव्यजीवोंके असिद्धता, धर्मास्ति-कायके गमनहेतुता, अधर्मास्तिकायके स्थितिहेतुता, आकाशद्रव्यके अवगाहनस्वरूपता, और कालद्रव्यके परिणमनहेतुता, इत्यादि । अनादि-सान्तभाव, जैसे- भव्यजीवकी असिद्धता, भव्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम, इत्यादि । सादि-अनन्तभाव जैसे- केवल्रज्ञान, केवल्रदर्शन, इत्यादि । सादि-सान्त भाव, जैसे- सम्यक्त्व और संयम धारणकर पिंछे आए हुए जीवोंके मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि ।

शंका-भाव कितने प्रकारका होता है?

समाधान औद्यिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके भेदसे भाव पांच प्रकारका है। उनमेंसे जो औद्यिकभाव नामक जीवद्रव्यका भाव

र औपश्वमिकक्षाबिको मानो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमोदायकपारिणामिको च । त. स. २, १.

सो ठाणदो अद्विहो, वियप्पदो एक्कवीसविहो। किं ठाणं ? उप्पत्तिहेऊ हाणं। उत्तं च-गदि-हिंग-कसाया वि य मिच्छादंसणमसिद्धदण्णाणं। हेस्सा असंजमो चिय होति उदयस्स हाणाइं॥ ६॥

संपित्त एदेसि वियप्पो उच्चदे – गई चउन्बिहो णिरय-तिरिय-णर-देवगई चेदि । लिंगमिदि तिविहं तथी-पुरिस-णवुंसयं चेदि । कसाओ चउन्बिहो कोहो माणो माया लोहो चेदि । मिच्छादंसणमेयिष्हं । असिद्धत्तमेयिष्हं । किमसिद्धत्तं १ अहुकम्मोदयसामण्णं । अण्णाणमेअविहं । लेस्सा छन्बिहा । असंजमो एयिष्ठहो । एदे सन्त्रे वि एक्कवीस वियप्पा होति (२१)। पंचजादि-छसंठाण-छसंघडणादिओदइया भावा कत्थ णिवदंति १ गदीए, एदेसिमुदयस्स गदिउदयाविणाभवित्तादो । ण लिंगादीहि वियहिचारो, तत्थ तहाविह-विवक्खाभावादो ।

है, वह स्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारका और विकल्पकी अपेक्षा इक्कीस प्रकारका है। शंका—स्थान क्या वस्तु है?

समाधान—भावकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हैं। कहा भी हैगति, लिंग, कषाय, मिथ्यादर्शन, असिद्धत्व, अज्ञान, लेक्या और असंयम, ये
औदियक भावके आठ स्थान होते हैं॥ ६॥

अव इन आठ स्थानोंके विकल्प कहते हैं। गित चार प्रकारकी है- नरकगित, तिर्यंचगित, मनुष्यगित और देवगित। छिंग तीन प्रकारका है- स्त्रीछिंग, पुरुषछिंग और नपुंसकिछिंग। कषाय चार प्रकारका है- क्रोध, मान, माया और छोभ। मिथ्यादर्शन एक प्रकारका है। असिद्धत्व एक प्रकारका है।

शंका - असिद्धत्व क्या वस्तु है ?

समाधान — अष्ट कर्मोंके सामान्य उदयको असिद्धत्व कहते हैं।

अज्ञान एक प्रकारका है। छेझ्या छह प्रकारका है। असंयम एक प्रकारका है। इस प्रकार ये सब मिलकर औदियकभावके इकीस विकल्प होते हैं (२१)।

शंका—पांच जातियां, छह संस्थान, छह संहनन आदि औदियकभाव कहां, अर्थात् किस भावमें अन्तर्गत होते हैं ?

समाधान—उक्त जातियों आदिका गतिनामक औदयिकभावमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इन जाति, संस्थान आदिका उदय गतिनामकर्मके उदयका अविनाभावी है। इस व्यवस्थामें छिंग, कषाय आदि औदयिकभावोंसे भी व्यभिचार नहीं आता है, क्योंकि, उन भावोंमें उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है।

१ गतिकषायिकंगिमध्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुर्ध्यकेकेकेकषद्भेदाः । त. ६. २, ६.

#### उवसमिओ भावो ठाणदो दुविहो । वियप्पदो अट्टविहो । भणिदं च-

सम्मत्तं चारित्तं दो चेय द्वाणाइमुवसमे होंति। अट्ठवियप्पा य तहा कोहाईया मुणेदव्या॥ ७॥

ओवसिमयस्स भावस्स सम्मत्तं चारित्तं चेदि दोण्णि हाणाणि । छदो ? उवसम-सम्मत्तं उवसमचारित्तिमिदि दोण्हं चे उवलंभा । उवसमसम्मत्तेमविहं । ओवसिमयं चारित्तं सत्तिविहं । तं जहा – णवुंसयवेदुवसामणद्धाए एयं चारित्तं, हिश्यवेदुवसामणद्धाए विदियं, पुरिस-छण्णोकसायउवसामणद्धाए तदियं, कोहुवसामणद्धाए चउत्थं, माणुव-सामणद्धाए पंचमं, माओवसामणद्धाए छहं, लेहुवसामणद्धाए सत्तममोवसिमयं चारित्तं । भिण्णकज्जिलंगेण कारणभेदिसद्धीदो उवसिमयं चारित्तं सत्तिविहं उत्तं । अण्णहा पुण अणयपयारं, समयं पिड उवसमसेडिम्हि पुध पुध असंखेजजगुणसेडिणिज्जराणिमित्त-परिणामुवलंभा । खहओ भावो ठाणदो पंचिवहो । वियप्पादो णविवहो । भिणदं च—

औपशमिकभावस्थानकी अपेक्षा दो प्रकार और विकल्पकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। कहा भी है-

औपरामिकभावमें सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ही स्थान होते हैं। तथा औप-रामिकभावके विकल्प आठ होते हैं, जो कि कोधादि कषायोंके उपरामनरूप जानना चाहिए॥ ७॥

औपशमिकभावके सम्यक्तव और चारित्र, ये दो ही स्थान होते हैं, क्योंिक, औपशमिकसम्यक्तव और औपशमिकचारित्र ये दो ही भाव पाये जाते हैं। इनमेंसे औपशमिकसम्यक्तव एक प्रकारका है और औपशमिकचारित्र सात प्रकारका है। जैसे – नपुंसक्तेवदेके उपशमनकालमें एक चारित्र, स्निवेदके उपशमनकालमें दूसरा चारित्र, पुरुष-वेद और छह नोकषायोंके उपशमनकालमें तीसरा चारित्र, कोधसंज्वलनमें उपशमनकालमें चौथा चारित्र, मानसंज्वलनके उपशमनकालमें पांचवां चारित्र, मायासंज्वलनके उपशमनकालमें खातवां औपशमिकचारित्र होता है। भिन्न-भिन्न कार्योंके लिगसे कारणोंमें भी भेदकी खिद्धि होती है, इसलिए औपशमिकचारित्र सात प्रकारका कहा है। अन्यथा, अर्थात् उक्त प्रकारकी विवक्षा न की जाय तो, वह अनेक प्रकारका है, क्योंकि, प्रति समय उपशमश्रेणीमें पृथक् पृथक् असंख्यात-गुणश्रेणी निर्जराके निमित्तभूत परिणाम पाये जाते हैं।

क्षायिकभाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, और विकल्पकी अपेक्षा नौ प्रकारका है। कहा भी है—

१ सम्यक्षचारित्रे । त. सू. २, ३.

ल्रद्धीओ सम्मत्तं चारित्तं दंसणं तहा णाणं । ठाणाइं पंच खइए भावे जिणभासियाइं तु ॥ ८ ॥

लद्धी सम्मत्तं चारितं णाणं दंसणिमिदि पंच ठाणाणि । तत्थ लद्धी पंच वियणा दाण-लाह-भागुवभोग-वीरियमिदि । सम्मत्तमयवियण्पं । चारित्तमेयवियण्पं । केवलणाण-मेयवियण्पं । केवलदंसणमेयवियण्पं । एवं खड्ओ भावो णववियण्पों । खओवसिमओ भावो ठाणदो सत्तविहो । वियण्पदो अद्वारसिवहो । भणिदं च—

> णाणण्याणं च तहा दंसण-छद्धी तहेव सम्मत्तं । चारित्तं देसजमो सत्तेव य होंति ठाणाइं ॥ ९ ॥

णाणसण्णाणं दंसणं लद्धी सम्मत्तं चारितं संजमासंजमो चेदि सत्त द्वाणाणि । तत्थ णाणं चउव्विहं मदि-सुद-ओधि-सण्यज्जदणाणिमिदि । केवलणाणं किण्ण गहिदं १ ण, तस्स खाइयभावादो । अण्णाणं तिविहं मदि-सुद-विहंगअण्णाणिमिदि । दंमणं तिविहं चक्खु-अचक्खु-ओधिइंसणिमिदि । केवलदंसणं ण गहिदं । कुदो १ अप्पणो विरोहिकम्मस्स

दानादि लिब्धयां, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन, तथा क्षायिक ज्ञान, इस प्रकार क्षायिक भावमें जिन-भाषित पांच स्थान होते हैं ॥ ८॥

लिध, सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, ये पांच स्थान क्षायिकभावमें होते हैं। उनमें लिध पांच प्रकारकी है- क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक मोग, क्षायिक उपभोग, और क्षायिक वीर्थ। क्षायिक सम्यक्त्व एक विकल्पात्मक है। क्षायिक चारित्र एक भेदरूप है। केवलज्ञान एक विकल्पात्मक है और केवलदर्शन एक विकल्परूप है। इस प्रकारसे क्षायिक भावके नौ भेद हैं। क्षायोपश्मिकभाव स्थानकी अपेक्षा सात प्रकार और विकल्पकी अपेक्षा अठारह प्रकारका है। कहा भी है—

ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लिख, सम्यक्त्व, चारित्र और देशसंयम, ये सात स्थान क्षायोपशीमक भावमें होते हैं ॥९॥

ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लिध, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमासंयम, ये सात स्थान क्षायोपशमिकभावके हैं। उनमें मित, श्रुत, अविधि और मनःपर्ययके भेदसे ज्ञान चार प्रकारका है।

र्युका-यहांपर ज्ञानोंमें केवलज्ञानका ग्रहण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, वह श्लायिक भाव है।

कुमति, कुश्रुत और विभंगके भेदसे अज्ञान तीन प्रकारका है। चक्षु, अचक्षु और अवधिके भेदसे दर्शन तीन प्रकारका है। यहांपर दर्शनोंमें केवछदर्शनका ग्रहण नहीं

१ ज्ञानदर्शनदानलामभोगोपभोगवीयीणि च । त. स. ू२, ४.

खएण समुब्भवादो । लद्धी पंचिवहा दाणादिभेएण। सम्मत्तमेयविहं वेदगसम्मत्तविद्रेकेण अण्णसम्मत्ताणमणुवलंभा । चारित्तमेयविहं, सामाइयछेदोवहावण-परिहारसुद्धिसंजम-विवक्खाभावा। संजमासंजमो एयविहो। एवमेदे सन्वे वि वियण्पा अद्वारस होंति' (१८)। पारिणामिओ तिविहो भन्वाभन्व-जीवत्तमिदिं। उत्तं च—

एयं ठाणं तिण्णि वियप्पा तह पारिणामिए होंति । भन्वाभन्वा जीवा अत्तवणदे। चेव बोद्धन्वा ॥ १०॥

#### एदेसिं पुच्चुत्तभाववियप्पाणं संगहगाहा-

इगिवीस अङ तह णव अङ्ठारस तिण्गि चेव बोद्धव्या । ओदइयादी भावा वियप्पदो आणुपुर्व्वाए ॥ ११ ॥

किया गया है, क्योंकि, वह अपने विरोधी कर्मके क्षयसे उत्पन्न होता है। दानादिकके भेदसे लिब्ध पांच प्रकारकी है। सम्यक्त्व एक प्रकारका है, क्योंकि, इस भावमें वेदक-सम्यक्त्वको छोड़कर अन्य सम्यक्त्वोंका अभाव है। चारित्र एक विकल्परूप ही है, क्योंकि, यहांपर सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धिसंयमकी विवक्षाका अभाव है। संयमासंयम एक भेदरूप है। इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्प अठारह होते हैं (१८)। पारिणामिकभाव, भन्य, अभव्य और जीवत्वके भेदसे तीन प्रकारका है। कहा भी है-

पारिणामिकभावमें स्थान एक तथा भव्य, अभव्य और जीवत्वके भेद्से विकल्प तीन प्रकारके होते हैं। ये विकल्प आत्माके असाधारण भाव होनेसे ग्रहण किये गये जानना चाहिए ॥ १०॥

इन पूर्वोक्त भावोंके विकल्पोंको बतलानेवाली यह संग्रह-गाथा है— औदयिक आदि भाव विकल्पोंकी अपेक्षा आनुपूर्वींसे इक्कीस, आठ, नौ, अट्ठारह और तीन भेदवाले हैं, ऐसा जानना चाहिए॥ ११॥

१ ज्ञानाज्ञानदर्शनळन्धयश्रतुस्त्रित्रिपंचभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्र । त. सू. २, ५.

२ जीवमन्यामन्यत्वानि च । त. स्, २, ७.

३ अ-कप्रत्योः ' अट्टवणदो ' आप्रतौ ' अट्टणवदो ' मप्रतौ ' अथवणदो ' सप्रतौ ' अथवणदो ' इति पाठः ।

४ असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणामिकास्त्रय एव । स. सि. २, ७. अन्यद्रव्यासाधारणास्त्रयः पारिणामिकाः । ××× अस्तित्वादयोऽपि पारिणामिकाः भावाः सन्ति ×× सूत्रे तेषां प्रहणं कस्मान्न कृतं ? अन्यद्रव्यसाधारणत्वादसूत्रिताः । त. रा. वा. २, ७.

५ द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाकसम् । त. सू. २, २.

अधवा सिण्णवादियं पड्ड छत्तीसभंगां । सिण्णवादिएति का सण्णा १ एकिन्हि गुणहाणे जीवसमासे वा बहवो भावा जिन्ह सिण्णवदंति तेसिं भावाणं सिण्णवादिएति सण्णा । एग-दु-ति-चदु-पंचसंजोगेण भंगा परूविज्जंति । एगसंजोगेण जधा— ओद्दृओं ओद्दृओं ति 'मिच्छादिद्वी असंजदो य'। दंसणमोहणीयस्स उदएण मिच्छादिद्वि ति भावो, असंजदो ति संजमघादीणं कम्माणमुदएण। एदेण कमेण सच्वे वियप्पा परूवेद्वा। एत्थ सुत्तगाहा—

एकोत्तरपदवृद्धो रूपायैभीजितं च पदवृद्धैः । गच्छः संपातफलं समाहतः सन्निपातफलं ॥ १२॥

एदस्स भावस्स अणुगमो भावाणुगमो । तेण दुविहो णिदेसो, ओघेण संगिहदो, आदेसेण असंगिहदो त्ति णिदेसो दुविहो होदि, तिदयस्स णिदेसस्स संभवाभावा ।

> अथवा, सांनिपातिककी अपेक्षा भावोंके छत्तीस भंग होते हैं। शंका--सांनिपातिक यह कौनसी संज्ञा है ?

समाधान—एक ही गुणस्थान या जीवसमासमें जो बहुतसे भाव आकर एकत्रित होते हैं, उन भावोंकी सांनिपातिक ऐसी संज्ञा है।

अब उक्त भावोंके एक, दो, तीन, चार और पांच भावोंके संयोगसे होनेवाले भंग कहे जाते हैं। उनमेंसे एकसंयोगी भंग इस प्रकार है— औद्यिक-औद्यिकभाव, जैसे— यह जीव मिथ्यादृष्टि और असंयत है। दर्शनमोहनीयकर्मके उद्यसे मिथ्यादृष्टि यह भाव उत्पन्न होता है। संयमघाती कर्मोंके उद्यसे 'असंयत ' यह भाव उत्पन्न होता है। इसी कमसे सभी विकल्पोंकी प्रक्षपणा करना चाहिए। इस विषयमें सूत्र-गाथा है—

एक एक उत्तर पद्से बढ़ते हुए गच्छको रूप (एक) आदि पद्ममाण बढ़ाई हुई राशिसे भाजित करे, और परस्पर गुणा करे, तब सम्पातफल अर्थात् एक-संयोगी, द्विसंयोगी आदि भंगोंका प्रमाण आता है। तथा इन एक, दो, तीन आदि भंगोंको जोड़ देने पर सन्निपातफल अर्थात् सान्निपातिकभंग प्राप्त हो जाते हैं॥१२॥

(इस करणगाथाका विशेष अर्थ और भंग निकालनेका प्रकार समझनेके लिए देखो भाग ४, पृष्ठ १४३ का विशेषार्थ।)

इस उक्त प्रकारके भावके अनुगमको भावानुगम कहते हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है। ओघसे संगृहीत और आदेशसे असंगृहीत, इस प्रकार निर्देश दो प्रकारका होता है, क्योंकि, तीसरे निर्देशका होना संभव नहीं है।

१ अथार्षोक्तः सान्निपातिकमानः कतिविध इत्यत्रोच्यते-षड्डिंशातिविधः षड्तिंशद्विधः एकचत्वारिंशद्विधः इत्येवमादिरागमे उक्तः । तः राः वाः २, ७ः

२ इष्पंचादेयंतं रूबुचरभाजिदे कमेण हदे । छद्धं मिच्छ्चउक्के देसे संजोगग्रणगारा ॥ गो. क. ७९९०

#### ओघेण मिच्छादिद्वि ति को भावो, ओदइओ भावों ॥ २ ॥

' जहा उद्देसो तहा णिद्देसो ' त्ति जाणावणद्वमोघेणोत्ति भणिदं । अत्थाहिहाण-पचया तुल्लणामघेया इदि णायादो इदि-करणपरो मिच्छादिद्विसदो मिच्छत्तभावं भणिदे। पंचसु भावेसु एसो को भावो ति पुच्छिदे ओद्इओ भावो ति तित्थयरवयणादो दिच्व-ज्झणी विणिग्गया । को भावो, पंचसु भावेसु कदमो भावो ति भणिदं होदि । उद्ये भवो ओद्इओ, मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिच्छत्तपरिणामो कम्मोद्यजणिदो ति ओद्इओ । णणु मिच्छादिद्विस्स अण्णे वि भावा अत्थि, णाण-दंसण-गदि-लिंग-कसाय-भव्वाभव्वादिभावाभावे जीवस्स संसारिणो अभावप्पसंगा। भणिदं च—

> मिच्छत्ते दस भंगा आसादण-मिस्सए वि बोद्धव्या । तिगुणा ते चदुर्हीणा अविरदसम्मस्स एमेव ॥ १३ ॥ देसे खओवसमिए विरदे खवगाण ऊणवीसं तु । ओसामगेसु पुध पुध पणतीसं भावदो भंगा ॥ १४ ॥

ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? औद्यिक भाव है ॥ २ ॥

'जैसा उद्देश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है' इस न्यायके ज्ञापनार्थ सूत्रमें 'ओघ' ऐसा पद कहा। अर्थ, अभिधान (शब्द) और प्रत्यय (ज्ञान) तुल्य नामवाले होते हैं, इस न्यायसे 'इति' करणपरक अर्थात् जिसके पश्चात् हेतुवाचक इति शब्द आया है, ऐसा 'मिथ्यादृष्टि' यह शब्द मिथ्यात्वके भावको कहता है। पांचों भावों मेंसे यह कौन भाव हैं? ऐसा पूछनेपर यह औद्यिक भाव है, इस प्रकार तीर्थंकरके मुखसे दिन्यध्विन निकली है। यह कौन भाव है, अर्थात् पांचों भावों मेंसे यह कौनसा भाव है, यह तात्पर्य होता है। उद्यसे जो हो, उसे औद्यिक कहते हैं। मिथ्यात्वकर्मके उद्यसे उत्पन्न होनेवाला मिथ्यात्वपरिणाम कर्मोद्यजनित है, अत्रप्व औद्यिक है।

शंका—मिथ्यादृष्टिके अन्य भी भाव होते हैं, उन ज्ञान, दर्शन, गति, छिंग, कषाय, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि भावोंके अभाव माननेपर संसारी जीवके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है—

मिथ्यात्वगुणस्थानमें उक्त भावोंसम्बन्धी दश भंग होते हैं। सासादन और मिश्रगुणस्थानमें भी इसी प्रकार दश दश भंग जानना चाहिए। अविरतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें वे ही भंग त्रिगुणित और चतुर्हीन अर्थात् (१० × ३ - ४ = २६) छ्व्बीस होते हैं। इसी प्रकार ये छ्व्बीस भंग क्षायोपशमिक देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत
गुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपकश्रेणीवाले चारों क्षपकोंके उन्नीस उन्नीस भंग होते हैं।

सामान्येन तावत्-मिथ्यादृष्टिरित्योदियको भावः। स. सि. १, ८. मिच्छे खलु ओदङ्ओ। गो.जी. ११.

<sup>ः</sup> ३ प्रतिषु ' इदिकरणपरे ' इति पाठः ।

उपरामश्रेणीवाले चारों उपराामकोंमें पृथक् पृथक् पैतीस भंग भावकी अपेक्षा होते हैं॥ १३-१४॥

विशेषार्थ--- ऊपर बतलाये गये भंगोंका स्पर्धाकरण इस प्रकार है- औदयिकादि पांचों मूळ भावोंमेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें औद्यिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक, ये तीन भाव होते हैं। अतः असंयोगी या प्रत्येकसंयोगकी अपेक्षा ये तीन भंग हुए। इनके द्विसंयोगी भंग भी तीन ही होते हैं- औदयिक-श्लायोपशमिक, औदयिक-पारिणामिक और क्षायोपशमिक-पारिणामिक। तीनों भावोंका संयोगरूप त्रिसंयोगी भंग एक ही होता है। इन सात भंगोंके सिवाय स्वसंयोगी तीन भंग और होते हैं। जैसे- औदयिक-औद-यिक, क्षायोपशमिक-क्षायोपशमिक और पारिणामिक-पारिणामिक। इस प्रकार ये सब मिलाकर (३+३+१+३=१०) मिथ्यात्वगुणस्थानमें दश भंग होते हैं। ये ही दश भंग सासादन और मिश्र गुणस्थानमें भी जानना चाहिए। अविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें पांचों मूलभाव होते हैं, इसलिए यहां प्रत्येकसंयोगी पांच भंग होते हैं। पांचों भावोंके द्विसंयोगी मंग दश होते हैं। किन्तु उनमेंसे इस गुणस्थानमें औपशमिक और क्षायिकभावका संयोगी भंग सम्भव नहीं, क्योंकि, वह उपरामश्रेणीमें ही सम्भव है। अतः दशमेंसे एक घटा देने पर द्विसंयोगी भंग नौ ही पाये जाते हैं। पांचों भावोंके त्रिसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्तु उनमेंसे यहांपर क्षायिक-औपशमिक-औदयिक, क्षायिक-औपशमिक-पारिणामिक और क्षायिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक, ये तीन भंग सम्मव नहीं हैं, अतएव शेष सात ही मंग होते हैं। पांचों भावोंके चतुःसंयोगी पांच मंग होते हैं। उनमेंसे यहांपर औद्यिक झायोपशमिक झायिक-पारिणामिक, तथा औद्यिक क्षायोपशमिक औपशमिक पारिणामिक, ये दो ही भंग सम्भव हैं, शेष तीन नहीं। इसका कारण यह है कि यहांपर क्षायिक और औपशमिकभाव साथ साथ नहीं पाये जाते हैं। इसी कारण पंचसंयोगी भंगका भी यहां अभाव है। इनके अतिरिक्त स्वसंयोगी भंगों-मेंसे क्षायोपशमिक-क्षायोपशमिक, औद्यिक-औद्यिक और पारिणामिक-पारिणामिक, ये तीन भंग और भी होते हैं। औपशमिक और क्षायिकके स्वसंयोगी भंग यहां सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्येकसंयोगी पांच, द्विसंयोगी नौ, त्रिसंयोगी सात, चतुःसंयोगी दो और स्वसंयोगी तीन, ये सव मिलाकर (५+९+७+२+३=२६) असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें छव्वीस भंग होते हैं। ये ही छव्वीस भंग देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्र-मत्तसंयत गुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपकश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें औपशमिक-भावके विना शेष चार भाव ही होते हैं। अतएव उनके प्रत्येकसंयोगी भंग चार, द्विसंयोगी भंग छह, त्रिसंयोगी भंग चार और चतुःसंयोगी भंग एक होता है। तथा चारों भावोंके स्वसंयोगी चार भंग और भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर (४+६+४+१+४=१९) उन्नीस भंग क्षपकश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं। उपरामश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें पांचों ही मूळ भाव सम्भव हैं, क्योंकि, यहांपर क्षायिकसम्यक्त्वके साथ औपशमिकचारित्र भी पाया जाता है। अतएव पांचों भावोंके प्रत्येकसंयोगी पांच भंग, द्विसंयोगी दश भंग, त्रिसंयोगी दश भंग, चतुःसंयोगी पांच तदो मिच्छादिद्विस्स ओदइओ चेव भावो अत्थि, अण्णे भावा णित्थि ति णेदं घडदे १ ण एस दोसो, मिच्छादिद्विस्स अण्णे भावा णित्थि ति सुत्ते पिडसेहाभावा । किंतु मिच्छत्तं मोत्तूण जे अण्णे गिद-िलंगादओ साधारणभावा ते मिच्छादिद्वित्तस्स कारणं ण होति । मिच्छत्तोदओ एक्को चेव मिच्छत्तस्स कारणं, तेण मिच्छादिद्वि ित्त भावो ओदइओ ति परुविदो ।

#### सासणसम्मादिहि ति को भावो, पारिणामिओ भावों ॥३॥

एत्थ चोदओ भणदि— भावो पारिणामिओ त्ति णेदं घडदे, अण्णेहिंतो अणु-प्पण्णस्स परिणामस्स अत्थित्तविरोहा । अह अण्णेहिंतो उप्पत्ती इच्छिज्जदि, ण सो पारिणामिओ, णिक्कारणस्स सकारणत्तविरोहा इदि । परिहारो उच्चदे । तं जहा— जो कम्माणमुद्य-उवसम-खइय-खओवसमेहि विणा अण्णेहिंतो उप्पण्णे परिणामो सो पारि-णामिओ भण्णदि, ण णिक्कारणो कारणमंतरेणुप्पण्णपरिणामाभावा । सत्त-पमेयत्तादओ

भंग होते हैं और पंचसंयोगी एक भंग होता है। तथा स्वसंयोगी भंग चार ही होते हैं, क्योंकि यहांपर क्षायिकसम्यक्त्वके साथ क्षायिकभावका अन्य भेद सम्भव नहीं है। इस प्रकार सब मिलाकर (५ + १० + १० + ५ + १ + ४ = ३५) पैंतीस भंग उपरामश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं।

इसलिए मिथ्यादिष्ट जीवके केवल एक औदियक भाव ही होता है, और अन्य भाव नहीं होते हैं, यह कथन घटित नहीं होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 'मिथ्यादृष्टिके औद्यिक भावके अतिरिक्त अन्य भाव नहीं होते हैं, इस प्रकारका सूत्रमें प्रतिषेध नहीं किया गया है। किन्तु मिथ्यात्वको छोड़कर जो अन्य गित, छिंग आदिक साधारण भाव हैं, वे मिथ्या- दृष्टित्वके कारण नहीं होते हैं। एक मिथ्यात्वका उद्य ही मिथ्यादृष्टित्वका कारण है, इसिछए 'मिथ्यादृष्टि' यह भाव औद्यिक कहा गया है।

सासादनसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥ ३॥

शंका — यहां पर शंकाकार कहता है कि 'भाव पारिणामिक है' यह वात श्रिटत नहीं होती है, क्योंकि, दूसरोंसे नहीं उत्पन्न होनेवाले पारिणामके अस्तित्वका विरोध है। यदि अन्यसे उत्पत्ति मानी जावे तो पारिणामिक नहीं रह सकता है, क्योंकि, निष्कारण वस्तुके सकारणत्वका विरोध है?

समाधान—उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है— जो कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपमके विना अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुआ परिणाम है, वह पारिणामिक कहा जाता है। न कि निष्कारण भावको पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि,

१ सासादनसम्यग्दष्टिरिति पारिणामिको भाषः । सः सिः १,८ः विदिये पुण पारिणामिओ भावो । गोः जीः ११०

......

भावा णिक्कारणा उवलब्भंतीदि चे ण, विसेससत्तादिसरूवेण अपरिणमंतसत्तादिसामण्णाणु-वलंभा । सासणसम्मादिष्टित्तं पि सम्मत्त-चारित्तमयिवरोहिअणंताणुवंधिचउक्करसुदय-मंतरेण ण होदि त्ति ओद्इयमिदि किण्णेच्छिज्जिदि १ सच्चमेयं, किंतु ण तथा अप्पणा अत्थि, आदिमचदुगुणद्वाणभावपरूवणाए दंसणमोहवदिरित्तसेसकम्मेसु विवक्खाभावां । तदो अप्पिद्स्स दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण उवसमेण खएण खओवसमेण वा ण होदि त्ति णिक्कारणं सासणसम्मत्तं, अदो चेव पारिणामियत्तं पि । अणेण णाएण सच्व-भावाणं पारिणामियत्तं पसज्जदीदि चे होदु, ण कोइ दोसो, विरोहाभावा । अण्णभावेसु पारिणामियववहारो किण्ण कीरदे १ ण, सासणसम्मत्तं मोत्तृण अप्पिदकम्मादो णुप्पण्णस्स अण्णस्स भावस्स अणुवलंभा ।

कारणके विना उत्पन्न होनेवाले परिणामका अभाव है।

शंका—सत्त्व, प्रमेयत्व आदिक भाव कारणके विना भी उत्पन्न होनेवाले पाये जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विशेष सत्त्व आदिके स्वरूपसे नहीं परिणत होने-वाळे सत्त्वादि सामान्य नहीं पाये जाते हैं।

र्गंका—सासादनसम्यग्दिष्टपना भी सम्यक्तव और चारित्र, इन दोनोंके विरोधी अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उदयके विना नहीं होता है, इसिलए इसे औदियक क्यों नहीं मानते हैं?

समाधान—यह कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि, आदिके चार गुणस्थानोंसम्बन्धी भावोंकी प्ररूपणामें दर्शनमोहनीय कर्मके सिवाय रोष कर्मोंके उदयकी विवक्षाका अभाव है। इसाछिए विवक्षित दर्शनमोहनीयकर्मके उदयसे, उपरामसे, क्षयसे अथवा क्षयोपरामसे नहीं होता है, अतः यह सासादन-सम्बन्द्य निष्कारण है और इसीछिए इसके पारिणामिकपना भी है।

र्गुका—इस न्यायके अनुसार तो सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—यदि उक्त न्यायके अनुसार सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग आता है, तो आने दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं आता।

शंका—यदि ऐसा है, तो फिर अन्य भावोंमें पारिणामिकपनेका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सासादनसम्यक्त्वको छोड़कर विवक्षित कर्मसे नहीं उत्पन्न होनेवाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता।

१ एदे भावा णियमा दंसणमोहं पडुच मणिदा हु। चारित्तं णिथ जदो अविरदअंतेसु ठाणेसु॥ गी. जी. १२.

#### सम्मामिच्छादिद्वि त्ति को भावो, खओवसिमओ भावों।। ४॥

पिडवंधिकम्मोदए संते वि जो उवलब्भइ जीवगुणावयवो सो खओवसिमओ उच्चइ। कुदो १ सव्वघादणसत्तीए अभावो खओ उच्चिद। खओ चेव उवसमो खओवसमो, तिम्ह जादो भावो खओवसिमओ। ण च सम्मामिच्छत्तुदए संते सम्मत्तस्य किणया वि उव्वरिद, सम्मामिच्छत्तस्य सव्वघादित्तण्णहाणुववत्तिदो। तदो सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयिपिदि ण घडदे १ एत्थ पिरहारो उच्चदे— सम्मामिच्छत्तुदए संते सहहणासहहण्प्यो करंचिओ जीवपरिणामो उप्पज्जइ। तत्थ जो सहहणंसो सो सम्मत्तावयवो। तं सम्मामिच्छत्तुदओ ण विणासेदि ति सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयं। असहहणमागेण विणा सहहणभागस्तेव सम्मामिच्छत्तववएसो णित्थि ति ण सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयिपिदि चे एवंविहिविवक्खाए सम्मामिच्छत्तं खओवसिमयं मा होदु, किंतु अवयव्यवयविराकरणानिराकरणं पडुच्च खओवसिमयं सम्मामिच्छत्तद्वकम्मं पि सव्वघादी चेव होदु, जच्चंतरस्स

सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपश्चिक भाव है ॥ ४ ॥

शंका—प्रतिबंधी कर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयव (अंश) पाया जाता है, वह गुणांश क्षायोपशमिक कहलाता है, क्योंकि, गुणोंके सम्पूर्णरूपसे घातनेकी शक्तिका अभाव क्षय कहलाता है। अयरूप ही जो उपशम होता है, वह क्षयोपशम कहलाता है। उस क्षयोपशममें उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायोपशमिक कहलाता है। किन्तु सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके उदय रहते हुए सम्यक्त्वकी कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा, सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सर्वधातीपना वन नहीं सकता है। इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायोपशमिक है, यह कहना घटित नहीं होता ?

समाधान— यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं— सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके उदय होने पर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक करंचित अर्थात् शबित या मिश्रित जीवपरिणाम उत्पन्न होता है, उसमें जो श्रद्धानांश है, वह सम्यक्त्वका अवयव है। उसे सम्यग्मिथ्यात्व कर्मका उदय नहीं नष्ट करता है, इसिलिय सम्यग्मिथ्यात्वभाव श्रायोपशमिक है।

रंका — अश्रद्धान भागके विना केवल श्रद्धान भागके ही 'सम्यग्मिध्यात्व' यह संज्ञा नहीं है, इसलिए सम्यग्मिध्यात्वभाव क्षायोपशिमक नहीं है?

समाधान उक्त प्रकारकी विवक्षा होने पर सम्यग्मिध्यात्वभाव क्षायोपशमिक भिले ही न होने, किन्तु अवयवीके निराकरण और अवयवके अनिराकरणकी अपेक्षा वह क्षायोपशमिक है। अर्थात् सम्यग्मिध्यात्वके उदय रहते हुए अवयवीरूप शुद्ध आत्माका तो निराकरण रहता है, किन्तु अवयवरूप सम्यक्तवगुणका अंश प्रगट रहता है। इस प्रकार क्षायोपशमिक भी वह सम्यग्मिध्यात्व द्रव्यकर्म सर्वघाती ही होने, क्योंकि,

१ सम्यग्मिथ्याद्दष्टिरिति क्षायोपशमिको भावः । स. सि. १, ८. मिस्से खओवसमिओ।गो.जी. ११.

२ प्रतिषु 'तं ओवसमियं ' इति पाठः ।

सम्मामिच्छत्तस्स सम्मत्ताभावादो । किंतु सहहणभागो असहहणभागो ण होदि, सहहणासहहणाणमेयत्तिवरोहा । ण च सहहणभागो कम्मोद्यजणिओ, तत्थ विवरीयत्ताभावा ।
ण य तत्थ सम्मामिच्छत्तववएसाभावो, समुदाएसु पयद्वाणं तदेगदेसे वि पडित्तदंसणादो ।
तदो सिद्धं सम्मामिच्छत्तं खओवसमियमिदि । मिच्छत्तस्स सव्वधादिफह्याणमुद्यक्खएण
तेसिं चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्स देसघादिफह्याणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण
अणुद्ओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफह्याणमुद्रएण सम्मामिच्छत्तभावो होदि
ात्ति सम्मामिच्छत्तस्स खओवसमियत्तं केई पह्तवयंति, तण्ण धडदे, मिच्छत्तभावस्स वि
खओवसमियत्तप्यसंगा । कुदो १ सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफह्याणमुद्रयक्खएण तेसिं
चेव संतोवसमेण सम्मत्तदेसघादिफह्याणमुद्रयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुद्ओवसमेण वा मिच्छत्तस्स सव्वधादिफह्याणमुद्रएण मिच्छत्तभावुप्पत्तीए उवर्हभा ।

#### असंजदसम्माइडि ति को भावो, उवसमिओ वा खइओ वा खओवसमिओ वा भावो ॥ ५॥

जात्यन्तरभूत सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सम्यक्त्वताका अभाव है। किन्तु श्रद्धानभाग अश्रद्धानभाग नहीं हो जाता है, क्योंकि, श्रद्धान और अश्रद्धानके एकताका विरोध है। और श्रद्धानभाग कर्मोंदय-जिनत भी नहीं हैं, क्योंकि, इसमें विपरीतताका अभाव है। और न उनमें सम्यग्मिथ्यात्व संज्ञाका ही अभाव है, क्योंकि, समुद्रायोंमें प्रवृत्त हुए राष्ट्रोंकी उनके एक देशमें भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसिल्ए यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिथ्यात्व क्षायोपशमिक भाव है।

कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय-क्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे, सम्यक्त्वप्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदय-क्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे, अथवा अनुद्यरूप उपशमसे और सम्यग्मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यसे सम्यग्मिथ्यात्वभाव होता है, इसिल्ए सम्यग्मिथ्यात्वके क्षायोपशमिकता सिद्ध होती है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर तो मिथ्यात्वभावके भी क्षायोपशमिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे और सम्यक्त्वदेशघाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे, अथवा अनु-दयरूप उपशमसे, तथा मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यक्ष किंप्यत्वभावकी उत्पत्ति पाई जाती है।

असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है? औपश्चिमक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है और क्षायोपश्चिक भाव भी है।। ५।।

१ असंयतसम्यग्दृष्टिरिति औपश्चिमको वा क्षायिको वा क्षायोपश्चिमको वा भावः। स. सि. १, ८. अविरदसम्मिम्हि तिण्णेव ॥ गो. जी. ४१.

तं जहा- मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तसव्वघादिफद्याणं सम्मत्तदेसघादिफद्याणं च उवसमेण उद्याभावलक्खणेण उवसमसम्मत्तमुप्पञ्जिद् त्ति तमोवसिमयं। एदेसि चेव खएण उप्पणो खइओ भावो। सम्मत्तस्स देसघादिफद्याणमुद्र्ण सह वद्द्रमाणो सम्मत्त-परिणामो खओवसिमओ। मिच्छत्तस्स सव्वघादिफद्याणमुद्र्यक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुद्र-ओवसमेण वा सम्मत्तस्स देसघादिफद्याणमुद्र्यक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुद्र-ओवसमेण वा सम्मत्तस्स देसघादिफद्याणमुद्र्ण खओवसिमओ भावो ति केई भणिति, तण्ण घडदे, अइवित्तदोसप्पसंगादो। कथं पुण घडदे श जहिष्ट्रयद्वसद्द्रणघायणसत्ती सम्मत्तफद्र्मु खीणा त्ति तेसि खइ्यसण्णा। खयाणमुवसमो पसण्णदा खओवसिम वेदगसम्मत्तमिदि घडदे। एवं सम्मत्ते तिण्णि भावा, अण्णे णित्थ। गदिलिंगाद्ओ भावा तत्थुवलंभंत इदि चे होदु णाम तेसिमित्थित्तं, किंतु ण तेहिंतो सम्मत्तमुप्पञ्जिद। तदो सम्मादिद्वी वि ओदइ्यादिववएसं ण लहदि त्ति घेत्तव्वं।

जैसे- मिथ्यात्व और सम्याग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वघाती स्पर्धकोंके तथा सम्यक्त्व-प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उद्याभावरूप लक्षणवाले उपशमसे उपशमसम्यक्त्व उत्पन्न होता है, इसलिए 'असंयतसम्यग्दिष्ट 'यह भाव औपशमिक है। इन्हीं तीनों प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले भावको क्षायिक कहते हैं। सम्यक्त्वपकृतिके देश-घाती स्पर्धकोंके उद्यक्ते साथ रहनेवाला सम्यक्त्वपरिणाम क्षायोपशमिक कहलाता है। मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्याभावरूप क्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, तथा उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे अथवा अनुद्योपशमनसे, और सम्यक्त्वप्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उद्यसे क्षायोपशमिक भाव कितने ही आचार्य कहते हैं, किन्तु यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, वैसा मानने पर अतिव्याप्ति दोषका प्रसंग आता है।

शंका--तो फिर क्षायोपशमिकभाव कैसे घटित होता है?

समाधान - यथास्थित अर्थके श्रद्धानको घात करनेवाली शक्ति जब सम्यक्त्व-प्रकृतिके स्पर्धकोंमें श्लीण हो जाती है, तब उनकी श्लायिकसंज्ञा है। श्लीण हुए स्पर्धकोंके उपशमको अर्थात् प्रसन्नताको श्लयोपशम कहते हैं। उसमें उत्पन्न होनेसे वेदकसम्यक्त्व श्लायोपशमिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्वमें तीन भाव होते हैं, अन्य भाव नहीं होते हैं।

र्शका — असंयतसम्यग्दिष्टमं गति, लिंग आदि भाव पाये जाते हैं, फिर उनका ग्रहण यहां क्यों नहीं किया?

समाधान--असंयतसम्यग्दिष्टमें भले ही गति, लिंग आदि भावोंका अस्तित्व रहा आवे, किन्तु उनसे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यग्दिष्ट भी औदियक आदि भावोंके व्यपदेशको नहीं प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

१ प्रतिषु 'पर्मण्यदो ' इति पाठः।

#### ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ।। ६ ॥

सम्मादिद्वीए तिण्णि भावे भणिऊण असंजदत्तस्स कदमा भावो होदि ति जाणा-वणहुमेदं सुत्तमागदं । संजमघादीणं कम्माणसुदएण जेणेसो असंजदो तेण असंजदो ति ओद्इओ भावो । हेट्ठिल्लाणं गुणहाणाणमोद्इयमसंजदत्तं किण्ण परूविदं ? ण एस दोसो, एदेणेव तेसिमोद्इयअसंजदभावोवलद्धीदो । जेणेदमंतदीवयं सुत्तं तेणंते ठाइद्ण अहकंत-सच्वसुत्ताणमवयवसरूवं पिडविज्जदि, तत्थ अप्पणो अत्थित्तं वा पयासेदि, तेण अदीद-गुणहाणाणं सच्वेसिमोद्इओ असंजमभावो अत्थि ति सिद्धं । एदमादीए अभिणय एत्थ भणंतस्स को अभिष्पाओ ? उच्चदे- असंजमभावस्स पज्जवसाणपरूवणहुसुविरमाणम-संजमभावपिडसेहद्वं चेत्थेदं उच्चदे ।

#### संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसि**भओ** भावो<sup>ै</sup> ॥ ७ ॥

किन्त असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औदायिकभावसे है ॥ ६ ॥

सम्यग्दिष्टिके तीनों भाव कहकर असंयतके उसके असंयतत्वकी अपेक्षा कौनसा भाव होता है, इस बातके बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। चूंकि संयमके घात करनेवाले कर्मोंके उदयसे यह असंयतक्षप होता है, इसलिए 'असंयत' यह औद्यिकभाव है।

शंका अधस्तन गुणस्थानों के असंयतपनेको औदियक क्यों नहीं कहा ?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इसी ही सूत्रसे उन अधस्तन गुण-स्थानोंके औदियक असंयतभावकी उपलब्धि होती है। चूंकि यह सूत्र अन्तदीपक है, इसलिए असंयतभावको अन्तमें रख देनेसे वह पूर्वोक्त सभी सूत्रोंका अंग वन जाता है। अथवा, अतीत सर्व सूत्रोंमें अपने अस्तित्वको प्रकाशित करता है, इसलिए सभी अतीत गुणस्थानोंका असंयमभाव औदियक होता है, यह बात सिद्ध हुई।

शंका—यह 'असंयत' पद आदिमें न कहकर यहांपर कहनेका क्या अभिप्राय है?
समाधान—यहां तकके गुणस्थानोंके असंयमभावकी अन्तिम सीमा बतानेके
लिए और ऊपरके गुणस्थानोंके असंयमभावके प्रतिषेध करनेके लिए यह असंयत पद
यहांपर कहा है।

संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत, यह कौनसा भाव है ? क्षायोप-शमिक भाव है ॥ ७ ॥

१ असंयतः पुनरोदियिकेन भावेन । स. सि. १, ८.

२ संयतासंयतः प्रमत्तसंयतोऽप्रमत्तसंयत इति च क्षायोपश्चमिको भावः । स. सि. १,८. देसविरदे पमरे इदरे य खओवसमियभावो दु । सो खळ चरित्तमोहं पडुच भगियं तहा उवरिं । गो. जी. १३.

तं जहा- चारित्तमोहणीयकम्मोद् खओवसमसण्णिदे संते जदो संजदासंजद-पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजदत्तं च उप्पज्जिद्दि, तेणेदे तिण्णि वि भावा खओवसिमया। पच्चक्खाणावरण-चदुसंजलण-णवणोकसायाणमुद्दयस्स सव्वप्पणा चारित्तिविणासणसत्तीए अभावादो तस्स खयसण्णा। तेसिं चेव उप्पण्णचारित्तं सेिंडं वावारंतस्स उवसममण्णा। तेहि दोहितो उप्पण्णा एदे तिण्णि वि भावा खओवसिमया जादा। एवं संते पच्चक्खाणा-वरणस्स सव्वधादितं फिट्टिदि त्ति उत्ते ण फिट्टिदि, पच्चक्खाणं सव्वं धादयदि ति तं सव्वधादी उच्चिदि। सव्वमपच्चक्खाणं ण धादेदि, तस्स तत्थ वावारा-भावा। तेण तप्परिणदस्स सव्वधादिसण्णा। जस्सोदए संते जम्रुप्पज्जमाणमु-वलक्मिदि ण तं पिंड तं सव्वधाइववएसं लहइ, अइप्पसंगादो। अपच्चक्खाणा-वरणच्यक्कस्स सव्वधादिफद्याणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण चदुसंज-लण-णवणोकसायाणं सव्वधादिफद्याणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण देस-धादिफद्दयाणमुद्दएण पच्चक्खाणावरणचदुक्कस्स सव्वधादिफद्याणमुदएण देससंजमो

समाधान—वैसा माननेपर भी प्रत्याख्यानावरण कषायका सर्वघातिपना नष्ट नहीं होता है, क्योंकि, प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान (संयम) गुणको घातता है, इसिल्टिए वह सर्वघाती कहा जाता है। किन्तु सर्व अप्रत्याख्यानको नहीं घातता है, क्योंकि, उसका इस विषयमें व्यापार नहीं है। इसिल्टिए इस प्रकारसे परिणत प्रत्याख्यानावरण कषायके सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है। जिस प्रकृतिके उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाति संज्ञाको नहीं प्राप्त होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो अतिप्रसंग दोष आजायगा।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे और उन्हींके सद्वस्थारूप उपरामसे, तथा चारों संज्वलन और नवों नोकषायोंके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षयसे और उन्हींके सद्वस्थारूप उपरामसे तथा देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे और प्रत्याख्यानावरण कषायचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयसे देशसयंम उत्पन्न होता

चूंकि क्षयोपरामनामक चारित्रमोहनीयकर्मका उदय होने पर संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतपना उत्पन्न होता है, इसिलए ये तीनों ही भाव क्षायोप-शामिक हैं। प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, संज्वलनचतुष्क और नव नोकषायों के उद्यके सर्व प्रकारसे चारित्र विनाश करनेकी शक्तिका अभाव है, इसिलए उनके उद्यकी क्षय संज्ञा है। उन्हीं प्रकृतियों की उत्पन्न हुए चारित्रको अथवा श्रेणीको आवरण नहीं करनेके कारण उपशम संज्ञा है। क्षय और उपशम, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी क्षायोशिमक हो जाते हैं।

र्गुका—यदि ऐसा माना जाय, तो प्रत्याख्यानावरण कषायका सर्वघातिपना नष्ट हो जाता है?

उप्पन्नदि । वारसकसायाणं सन्वधादिफद्दयाणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण चदुसंज्ञलण-णवणोकसायाणं सन्वधादिफद्दयाणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण देसधादिफद्द्याणमुद्दएण पमत्तापमत्तसंजमां उप्पन्नंति, तेणेदे तिण्णि वि भावा खओवसिमया
इदि के वि भणंति । ण च एदं समंजसं । कुदो ? उद्याभावो उवसमो ति कड्डु उद्यविरहिद्सन्वपयडीहि द्विदि-अणुभागफद्दएहि अ उवसमसण्णा लद्धा । संपिष्ठि ण क्खओ
अत्थि, उद्यस्स विज्जमाणस्स खयन्ववएसिवरोहादो । तदो एदे तिण्णि भावा उद्ओवसमियत्तं पत्ता । ण च एवं, एदेसिमुद्ओवसिमयत्तपदुप्पायणसुत्ताभावा । ण च फलं
दाऊण णिज्जरियगयकम्मक्खंडाणं खयन्ववएसं काऊण एदेसिं खओवसिमयत्तं वोत्तं
जुत्तं, मिन्छादिद्विआदि सन्वभावाणं एवं संते खओवसिमयत्तप्यसंगा । तम्हा पुन्विल्लो
चेय अत्थो घेत्तन्वो, णिरवज्जत्तादो । दंसणमोहणीयकम्मस्स उवसम-खय-खओवसमे
अस्सिद्ण संजदासंजदादीणमोवसिमयादिभावा किण्ण पर्विदा ? ण, तदो संजमासंजमादिभावाणमुप्पत्तीए अभावादो । ण च एत्थ सम्मत्तविसया पुन्छा अत्थि, जेण दंसण-

है। अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंके सर्वधाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपरामसे चारों संज्वलन और नवों नोकषायोंके सर्वधाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, तथा उन्हींके सद्वस्थारूप उद्यसे और देशधाती स्पर्धकोंके उद्यसे प्रमन्त और अप्रमन्त गुणस्थानसम्बन्धी संयम उत्पन्न होता है, इसिलिए उक्त तीनों ही भाव क्षायोपशामिक हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन गुक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि, उद्यके अभावको उपशम कहते हैं, ऐसा अर्थ करके उद्यसे विरहित सर्वप्रकृतियोंको तथा उन्हींके स्थिति और अनुभागके स्पर्धकोंको उपशमसंक्षा प्राप्त हो जाती है। अभी वर्तमानमें क्षय नहीं है, क्योंकि, जिस प्रकृतिका उदय विद्यमान है, उसके क्षय संज्ञा होनेका विरोध है। इसिलिए ये तीनों ही भाव उदयोपशमिकपनेको प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, उक्त तीनों गुणस्थानोंके उदयोपशमिकपना प्रतिपादन करनेवाले सूत्रका अभाव है। और, फलको देकर एवं निर्जराको प्राप्त होकर गये हुए कर्मस्कंधोंके 'क्षय' संज्ञा करके उक्त गुणस्थानोंको क्षायोपशमिक कहना भी गुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टि आदि सभी भावोंके क्षायोपशमिकताका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। इसिलिए पूर्वोक्त ही अर्थ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, वही निरवध (निर्दोष) है।

ग्रंका—दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, क्षय और क्षयोपशमका आश्रय करके संयतासंयतादिकोंके औपशमिकादि भाव क्यों नहीं बताये गये ?

समाधान नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके उपरामादिकसे संयमासंयमादि भावोंकी उत्पत्ति नहीं होती। दूसरे, यहां पर सम्यक्त्व-विषयक पृच्छा (प्रश्न) भी नहीं है,

१ प्रतिषु '-सेजमो ' इति पाठः ।

मोहणिबंधणओवसमियादिभावेहि संजदासंजदादीणं ववएसो होज्ज । ण च एवं, तथाणुवरुंभा ।

चदुण्हमुवसमा ति को भावो, ओवसिमओ भावो ॥ ८॥

तं जहा- एक्कवीसपयडीओ उवसामेंति त्ति चढुण्हं ओवसमिओ भावो । होढु णाम उवसंतकसायस्स ओवसमिओ भावो उवसमिदासेसकसायत्तादो । ण सेसाणं, तत्थ असेसमोहस्सुवसमाभावा १ ण, अणियद्विवादरसांपराइय-सुहुमसांपराइयाणं उवसमिद-थोवकसायजणिदुवसमपरिणामाणं ओवसमियभावस्स अत्थित्ताविरोहा । अपुव्वकरणस्स अणुवसंतासेसकसायस्स कधमोवसमिओ भावो १ ण, तस्स वि अपुव्वकरणेहि पिड-समयमसंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मक्खंडे णिज्जरंतस्स द्विदि-अणुभागखंडयाणि घादिद्ण कमेण ठिदि-अणुभागे संखेज्जाणंतगुणहीणे करेतस्स पारद्ववसमणिकरियस्स तदिवरोहा ।

जिससे कि दर्शनमोहनीय निमित्तक औपशमिकादि भावोंकी अपेक्षा संयतासंयतादिकके औपशमिकादि भावोंका व्यपदेश हो सके। ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था नहीं पाई जाती है।

अपूर्वकरण आदि चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक यह कौनसा भाव है ? औपश्चमिक भाव है ॥ ८॥

वह इस प्रकार हैं – चारित्रमोहनीयकर्मकी इकीस प्रकृतियोंका उपरामन करते हैं. इसिटिए चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंके औपरामिकभाव माना गया है।

शंका—समस्त कषाय और नोकषायोंके उपरामन करनेसे उपराान्तकषायवीत-रागछग्रस्थ जीवके औपरामिक भाव भले ही रहा आवे, किन्तु अपूर्वकरणादि रोष गुण-स्थानवर्ती जीवोंके औपरामिक भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें संमस्त मोहनीयकर्मके उपरामका अभाव है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, कुछ कषायोंके उपरामन किए जानेसे उत्पन्न हुआ है उपराम परिणाम जिनके, ऐसे अनिवृत्तिकरण बादरसाम्पराय और सूक्ष्मसाम्पराय-संयतके उपरामभावका अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है।

शंका—नहीं उपरामन किया है किसी भी कषायका जिसने, ऐसे अपूर्वकरण-संयतके औपरामिक भाव कैसे माना जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपूर्वकरण-परिणामोंके द्वारा प्रतिसमय असंख्यात-गुणश्रेणीरूपसे कर्मस्कंधोंकी निर्जरा करनेवाले, तथा स्थिति और अनुभागकांडकोंको घात करके क्रमसे कषायोंकी स्थिति और अनुभागको असंख्यात और अनन्तगुणित हीन करनेवाले, तथा उपरामनिक्रयाका प्रारंभ करनेवाले, ऐसे अपूर्वकरणसंयतके उपराम-भावके माननेमें कोई विरोध नहीं है।

१ प्रतिषु ' उवसमो ' इति पाठः।

२ चतुर्णामुपशमकानामीपशमिको भावः । स. सि. १, ८. उवसमभावी उवसामगेसु । गी. जी १४.

कम्माणमुवसमेण उप्पण्णो भावो ओवसिमओ भण्णइ । अपुन्वकरणस्स तद्भावा णोव-सिमओ भावो इदि चे ण, उवसमणसित्तसमण्णिदअपुन्वकरणस्स तदिश्वताविरोहा । तथा च उवसमे जादो उवसिमयकम्माणमुवसमण्डं जादो वि ओवसिमओ भाओ ति सिद्धं । अथवा भविस्समाणे भूदोवयारादो अपुन्वकरणस्स ओवसिमओ भावो, सयला-संजमे पयट्टचक्कहरस्स तित्थयरववएसो न्व ।

#### चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, खइओ भावो ॥ ९ ॥

सजोगि-अजोगिकेवर्राणं खिवदघाइकम्माणं होतु णाम खइओ भावो । खीण-कसायस्स वि होतु, खिवदमोहणीयत्तादो । ण सेसाणं, तत्थ कम्मक्खयाणुवरुंभा १ ण, बादर-सुहुमसांपराइयाणं पि खिवयमोहेयदेसाणं कम्मक्खयजणिदभावोवरुंभा । अपुच्व-

शंका--कर्मों के उपरामनसे उत्पन्न होनेवाला भाव औपरामिक कहलाता है। किन्तु अपूर्वकरणसंयतके कर्मों के उपरामका अभाव है, इसलिए उसके औपरामिक भाव नहीं मानना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमनशक्तिसे समन्वित अपूर्वकरणसंयतके औप-शमिकभावके अस्तित्वको माननेमें कोई विरोध नहीं है।

इस प्रकार उपराम होनेपर उत्पन्न होनेवाला और उपरामन होने योग्य कर्मोंके उपरामनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव औपरामिक कहलाता है, यह बात सिद्ध हुई। अथवा, भविष्यमें होनेवाले उपराम भावमें भूतकालका उपचार करनेसे अपूर्वकरणके औपरामिक भाव बन जाता है, जिस प्रकार कि सर्व प्रकारके असंयममें प्रवृत्त हुए चक्रवर्ती तीर्थंकरके 'तीर्थंकर' यह व्यपदेश बन जाता है।

चारों क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ॥ ९ ॥

शंका—घातिकमाँके क्षय करनेवाले सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके क्षायिक भाव भले ही रहा आवे। क्षीणकषाय वीतरागछ्यस्थके भी क्षायिक भाव रहा आवे, क्योंकि, उसके भी मोहनीयकर्मका क्षय हो गया है। किन्तु स्क्ष्मसाम्पराय आदि शेष क्षपकोंके क्षायिक भाव मानना युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, उनमें किसी भी कर्मका क्षय नहीं पाया जाता है?

समाधान नहीं, क्योंकि, मोहनीयकर्मके एक देशके क्षपण करनेवाले वादर-साम्पराय और सूक्ष्मसाम्पराय क्षपकोंके भी कर्मक्षय-जनित भाव पाया जाता है।

१ चतुर्षु क्षपकेषु सयोगायोगकेविलनोश्च क्षायिको भावः । सः सिः २, ८ खवगेष्ठ खहओ भावो णियमा अजोगिचरिमो सि सिद्धे य ॥ गो. जी. १४.

करणस्स अविणहकम्मस्स कथं खइओ भावो १ ण, तस्स वि कम्मक्खयणिमित्तपरिणामु-वर्लभा । एत्थ वि कम्माणं खए जादो खइओ, खयद्वं जाओ वा खइओ भावो इदि दुविहा सद्दुप्पत्ती घेत्तव्वा । उवयारेण वा अपुव्यकरणस्स खइओ भावो । उवयारे आसइज्जमाणे अइप्पसंगो किण्ण होदीदि चे ण, पच्चासत्तीदो अइप्पसंगपि सिहादो ।

ओघाणुगमो समत्तो ।

#### आदेसेण गइयाणुवादेण णिरयगईए णेरइएसु मिच्छादिहि ति को भावो, ओदइओ भावो ॥ १०॥

कुदो १ मिच्छत्तुद्यजाणिद्असद्दृणपरिणामुवलंभा । सम्मामिच्छत्तसच्वघादि-फद्द्याणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण सम्मत्तदेसघादिफद्द्याणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुद्ओवसमेण वा मिच्छत्तसच्वघादिफद्द्याणमुद्दएण मिच्छाइद्वी

शंका—किसी भी कर्मके नष्ट नहीं करनेवाले अपूर्वकरणसंयतके क्षायिकभाव कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसके भी कर्मक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाये जाते हैं।

यहां पर भी कर्मोंके क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायिक है, तथा कर्मोंके क्षयके लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है, ऐसी दो प्रकारकी शब्द-ब्युत्पत्ति प्रहण करना चाहिए। अथवा उपचारसे अपूर्वकरण संयतके क्षायिक भाव मानना चाहिए।

र्शका — इस प्रकार सर्वत्र उपचारके आश्रय करने पर अतिप्रसंग दोष क्यों नहीं प्राप्त होगा ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, प्रत्यासत्ति अर्थात् समीपवर्ती अर्थके प्रसंगसे अति-प्रसंग दोषका प्रतिषेध हो जाता है।

इस प्रकार ओघ भावानुगम समाप्त हुआ।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नाराकियोंमें मिथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है १ औद्यिक भाव है ॥ १०॥

क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुआ अश्रद्धानरूप परिणाम पाया जाता है।

र्शका सम्याग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सद-वस्थारूप उपरामसे, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सदवस्थारूप उपरामसे अथवा अनुदयोपरामसे और मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती

र प्रतिषु ' खयहन्जाओ ' इति पाठः ।

१ विशेषेण गत्यतुवादेस नरकगती प्रथमायां पृथिष्यां नारकाणां मिथ्यादृष्ट्याचसंयतसम्यग्दृष्ट्यन्तानां सामान्यवत् । सः सिः १, ८ः ३ अप्रतौ 'सम्मत्तदेसघादि ... ... संतोवसमेण ' इति पाठस्य द्विरावृत्तिः ।

उप्पन्नदि ति खओवसिमओ सो किण्ण होदि ? उच्चदे— ण ताव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-देसघादिफद्याणमुद्यक्खओ संतोवसमो अणुद्ओवसमो वा मिच्छादिद्वीए कारणं, सव्विह-चारित्तादो । जं जदो णियमेण उपपन्नदि तं तस्स कारणं, अण्णहा अणवत्थाप्पसंगादो । जदि मिच्छत्तुप्पन्नणकाले विज्ञमाणा तक्कारणत्तं पिडवन्नित तो णाण-दंसण-असंजमा-दओ वि तक्कारणं होति । ण चेवं, तहाविहववहाराभावा । मिच्छादिद्वीए पुण मिच्छत्तुद्ओ कारणं, तेण विणा तद्णुप्पत्तीए।

### सासणसम्माइडि ति को भावो, पारिणामिओ भावो ॥ ११ ॥

अणंताणुबंधीणग्रुद्एणेव सासणसम्मादिट्ठी होदि ति ओद्इओ भावो किण्ण उच्चदे १ ण, आइल्लेस चदुस वि गुणट्ठाणेस चारित्तावरणितव्वोद्एण पत्तासंजमेस दंसण-मोहणिबंधणेस चारित्तमोहविवक्खाभावा। अप्पिद्स्स दंसणमोहणीयस्स उद्एण उवसमेण खएण खओवसमेण वा सासणसम्मादिट्ठी ण होदि ति पारिणामिओ भावो।

स्पर्धकोंके उदयसे मिथ्यादृष्टिभाव उत्पन्न होता है, इसिलए उसे क्षायोपदामिक क्यों न माना जाय?

समाधान न तो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके देशघातीस्पर्धकोंका उद्यक्षय, अथवा सद्वस्थारूप उपराम, अथवा अनुद्यरूप उपराम मिथ्यादृष्टिभावका कारण है, क्योंकि, उसमें व्यभिचार दोष आता है। जो जिससे नियमतः उत्पन्न
होता है, वह उसका कारण होता है। यदि ऐसा न माना जावे, तो अनवस्था दोषका
प्रसंग आता है। यदि यह कहा जाय कि मिथ्यात्वके उत्पन्न होनेके कालमें जो भाव
विद्यमान हैं, वे उसके कारणपनेको प्राप्त होते हैं। तो फिर ज्ञान, दर्शन, असंयम आदि भी
मिथ्यात्वके कारण हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारका व्यवहार नहीं
पाया जाता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि मिथ्यादृष्टिका कारण मिथ्यात्वका उद्य
ही है, क्योंकि, उसके विना मिथ्यात्वभावकी उत्पत्ति नहीं होती है।

नारकी सासादनसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है? पारिणामिक भाव है।। ११।। शंका—अनन्तानुबन्धी चारों कषायोंके उदयसे ही जीव सासादनसम्यग्दृष्टि होता है, इसलिए उसे औद्धिकभाव क्यों नहीं कहते हैं?

समाधान नहीं,क्योंकि, दर्शनमोहनीयनिवन्धनक आदिके चारों ही गुणस्थानोंमें चारित्रको आवरण करनेवाले मोहकर्मके तीव उद्यसे असंयमभावके प्राप्त होनेपर भी चारित्रमोहनीयको विवक्षा नहीं की गई है। अतएव विवक्षित दर्शनमोहनीय कर्मके उद्यसे, उपशमसे, क्षयसे, अथवा क्षयोपशमसे सासादनसम्यग्दृष्टि नहीं होता है, इसलिए वह पारिणामिक भाव है।

१ अ-कप्रत्योः ' अणवद्धा ' इति पाठः ।

### सम्मामिच्छादिद्वि ति को भावो, खओवसिमओ भावो ॥ १२ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छत्तदए संते वि सम्मइंसणेगदेसमुवलंभा । सम्मामिच्छत्तभावे पत्तजच्चंतरे अंसंसीभावो णित्थ त्ति ण तत्थ सम्मइंसणस्स एगदेस इदि चे, होदु णाम अभेदिविवक्खाए जच्चंतरत्तं । भेदे पुण विविक्खिदे सम्मइंसणभागो अत्थि चेव, अण्णहा जच्चंतरत्तिरोहा । ण च सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधाइत्तमेवं संते विरुज्झइ, पत्तजच्चंतरे सम्मइंसणंसाभावदो तस्स सव्वधाइत्ताविरोहा । मिच्छत्तसव्वधाइफइयाणं उदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण सम्मत्तस्स देसधादिफइयाणमुद्रयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तसव्वधादिफइयाणमुद्रएण सम्मामिच्छत्तं होदि ति तस्स खओवसमियत्तं केई भणंति, तण्ण घडदे । कुदो ? सव्विहचारित्तादो । विउचारो पुव्वं परूविदो ति णेह परूविज्जदे ।

#### असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, उवसमिओ वा, खइओ वा, खओवसमिओ वा भावो ॥ १३॥

नारकी सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह कौनसा भाव है शक्षायोपशमिक भाव है ॥१२॥ क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके उदय होनेपर भी सम्यग्दर्शनका एक देश पाया जाता है।

शंका—जात्यन्तरत्व (भिन्न जातीयता) को प्राप्त सम्यग्मिध्यात्वभावमें अंशांशी (अवयव-अवयवी) भाव नहीं है, इसिल्ए उसमें सम्यग्दर्शनका एक देश नहीं है ?

समाधान—अभेदकी विवक्षामें सम्यग्मिध्यात्वके भिन्नजातीयता भछे ही रही आवे, किन्तु भेदकी विवक्षा करनेपर उसमें सम्यग्दर्शनका एक भाग (अंश) है ही। यदि ऐसा न माना जाय, तो उसके जात्यन्तरत्वके माननेमें विरोध आता है। और, ऐसा माननेपर सम्यग्मिध्यात्वके सर्वधातिपना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, सम्यग्मिध्यात्वके भिन्नजातीयता प्राप्त होनेपर सम्यग्दर्शनके एक देशका अभाव है; इसिंखिए उसके सर्वधातिपना माननेमें कोई विरोध नहीं आता।

कितने ही आचार्य, मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपरामसे, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उद्यक्षयसे और उन्हींके सद्वस्थारूप उपराम, अथवा अनुद्यरूप उपरामसे, और सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्यसे सम्यग्मिथ्यात्वमाव होता है, इसिलए उसके क्षायोपरामिकता कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, उक्त लक्षण सन्यभिचारी है। व्यभिचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है, (देखो पृ.१९९) इसिलए यहां नहीं कहते हैं।

नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि यह कीनसा भाव है ? औपश्चामिक भाव भी है, क्षायिक-भाव भी है और क्षायोपश्चामिक भाव भी है ॥ १३॥ तं जहा- तिण्णि वि करणाणि काऊण सम्मत्तं पिडवण्णजीवाणं ओवसिमओ भावो, दंसणमेाहणीयस्स तत्थुदयाभावा । खिवददंसणमोहणीयाणं सम्मादिष्ठीणं खड्यो, पिडवक्खकम्मक्खएणुप्पण्णत्तादो । इदरेसिं सम्मादिष्ठीणं खओवसिमओ, पिडवक्खकम्मोदएण सह लद्धप्पस्त्वत्तादो । मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वधादिफद्दयाणमुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सम्मत्तदेसधादिफद्दयाणमुदएण सम्मादिष्ठी उप्पज्जिद ति तिस्से खओवसिमयत्तं केई भणिति, तण्ण घडदे, विउचार-दंसणादो, अइप्पसंगादो वा ।

#### ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ १४ ॥

संजमघादीणं कम्माणमुदएण असंजमो होदि, तदो असंजदो ति ओदइओ भावो। एदेण अंतदीवएण सुत्तेण अइकंतसव्वगुणद्वाणेसु ओदइयमसंजदत्तमिश्य ति भणिदं होदि।

#### एवं पढमाए पुढवीए णेरइयाणं ॥ १५॥

कुदो ? मिच्छादिट्ठि त्ति ओदइओ, सासणसम्मादिट्ठि त्ति पारिणामिओ, सम्मा-मिच्छादिट्ठि त्ति खओवसमिओ, असंजदसम्मादिट्ठि त्ति उवसमिओ खइओ खओव-

जैसे- अधःकरण आदि तीनों ही करणोंको करके सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके औपशामिक भाव होता है, क्योंकि, वहांपर दर्शनमोहनीयकर्मके उद्यका अभाव है। दर्शनमोहनीयकर्मके क्षपण करनेवाले सम्यन्दिष्ट जीवोंके क्षायिकभाव होता है क्योंकि, वह अपने प्रतिपक्षी कर्मके क्षयसे उत्पन्न होता है। अन्य सम्यन्दिष्ट जीवोंके क्षायोपशामिकभाव होता है, क्योंकि, प्रतिपक्षी कर्मके उद्यके साथ उसके आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके सर्वघाती स्पर्धकांके उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे, अथवा अनुद्यरूप उपशमसे, तथा सम्य-क्त्यकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उद्यसे सम्यन्दिष्ट उत्पन्न होती है, इसलिए उसके भी क्षायोपशमिकता कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु वह घटित नहीं होती है, क्योंकि, वैसा माननेपर व्यभिचार देखा जाता ह, अथवा अतिप्रसंग दोष आता है।

किन्तु नारकी असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औद्यिक भावसे है।। १४।।

चूंकि, असंयमभाव संयमको घात करनेवाले कर्मोंके उदयसे होता है, इसिलए 'असंयत' यह औदियकभाव है। इस अन्तदीपक सूत्रसे अतिकान्त सर्व गुणस्थानोंमें असंयतपना औदियक है, यह सूचित किया गया है।

इस प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंके सर्व गुणस्थानोंसम्बन्धी भाव होते हैं ॥ १५ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि यह औद्यिक भाव है, सासादनसम्यग्दृष्टि यह पारि-णामिकभाव है, सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह क्षायोपशमिकभाव है और असंयतसम्यग्दृष्टि यह समिओ वा भावोः संजमघादीणं कम्माणमुदएण असंजदो त्ति इच्चेदेहि णिरओघादो विसेसाभावा ।

विदियाए जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मिच्छाइट्टि-सासण-सम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमोघं ॥ १६ ॥

सुगममेदं।

असंजदसम्मादिहि ति को भावो, उवसमिओ वा खओव-समिओ वा भावो ॥ १७॥

तं जहा- दंसणमोहणीयस्स उवसमेण उदयाभावलक्खणेण जेणुप्पन्जइ उवसम-सम्मादिष्टी तेण सा ओवसिमया । जिद उदयाभावो वि उवममो उच्चइ, तो देवतं पि ओवसिमयं होन्ज, तिण्हं गईणमुदयाभावेण उपपन्जमाणत्तादो १ ण, तिण्हं गईणं त्थिउक्क-संक्रमण उदयस्सुवलंभा, देवगइणामाए उदओवलंभादो वा । वेदगसम्मत्तस्स दंसण-

औपश्चमिकभाव भी है, क्षायिकभाव भी है और क्षायोपशमिकभाव भी है, तथा संयम-घाती कर्मोंके उद्यसे असंयत है। इस प्रकार नारकसामान्यकी भावप्ररूपणासे कोई विशेषता नहीं है।

द्वितीय पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारकोंमें मिथ्यादृष्टि, सासाद्न-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके भाव ओघके समान हैं।। १६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त नारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव भी है और क्षायोपश्रमिक भाव भी है ॥ १७ ॥

चूंकि, दर्शनमोहनीयके उदयाभावलक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशमसम्यग्दष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए वह औपशमिक है।

शंका—यदि उदयाभावको भी उपशम कहते हैं तो देवपना भी औपशमिक होगा, क्योंकि, वह शेष तीनों गतियोंके उदयाभावसे उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर तीनों गतियोंका स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा उदय पाया जाता है, अथवा देवगतिनामकर्मका उदय पाया जाता है, इसिछए देवपर्यायको औपशमिक नहीं कहा जा सकता।

१ द्वितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टीनां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'वा ' इति पाठो नास्ति ।

३ असंयतसम्यग्दष्टेरोपशमिको वा श्वायोपशमिको वा भावः। स. सि. १,८.

४ पिंडपगईण जा उदयसंगया तीए अणुदयगयाओ । संकामिऊ्ण वेयइ जं एसो धिबुगसंकामो ॥ . पं. सं., संक्रम., ४०.

मोहणीयावयवस्स देसघादिलक्खणस्स उदयादो उप्पण्णसम्मादिष्टिभावो खओवसिमओ । वेदगसम्मत्तफद्याणं खयसण्णा, सम्मत्तपिडवंधणसत्तीए तत्थाभावा । मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणमुद्याभावो उवसमो । तेहि दोहि उप्पण्णत्तादो सम्माइिष्टभावो खइओव-सिमओ । खइओ भावो किण्णोवलब्भदे १ ण, विदियादिसु पुढवीसु खइयसम्मादिष्टीण-मुप्पत्तीए अभावा ।

#### ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ।। १८ ॥

सम्मादिद्वित्तं दुभावसण्णिदं सोच्चा असंजदभावावगमत्थं पुच्छिदसिस्ससंदेह-

विशेषार्थ — गति, जाति आदि पिंड-प्रकृतियों में खे जिस किसी विविधित एक प्रकृतिके उदय आने पर अनुदय-प्राप्त शेष प्रकृतियों का जो उसी प्रकृतिमें संक्रमण होकर उदय आता है, उसे स्तिबुकसंक्रमण कहते हैं। जैसे — एकेन्द्रिय जीवों के उदय-प्राप्त एकेन्द्रिय जातिनामकर्ममें अनुदय-प्राप्त द्वीन्द्रिय जाति आदिका संक्रमण होकर उदयमें आना। गति-नामकर्म भी पिंड-प्रकृति है। उसके चारों भेदों में से किसी एकके उदय होने-पर अनुदय-प्राप्त शेष तीनों गतियों का स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा संक्रमण होकर विपाक होता है। प्रकृतमें यही बात देवगतिको छक्ष्यमें रखकर कही गई है कि देवगित नाम-कर्मके उदयकाल में शेष तीनों गतियों का स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा उदय पाया जाता है।

दर्शनमोहनीयकर्मकी अवयवस्वरूप और देशघाती लक्षणवाली वेदकसम्यक्तव-प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेबाला सम्यग्दिशमाव क्षायोपश्चामिक कहलाता है। वेदक-सम्यक्त्वप्रकृतिके स्पर्धकोंकी क्षय संज्ञा है, क्योंकि, उसमें सम्यग्दर्शनके प्रतिबन्धनकी शक्तिका अभाव है। मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उदयाभावको उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त क्षय और उपशम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्यग्दिशमाव क्षायोपशमिक कहलाता है।

गंका--यहां क्षायिक भाव क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि पृथिवियोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंकी उत्पत्तिका अभाव है।

किन्तु उक्त नारकी असंयतसम्यग्दिष्टयोंका असंयतत्व औद्यिक भावसे है।। १८॥

द्वितीयादि पृथिवियोंके सम्यग्दिष्टित्वको औपरामिक और क्षायोपरामिक, इन दो भावोंसे संयुक्त सुन कर वहां असंयतभावके परिज्ञानार्थ प्रश्न करनेवाळे शिष्यके

१ असंयतः पुनरोदियिकेन भावेन । स. सि. १, ८.

विणासणहुमागदिमदं सुत्तं । संजमघादिचारित्तमोहणीयकम्मोदयसमुप्पण्णतादो असंजद-भावो ओदइओ । अदीदगुणद्वाणेसु असंजदभावस्स अत्थित्तं एदेण सुत्तेण परूविदं ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियपज्जत्त-पंचिं-दियतिरिक्खजोणिणीसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदाण-मोघं ॥ १९॥

कुदो १ मिच्छादिद्वि ति ओदइओ, सासणसम्मादिद्वि ति पारिणामिओ, सम्मा-मिच्छादिद्वि ति खओवसिमओ, सम्मादिद्वि ति ओवसिमओ खइओ खओवसिमओ वा; ओदइएण भावेण पुणो असंजदो, संजदासंजदो ति खओवसिमओ भावो इच्चेदेहि ओघादो चउिवहितिरिक्खाणं भेदाभावा । पंचिदियितिरिक्खजोणिणीसु भेदपदुप्पायणद्व-मुत्तरसुत्तं भणदि—

णविर विसेसो, पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिहि त्ति को भावो, ओवसिमओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २०॥

संदेहको विनाश करनेके लिए यह सूत्र आया है। द्वितीयादि पृथिवीगत असंयतसम्य-ग्हिष्ट नारिकयोंका असंयतभाव संयमघाती चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औदिविक है। तथा, इस सूत्रके द्वारा अतीत गुणस्थानोंमें असंयतभावके अस्तित्वका निरूपण किया गया है।

तिर्दंचगितमें तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय-तिर्यंच योनिमतियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं।। १९॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि यह औद्यिकभाव है, सासादनसम्यग्दृष्टि यह पारिणामिक-भाव है, सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह क्षायोपरामिकभाव है, सम्यग्दृष्टि यह औपरामिक, क्षायिक और क्षायोपरामिक भाव है, तथा औद्यिकभावकी अपेक्षा वह असंयत है; संयतासंयत यह क्षायोपरामिक भाव है। इस प्रकार ओघसे चारों प्रकारके तिर्यंचोंकी भावप्रक्रपणामें कोई भेद नहीं है।

अव पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें भेद प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

विशेष बात यह है कि पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमितयों में असंयतसम्यग्दृष्टि यह कीनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव भी है और क्षायोपश्रमिक भाव भी है ॥ २०॥

१ तिर्यगातौ तिरश्चां मिथ्यादृष्ट्यादिसंयतासंयतान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो ? उत्रसम-वेदयसम्मादिष्टीणं चेय तत्थ संभवादो । खइओ भावो किणा तत्थ संभवइ ? खइयमम्मादिष्टीणं बद्धाउआणं त्थीवेदएसु उप्पत्तीए अभावा, मणुसगइ-विदिश्तिसेसगईसु दंसणमोहणीयक्खवणाए अभावादो च ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २१ ॥ सुगममेदं ।

# मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्तः मणुसिणीसु मिच्छादिहिणहुि जाव अजोगिकेवाले ति ओघं ॥ २२॥

तिविहमणुससयलगुणहाणाणं ओघसयलगुणहाणेहिंतो भेदाभावा । मणुसअपज्जत्त-तिरिक्खअपज्जत्तिमच्छादिद्वीणं सुत्ते भावो किण्ण परूविदो १ ण, ओघपरूवणादो चेय तबभावावगमादो पुध ण परूविदो ।

क्योंकि, पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें उपशमसम्यग्दि और क्षायोपशमिक-सम्यग्दिष्ट जीवोंका ही पाया जाना सम्भव है।

शंका - उनमें क्षायिकभाव क्यों नहीं सम्भव है ?

समाधान — क्योंकि, बद्धायुष्क क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंकी स्त्रीवेदियोंमें उत्यश्वि नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त रोष गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसिलए पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें क्षायिकभाव नहीं पाया जाता।

किन्तु तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टियोंका असंयतत्व औद्यिकमावसे है।। २१।। यह सूत्र सुगम है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ २२ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंसम्बन्धी समस्त गुणस्थानोंकी भावप्ररूपणामें भोषके सकल गुणस्थानोंसे कोई भेद नहीं है।

शंका — लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य और लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवोंके भावोंका सूत्रमें प्ररूपण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान नहीं, क्योंकि, ओघसम्बन्धी भावप्रक्रपणासे ही उनके भावोंका परि-ज्ञान हो जाता है, इसलिए उनके भावोंका सूत्रमें पृथक् निरूपण नहीं किया गया।

१ मनुष्यगती मनुष्याणां मिथ्यादृष्टवाधयोगकेनस्यन्तानां सामान्यनत् । सः सिः १, ८.

#### देवगदीए देवेसु मिन्छादिहिपहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति ओर्घं ॥ २३ ॥

कुदो ? मिच्छादिद्वीणमोदएण, सासणाणं पारिणामिएण, सम्मामिच्छादिद्वीणं खओवसिमएण, असंजदसम्मादिद्वीणं ओवसिमय-खइय-खओवसिमएहि भावेहि ओघ-मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि साधम्मुवलंभा।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्-वासियदेवीओ च मिच्छादिही सासणसम्मादिही सम्मामिच्छादिही ओघं ॥ २४ ॥

कुदो ? एदेसिं सुत्तत्तगुणद्वाणाणं सन्वपयारेण ओघादो भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिहि ति को भावो, उवसमिओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २५ ॥

कुदो ? तत्थ उवसम-वेदगसम्मत्ताणं दोण्हं चेय संभवादो । खइओ भावी एत्थ

देवगतिमें देवोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक भाव ओघके समान हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, देविमथ्यादिष्टयोंकी औद्यिकभावसे, देवसासादनसम्यग्दिष्टयोंकी पारिणामिकभावसे, देवसम्यग्मिथ्यादिष्टयोंकी क्षायोपद्यामिकभावसे और देवअसंयत-सम्यग्दिष्टयोंकी औपदामिक, क्षायिक तथा क्षायोपद्यामिक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिथ्या-दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंके भावोंके साथ समानता पाई जाती है।

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देव एवं देवियां, तथा सौधर्म ईशान कल्पवासी देवियां, इनके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ये भाव ओघके समान हैं।। २४।।

क्योंकि, इन सूत्रोक्त गुणस्थानोंका सर्व प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

असंयतसम्यग्दृष्टि उक्त देव और देवियोंके कीनसा भाव है ? औपश्रमिक भाव भी है और क्षायोपश्रमिक भाव भी है ।। २५ ।।

क्योंकि, उनमें उपरामसम्यक्त्व और क्षायोपरामिकसम्यक्त्व, इन दोनोंका ही पाया जाना सम्भव है।

१ देवगतौ देवानां मिथ्यादृष्टवाद्यसंयतसम्यग्दृष्टवान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

किणा परुविदो १ ण, भरणरासिय-राण्डेंतर-जोदिसिय-विदियादिछपुढविणेरइय-सच्व-विगलिंदिय-लद्धिअपज्जित्तिश्वीवेदेसु सम्मादिद्वीणसुरवादाभावा, मणुसगइविदिरित्तण्णगईसु दंसणमोहणीयस्स खबणाभावा च।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २६ ॥ सुगममेदं।

सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छा-दिद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि ति ओघं ॥ २७ ॥

कुदो १ एत्थतणगुणद्वाणाणं ओघचदुगुणद्वाणेहिंतो अप्पिद्भावेहि भेदाभावा ।

अणुदिसादि जाव सन्वहिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा-दिहि ति को भावो, ओवसिमओ वा खड़ओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २८ ॥

शंका—उक्त भवनित्रक आदि देव और देवियोंमें क्षायिकभाव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि छह पृथिवियोंके नारकी, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व लब्ध्यपर्याप्तक और स्त्रीवेदियोंमें सम्य-ग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोंमें दर्शन-मोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसलिए उक्त भवनित्रक आदि देव और देवियोंमें क्षायिकभाव नहीं वतलाया गया।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देव और देवियोंका असंयतत्व औदियक भावसे है ॥ २६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सौधर्म-ईशानकल्पसे लेकर नव ग्रैवेयक पर्यंत विमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ।। २७ ॥

क्योंकि, सौधर्माद विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके ओघसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है।

अनुदिश आदिसे लेकर सर्वार्थासिद्धि तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? औपशमिक भी है, क्षायिक भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है ॥ २८॥ तं जहा- वेदगसम्मादिद्वीणं खओवसिमओ भावो, खइयसम्मादिद्वीणं खइओ, उवसमसम्मादिद्वीणं ओवसिमओ भावो। तत्थ मिच्छादिद्वीणमभावे संते कधम्रवसम-सम्मादिद्वीणं संभवो, कारणाभावे कज्जस्स उप्पित्तिविरोहादो १ ण एस दोसो, उवसम-सम्मत्तेण सह उवसमसेडिं चंदत-ओद्रंताणं संजदाणं कालं करिय देवेमुप्पण्णाणम्रवसम-सम्मत्त्रवलंभा। तिसु द्वाणेसु पउत्तो वासदो अणत्थओ, एगेणेव इट्ठकज्जिसिद्वीदो १ ण, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहद्वत्तादो।

**ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २९ ॥** स्रगममेदं।

एवं गइमगगणा सम्मत्ता ।

# इंदियाणुवादेण पंचिंदियपञ्जत्तएसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव अजोगिकेविष्ठ ति ओघं ॥ ३०॥

जैसे- वेदकसम्यग्दिष्ट देवोंके क्षायोपशमिक भाव, श्लायिकसम्यग्दिष्ट देवोंके श्लायिक भाव और उपशमसम्यग्दिष्ट देवोंके औपशमिक भाव होता है।

शंका—अनुदिश आदि विमानोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अभाव होते हुए उपशम-सम्यग्दृष्टियोंका होना कैसे सम्भव है, क्योंकि, कारणके अभाव होनेपर कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी-पर चढ़ते और उतरते हुए मरणकर देवोंमें उत्पन्न होनेवाले संयतोंके उपशमसम्यक्त्व पाया जाता है।

शंका स्त्रमं तीन स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ 'वा शब्द अनर्थक है, क्योंकि, एक ही 'वा शब्दसे इष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मंदबुद्धि शिष्योंके अनुब्रहार्थ सूत्रमें तीन स्थानोंपर 'वा ' शब्दका प्रयोग किया गया है।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका असंयतत्व औद्यिकभावसे है।। २९।। यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३०॥

१ इन्द्रियाञ्जादेन-एकेन्द्रियानकलेन्द्रियाणामोदियिको भावः । पंचेन्द्रियेषु मिध्यादष्टशाद्ययोगकेनस्यन्तानां सामान्यनत् । सः सि. १, ८.

कुदो १ एत्थतणगुणद्वाणाणमोघगुणद्वाणेहितो अप्पिद्भावं पिंड भेदाभावा । एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चंडिय-पंचिदियअपञ्जत्तमिच्छादिद्वीणं भावो किण्ण परूविदो १ ण एस दोसो, परूवणाए विणा वि तत्थ भावोवलद्धीदो । परूवणा कीरदे परावबोहणद्वं, ण च अवगयअद्वपरूवणा फलवंता, परूवणाकज्जस्स अवगमस्स पुच्वमेवुप्पण्णत्तादो ।

एवमिंदियमग्गणा समत्ता ।

### कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव अजोगिकेवाले ति ओघं ॥ ३१॥

कुदो ? ओघगुणद्वाणेहिंतो एत्थतणगुणद्वाणाणमप्पिदभावेहि भेदाभावा । सन्व-पुढवी-सन्वआउ-सन्वतेउ-सन्ववाउ-सन्ववणप्फदि-तसअपन्जत्तमिन्छादिद्वीणं भावपरूवणा सुत्ते ण कदा, अवगदपरूवणाए फलाभावा । तस-तसपन्जत्तगुणद्वाणभावो ओघादो चेव णन्जिदि त्ति तन्भावपरूवणमणत्थयमिदि तप्परूवणं पि मा किज्जदु त्ति भणिदे ण, तत्थ

क्योंकि, पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें होनेवाले गुणस्थानोंका ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित भावोंके प्रति कोई भेद नहीं है।

शंका—यहांपर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अप-र्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवोंके भावोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, प्ररूपणाके विना भी उनमें होनेवाले भावोंका ज्ञान पाया जाता है। प्ररूपणा दूसरोंके परिज्ञानके लिये की जाती है, किन्तु जाने हुए अर्थकी प्ररूपणा फलवती नहीं होती है, क्योंकि, प्ररूपणाका कार्यभूत ज्ञान प्ररूपणा करनेके पूर्वमें ही उत्पन्न हो चुका है।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ।। ३१ ।।

क्योंकि, ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें होने-वाले गुणस्थानोंका विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है। सर्व पृथिवीकायिक, सर्व जलकायिक, सर्व तेजस्कायिक, सर्व वायुकायिक, सर्व वनस्पतिकायिक और त्रस लब्ध-पर्याप्तक मिथ्यादिष्ट जीवोंकी भावप्ररूपणा सूत्रमें नहीं की गई है, क्योंकि, जाने हुए भावोंकी प्ररूपणा करनेमें कोई फल नहीं है।

शंका—त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें सम्भव गुणस्थानोंके भाव ओघसे ही ज्ञात हो जाते हैं, इसिलए उनके भावोंका प्ररूपण करना अनर्थक है, अतः उनका प्ररूपण भी नहीं करना चाहिए?

१ कायातुवादेन स्थावरकायिकानामोदियिको भावः । त्रसक्कायिकानां सामान्यमेव । स. सिः १, ८. . . .

बहुसु गुणहाणेहु संतेसु किण्णु कस्सइ अण्णो भावो होदि, ण होदि ति संदेहो मा होहिद ति तप्पडिसेहहुं तप्परविभाकरणादो ।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव सजोगिकेवलि ति ओघं ॥ ३२ ॥

सुगममेदं ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिट्टीणं ओघं ॥ ३३ ॥

एदं पि सुगमं ।

असंजदसम्मादिहि ति को भावो, खइओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ ३४ ॥

कुदो ? खइय-वेदगसम्मादिष्टीणं देव-णेरइय-मणुसाणं तिरिक्ख-मणुसेसु उप्पज्ज-

समाधान — नहीं, क्योंकि, त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें बहुतसे गुण-स्थानोंके होनेपर क्या किसी जीवके कोई अन्य भाव होता है, अथवा नहीं होता है, इस प्रकारका सन्देह न होवे, इस कारण उसके प्रतिषेध करनेके छिए उनके भावोंकी प्ररूपणा की गई है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं।। ३२।।

यह सूत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंके भाव ओघके समान हैं ॥ ३३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव भी है और क्षायोपश्चमिक भाव भी है ॥ ३४॥

क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले क्षायिकसम्यग्दष्टि तथा वेदक-

१ योगातुवादेन कायवाड्यानसयोगिनां मिथ्यादृष्टवादिसयोगकेवल्यन्तानामयोगकेविलनां च सामान्यमेव । इ. सि. १, ६०

माणाणमुवलंभा । ओवसिमओ भावो एत्थ किण्ण परूविदो १ ण, चउग्गइउवसमसम्मा-दिट्ठीणं मरणाभावादो ओरालियमिस्सिम्ह उवसमसम्मत्तस्युवलंभाभावा । उवसमसेडिं चढंत-ओअरंतसंजदाणमुवसमसम्मत्तेण मरणं अत्थि त्ति चे सच्चमत्थि, किंतु ण ते उवसमसम्मत्तेण ओरालियमिस्सकायजोगिणो होंति, देवगिदं मोत्तूण तेसिमण्णत्थ उप्पत्तीए अभावा ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ ३५ ॥ सुगममेदं। सजोगिकेवलि ति को भावो, खइओ भावो ॥ ३६ ॥ एदं पि सुगमं।

वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छादिद्विणहुडि जाव असंजदसम्मा-दिहि ति ओघभंगो ॥ ३७॥

सम्यग्दृष्टि देव, नारकी और मनुष्य पाये जाते हैं।

शंका यहां, अर्थात् औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें, औपशमिकभाव क्यों नहीं वतलाया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, चारों गतियोंके उपशमसम्यग्दि जीवोंका मरण नहीं होनेसे औदारिकमिश्रकाययोगमें उपशमसम्यक्त्वका सद्भाव नहीं पाया जाता।

शंका—उपशमश्रेणीपर चढ़ते और उतरते हुए संयत जीवोंका उपशमसम्यक्त्वके साथ तो मरण पाया जाता है ?

समाधान यह कथन सत्य है, किन्तु उपशमश्रेणीमें मरनेवाले व जीव उपशम-सम्यक्त्वके साथ औदारिकमिश्रकाययोगी नहीं होते हैं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्तिका अभाव है।

किन्तु औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औदियक भावसे है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ॥ ३६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३७॥ एदं पि सुगमं ।

## वेजन्वयमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिट्टी असं-जदसम्मादिट्टी ओघं ॥ ३८ ॥

कुदो १ मिच्छादिद्वीणमोदइएण, सासणसम्मादिद्वीणं, पारिणामिएण, असंजद-सम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खइय-खओवसमियभावेहि ओघमिच्छादिद्विआदीहि साध-म्मुवलंभा ।

## आहारकायजोगि-आहारिमस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावो ॥ ३९ ॥

कुदो ? चारित्तावरणचदुसंजलण-सत्तणोकसायाणग्रुद् संते वि पमादाणुविद्धसंज-ग्रुवलंभा । कथमेत्थ खओवसमो ? पत्तोदयएककारसचारित्तमोहणीयपयिडदेसघादिफद्-याणग्रुवसमसण्णा, णिरवसेसेण चारित्तघायणसत्तीए तत्थुवसग्रुवलंभा । तेसिं चेव सव्व-घादिफद्दयाणं खयसण्णा, णद्वोदयभावत्तादो । तेहि दोहिं मि उप्पण्णो संजमो खओव-

यह सूत्र भी सुगम है।

वैकियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि ये भाव ओघके समान हैं ।। ३८ ॥

क्योंकि, वैिक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके औद्यिकभावसे, सासादन-सम्यग्दृष्टियोंके पारिणामिकभावसे, तथा असंयतसम्यग्दृष्टियोंके औपरामिक, श्लायिक और श्लायोपरामिक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंके भावोंके साथ समानता पाई जाती है।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव है १ क्षायोपश्रमिक भाव है ।। ३९ ।।

क्योंकि, यथाख्यातचारित्रके आवरण करनेवाळे चारों संज्वलन और सात नोकषायोंके उदय होने पर भी प्रमादसंयुक्त संयम पाया जाता है।

शंका-यहां पर क्षायोपशमिकभाव कैसे कहा ?

समाधान आहारक और आहारकिमश्रकाययोगियों स्थायोपशिमिकभाव होनेका कारण यह है कि उद्यको प्राप्त चार संज्वलन और सात नोकषाय, इन ग्यारह चारित्रमोहनीय प्रकृतियोंके देशघाती स्पर्धकोंकी उपशमसंज्ञा है, क्योंकि, सम्पूर्णक्रपसे चारित्र घातनेकी शक्तिका वहां पर उपशम पाया जाता है। तथा, उन्हीं ग्यारह चारित्र-मोहनीय प्रकृतियोंके सर्वघाती स्पर्धकोंकी क्षयसंज्ञा है, क्योंकि, वहां पर उनका उद्यमें भाना नष्ट हो चुका है। इस प्रकार क्षय और उपशम, इन दोनोंसे उत्पन्न होनेवाला सिमओ । अधवा एक्कारसकम्माणमुद्यस्तेव खओवसमसण्णा । कुदो ? चारित्तघायण-सत्तीए अभावस्तेव तव्ववएसादो । तेण उप्पण्ण इदि खओवसिमओ पमादाणुविद्धसंजमो ।

## कम्मइयकायजोगीसु मिच्छादिद्वी सासणसम्मादिद्वी असंजद-सम्मादिद्वी सजोगिकेवली ओघं ॥ ४०॥

कुदो ? मिच्छादिद्वीणमोदइएण, सासणाणं पारिणामिएण, कम्मइयकायजोगिअसं-जदसम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खइय-खओवसियभावेहि, सजोगिकेवलीणं खइएण भावेण ओचम्मि' गदगुणद्वाणेहि साधम्मुवलंभा ।

एवं जोगमग्गणा समत्ता ।

# वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदएसु मिच्छादिहि-पहुडि जाव अणियद्दि ति ओघं ॥ ४१॥

सुगममेदं, एदस्सद्वपरूवणाए विणा वि अत्थोवलद्वीदो ।

संयम क्षायोपशमिक कहलता है। अथवा, चारित्रमोहसम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मप्रकृतियों के उद्यकी ही क्षयोपशमसंज्ञा है, क्योंकि, चारित्रके घातनेकी शक्ति अभावकी ही क्षयो-पशमसंज्ञा है। इस प्रकारके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाला प्रमाद्युक्त संयम क्षायोपश्चिक है।

कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगिकेवली ये भाव ओघके समान हैं॥ ४०॥

क्योंिक, कार्मणकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके औद्यिकभावसे, सासाद्नसम्यग्दृष्टि-योंके पारिणामिकभावसे, असंयतसम्यग्दृष्टियोंके औपशमिक, क्षायिक और क्षायोप-शमिक भावोंकी अपेक्षा, तथा सयोगिकेवित्योंके क्षायिकभावोंकी अपेक्षा ओघमें कहे गये गुणस्थानोंके भावोंके साथ समानता पाई जाती है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टिसे रेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४१॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्ररूपणाके विना भी अर्थका ज्ञान हो जाता है।

१ प्रतिषु 'ओर्च पि' इति पाठः। २ वेदानुवादेन ख्रीपुत्रपुंसकवेदानां ×× सामान्यवत् ।स. सि. १, ८.

### अवगदवेदएसु अणियद्विपहुडि जाव अजोगिकेवली ओघं' ॥ ४२ ॥

एत्थ चोद्गो भणदि— जोणि-मेहणादीहि समण्णिदं सरीरं वेदो, ण तस्स विणासो अत्थि, संजदाणं मरणप्पसंगा । ण भाववेदविणासो वि अत्थि, सरीरे अविणहे तब्भावस्स विणासावरोहा । तदो णावगदवेदत्तं जुज्जदे इदि १ एत्थ परिहारो उच्चदे— ण सरीरमित्थि-पुरिसवेदो, णामकम्मजणिदस्स सरीरस्स मोहणीयत्तविरोहा । ण मोहणीय-जिंदमिव सरीरं, जीवविवाइणो मोहणीयस्स पोग्गलिववाइत्तविरोहा । ण सरीरभावो वि वेदो, तस्स तदो पुधभूदस्स अणुवलंभा । परिसेसादो मोहणीयदव्यकम्मवसंधो तज्जिणद-जीवपरिणामो वा वेदो । तत्थ तज्जिणद्जीवपरिणामस्स वा परिणामेण सह कम्मवसंधस्स वा अभावेण अवगद्वेदो होदि ति तेण णेस दोसो ति सिद्धं । सेसं सुगमं ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

अपगतवेदियोंमें अनिवृत्तिकरणसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओवके समान हैं ॥ ४२ ॥

शंका—यहांपर शंकाकार कहता है कि योनि और लिंग आदिसे संयुक्त शरीर वेद कहलाता है। सो अपगतवेदियों के इस प्रकारके वेदका विनाश नहीं होता है, क्यों कि, यदि योनि, लिंग आदिसे समन्वित शरीरका विनाश माना जाय, तो अपगतवेदी संय-तों के मरणका प्रसंग प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपगतवेदी जीवों के भाववेदका विनाश भी नहीं है, क्यों कि, जब तक शरीरका विनाश नहीं होता, तब तक शरीरके धर्मका विनाश माननेमें विरोध आता है। इसलिए अपगतवेदता युक्तिसंगत नहीं है?

समाधान—अब यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं— न तो शरीर, स्त्री या पुरुषवेद है, क्योंकि, नामकर्मसे उत्पन्न होनेवाले शरीरके मोहनीयपनेका विरोध है। और न शरीर मोहनीयकर्मसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि, जीवविपाकी मोहनीयकर्मके पुद्रलविपाकी होनेका विरोध है। न शरीरका धर्म ही वेद है, क्योंकि, शरीरसे पृथग्भूत वेद पाया नहीं जाता। पारिशेष न्यायसे मोहनीयके द्रव्यकर्मस्कंधको, अथवा मोहनीयकर्मसे उत्पन्न होनेवाले जीवके परिणामको वेद कहते हैं। उनमें वेदजनित जीवके परिणामका, अथवा परिणामके साथ मोहकर्मस्कंधका अभाव होनेसे जीव अपगतवेदी होता है। इसलिए अपगतवेदता माननेमें उपर्युक्त कोई दोष नहीं आता है, यह सिद्ध हुआ।

शेष स्त्रार्थ सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

<sup>ः ×××</sup> अवेदानां च सामान्यवत् । स् सि. १, ४.

#### कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु मिच्छादिद्विष्पहुाडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा ओघं ॥४३॥ सुगममेदं।

## अकसाईसु चदुडाणी ओघं ॥ ४४ ॥

चोदओ भणदि - कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणासो अत्थि, णाण-दंस-णाणिमव । विणासे वा जीवस्स विणासेण होद्व्वं, णाण-दंसणिवणासेणेव । तदो ण अकसायत्तं घडदे इदि १ होदु णाण-दंसणाणं विणासिम्ह जीवविणासो, तेसिं तस्त्रक्खण-तादो । ण कसाओ जीवस्स लक्खणं, कम्मजणिदस्स तस्त्रक्खणत्तविरोहा । ण कसायाणं कम्मजणिदत्तमिद्धं, कसायवड्ढीए जीवलक्खणणाणहाणिअण्णहाणुववत्तीदो तस्स कम्म-जणिदत्तसिद्धीदो । ण च गुणो गुणंतरिकरोहे, अण्णत्थ तहाणुवलंभा । सेसं सुगमं ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभ-कषायी जीवोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सक्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अकषायी जीवोंमें उपशान्तकषाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती भाव ओघके समान हैं ! ४४ ॥

शंका यहां शंकाकार कहता है कि कषाय नाम जीवके गुणका है। इसिलिए उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि ज्ञान और दर्शन, इन दोनों जीवके गुणोंका विनाश नहीं होता है। यदि जीवके गुणोंका विनाश माना जाय, तो ज्ञान और दर्शनके विनाशके समान जीवका भी विनाश हो जाना चाहिए। इसिलिए सूत्रमें कही गई अकषायता घटित नहीं होती है?

समाधान— ज्ञान और दर्शनके विनाश होनेपर जीवका विनाश भले ही हो जावे, क्योंकि, वे जीवके लक्षण हैं। किन्तु कपाय तो जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि, कर्मजित कपायको जीवका लक्षण माननेमें विरोध आता है। और न कपायोंका कर्मसे उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि होनेपर जीवके लक्षणभूत ज्ञानकी हानि अन्यथा वन नहीं सकती है। इसलिए कपायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है। तथा गुण गुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्योंकि, अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता।

रोष सूत्रार्थ सुगम है।

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

१ कषायातुवादेन क्रोधमानमायालोमकषायाणां 🗙 सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ ××× अकषायाणां च सामान्यवत् । सः सिः १, ८ः ३ प्रतिषु 'तदो एकसायतं ' इति पाठः ।

### णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छा-दिही सासणसम्मादिही ओघं ॥ ४५॥

कथं मिच्छादिद्विणाणस्स अण्णाणत्तं ? णाणकज्जाकरणादो । किं णाणकज्जं ? णादत्थसद्दर्णं । ण तं मिच्छादिद्विम्हि अत्थि । तदो णाणमेव अण्णाणं, अण्णहा जीवविणासप्पसंगा । अवगयदवधम्मणाइसु मिच्छादिद्विम्हि सद्दर्णमुवलंभए चे ण, अत्तागमपयत्थसद्दर्णविरहियस्स दवधम्मणाइसु जहद्वसद्दर्णविरोहा । ण च एस ववहारो लोगे अप्पसिद्धो, पुत्तकज्जमकुणंते पुत्ते वि लोगे अपुत्तववहारदंसणादो । तिसु अण्णाणेसु णिरुद्धेसु सम्मामिच्छादिद्विभावो किण्ण परुविदो ? ण, तस्स सद्दर्णासद्दर्णेहि

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भाव ओघके समान हैं ॥ ४५॥

शंका-मिथ्यादृष्टि जीवोंके ज्ञानको अज्ञानपना कैसे कहा ?

समाधान-क्योंकि, उनका ज्ञान ज्ञानका कार्य नहीं करता है।

शंका--शानका कार्य क्या है ?

समाधान--जाने हुए पदार्थका श्रद्धान करना ज्ञानका कार्य है।

इस प्रकारका ज्ञानकार्य मिथ्यादृष्टि जीवमें पाया नहीं जाता है। इसिलए उनके ज्ञानको ही अज्ञान कहा है। (यहांपर अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं लेना चाहिए) अन्यथा (ज्ञानरूप जीवके लक्षणका विनाश होनेसे लक्ष्यरूप) जीवके विनाशका प्रसंग प्राप्त होगा।

शंका—दयाधर्मसे रहित जातियोंमें उत्पन्न हुए मिथ्यादृष्टि जीवमें तो अद्धान पाया जाता है (फिर उसके ज्ञानको अज्ञान क्यों माना जाय)?

समाधान नहीं, क्योंकि, आप्त, आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित जीवके दयाधमें आदिमें यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध है (अतएव उनका ज्ञान आज्ञान ही है)। ज्ञानका कार्य नहीं करने पर ज्ञानमें अज्ञानका व्यवहार लोकमें अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, पुत्रकार्यको नहीं करनेवाले पुत्रमें भी लोकके भीतर अपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है।

रंका तीनों अज्ञानोंको निरुद्ध अर्थात् आश्रय कर उनकी भावप्ररूपणा करते हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका भाव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, श्रद्धान और अश्रद्धान, इन दोनोंसे एक साथ अनुविद्ध

१ ज्ञानात्रवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिविभग्रज्ञानिनां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

दोहिं मि अक्कमेण अणुविद्धस्स संजदासंजदो व्य पत्तजच्चंतरस्स णाणेसु अण्णाणेसु वा अत्थित्तविरोहा । सेसं सुगमं ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिहिपहुि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओघं ॥ ४६॥

सुगममेदं, ओघादो भावं पिड भेदाभावा।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्तसंजदणहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदुमत्था ओघं ॥ ४७ ॥

एदं पि सुगमं ।

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघं ॥ ४८ ॥

कुदो ? खइयभावं पिंड भेदाभावा। सजोगो ति को भावो ? अणादिपारिणामिओ भावो। णोवसिमओ, मोहणीए अणुवसंते वि जोगुवरुंभा। ण खइओ, अणप्पसरूवस्स कम्माणं खएणुप्पत्तिविरोहा। ण घादिकम्मोदयजणिओ, णहे वि घादिकम्मोदए केव-

होनेके कारण संयतासंयतके समान भिन्नजातीयताको प्राप्त सम्यग्मिथ्यात्वका पांची ज्ञानोंमें, अथवा तीनों अज्ञानोंमें अस्तित्व होनेका विरोध है।

शेष सूत्रार्थ सुगम है।

आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर श्लीणकषायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ।। ४६ ।।

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, ज्ञानमार्गणामें ओघसे भावकी अपेक्ष्म कोई भेद नहीं है। मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४७॥

यह सूत्र भी सुगम है। केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली भाव ओघके समान है॥ ४८॥ क्योंकि, क्षायिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है। ग्रंका — 'सयोग 'यह कौनसा भाव है ?

समाधान—'सयोग' यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है कि यह योग न तो औपशमिक भाव है, क्योंकि, मोहनीयकर्मके उपशम नहीं होने पर भी योग पाया जाता है। न वह क्षायिक भाव है, क्योंकि, आत्मस्वरूपसे रहित योगकी कर्मोंके क्षयसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। योग धातिकर्मोदय-जनित भी नहीं है,

१ ××× मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानिनां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८०

लिम्ह जोगुवलंभा। णो अघादिकम्मोद्यजणिदो वि, संते वि अघादिकम्मोद् अजोगिम्ह जोगाणुवलंभा। ण सरीरणामकम्मोद्यजणिदो वि, पोग्गलिववाइयाणं जीवपरिफद्दणहेउत्त-विरोहा। कम्मइयसरीरं ण पोग्गलिववाई, तदो पोग्गलाणं वण्ण-रस-गंध-फास-संठाणा-गमणादीणमणुवलंभा'। तदुप्पाइदो जोगो होदु चे ण, कम्मइयसरीरं पि पोग्गलिववाई चेव, सन्वकम्माणमासयत्तादो । कम्मइओद्यविणहसमए चेव जोगिविणासदंसणादो कम्मइयसरीरजणिदो जोगो चे ण, अघाइकम्मोद्यविणासाणंतरं विणस्संतभवियत्तस्स पारिणामियस्स ओद्इयत्तप्यसंगा। तदो सिद्धं जोगस्स पारिणामियत्तं । अधवा ओद्इओ जोगो, सरीरणामक्रम्मोद्यविणासाणंतरं जोगिवणासुवलंभा। ण च भवियत्तेण विउवचारो, कम्मसंबंधविरोहिणो तस्स कम्मजणिद्त्तविरोहा। सेसं सुगमं।

एवं णाणमगगणा समता।

क्योंकि, घातिकर्मोद्यके नष्ट होने पर भी सयोगिकेवलीमें योगका सद्भाव पाया जाता है। न योग अघातिकर्मोद्य-जनित भी है, क्योंकि, अघातिकर्मोद्यके रहने पर भी अयोगिकेवलीमें योग नहीं पाया जाता। योग शरीरनामकर्मोद्य-जनित भी नहीं है, क्योंकि, पुद्रलविपाकी प्रकृतियोंके जीव-परिस्पंदनका कारण होनेमें विरोध है।

शंका कार्मणशरीर पुद्रलविपाकी नहीं है, क्योंकि, उससे पुद्रलोंके वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और संस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसलिए योगको कार्मणशरीरसे उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिए?

समाधान नहीं, क्योंकि, सर्व कर्मोंका आश्रय होनेसे कार्मणशरीर भी पुद्रल-विपाकी ही है। इसका कारण यह है कि वह सर्व कर्मोंका आश्रय या आधार है।

ं शंका—कार्मणशरीरके उदय विनष्ट होनेके समयमें हो योगका विनाश देखा जाता है। इसलिए योग कार्मणशरीर-जनित है, ऐसा मानना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा माना जाय तो अघातिकर्मोंदयके विनाश होनेके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाळे पारिणामिक भव्यत्वभावके भी औद्यिकपनेका प्रसंग प्राप्त होगा।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध हुआ। अथवा, 'योग' यह औद्यिकभाव है, क्योंकि, रारीरनामकर्मके उद्यक्त विनाश होनेके पश्चात् ही योगका विनाश पाया जाता है। और, ऐसा माननेपर भव्यत्वभावके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, कर्मसम्बन्धके विरोधी पारिणामिकभावकी कर्मसे उत्पत्ति साननेमें विरोध आता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

१ निर्वेषसींगंमन्त्यम् । त. स. २, ४४ । अन्ते भवमन्त्यम् । किं तत् १ कार्मणम् । इन्द्रियप्रणालिकया श्रन्दादीनाप्तपलिषद्प्रसोगः । तदसावाजिकपसोगम् । स. सि. २, ४४.

संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदपहुडि जाव अजोगिकेवली ओघं ॥ ४९॥

सुगममेदं ।

सामाइयछेदोवद्यावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदपहुि जाव आणि-यद्दि त्ति ओघं ॥ ५०॥

एदं पि सुगमं।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अपमत्तसंजदा ओघं ॥ ५१ ॥

कुदो १ खओवसिमयं भावं पिड विसेसाभावा । पमत्तापमत्तसंजदेसु अणो वि भावा संति, एत्थ ते किण्ण परूविदा १ ण, तेसिं पमत्तापमत्तसंजमत्ताभावा । पमत्ता-पमत्तसंजदाणं भावेसु पुच्छिदेसु ण हि सम्मत्तादिभावाणं परूवणा णाओववण्णोत्ति ।

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइया उवसमा स्ववा ओघं ॥ ५२ ॥

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ।। ४९ ।।

यह सूत्र सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओवके समान हैं।। ५०।।

यह सूत्र भी सुगम है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत ये भाव ओघके समान हैं ॥ ५१ ॥

क्योंकि, क्षायोपशमिक भावके प्रति दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

र्शका — प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीवोंमें अन्य भाव भी होते हैं, यहांपर वे क्यों नहीं कहे ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वे भाव प्रमत्त और अप्रमत्त संयम होनेके कारण नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंके भाव पूछनेपर सम्यक्त्व आदि भावोंकी प्ररूपणा करना न्याय-संगत नहीं है।

स्रश्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें स्रश्मसाम्परायिक उपशामक और श्रवक भाव ओषके समान हैं ॥ ५२ ॥

१ संयमानुवादेन सर्वेषां संयतानां ××× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' णाओववण्णो । ते ' इति पाठः ।

उवसामगाणम्रवसमिओ भावो, खवगाणं खइओ भावो ति उत्तं होदि । जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु चदुट्ठाणी ओघं ॥ ५३॥ सुगममेदं ।

संजदासंजदा ओघं ॥ ५४॥ एदं पि सगमं।

असंजदेसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि ति ओघं ॥ ५५ ॥

सुगममेदं, पुर्वं परूविदत्तादो ।

एवं संजममग्गणा समता।

# दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिहिपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ ५६ ॥

उपशामकोंके औपशमिक भाव और क्षपकोंके क्षायिक भाव होता है, यह अर्थ सूत्रद्वारा कहा गया है।

यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें उपशान्तकषाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती मांव

यह सूत्र सुगम है।

संयतासंयत भाव ओघके समान है ॥ ५४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

असंयतोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ५५ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, पहले प्ररूपण किया जा चुका है। इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकषायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ५६ ॥

१ × × संयतासंयतानां × × सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ ××× असंयतानां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ दर्शनातुवादेन चक्कुर्दर्शनाचक्कुर्दर्शनाविधदर्शनकेवलदर्शनिनां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

कुदो १ मिच्छादिद्विप्पहुडि खीणकसायपन्जंतसव्वगुणद्वाणाणं चक्खु-अचक्खु-दंसणविरहियाणमणुवलंभा ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ ५७॥ केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ ५८॥ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दंसणमग्गणा समत्ता ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु चदु-ट्टाणी ओघं ॥ ५९ ॥

चदुण्हं ठाणाणं समाहारो चदुद्वाणी। केण समाहारो१ एगलेस्साए। सेसं सुगमं। तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव अपमत्त-संजदा ति ओघं ॥ ६०॥

एदं सुगमं।

क्योंकि, मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्लीणकषाय पर्यंत कोई गुणस्थान चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनवाले जीवोंसे रहित नहीं पाया जाता है।

अवधिदर्शनी जीवोंके भाव अवधिज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५७॥ केवलदर्शनी जीवोंके भाव केवलज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५८॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोतलेक्या वालोंमें आदिके चार गुणस्थानवर्ती भाव ओघके समान हैं॥ ५९॥

चार स्थानोंके समाहारको चतुःस्थानी कहते हैं।

शंका चारों गुणस्थानोंका समाहार किस अपेक्षासे है ?

समाधान—एक लेक्याकी अपेक्षासे हैं, अर्थात् आदिके चारों गुणस्थानोंमें एकसी लेक्या पाई जाती है।

शेष सूत्रार्थ सुगम है।

तेजोलेश्या और पद्मलेश्या वालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६०॥

यह सूत्र सुगम है।

१ लेक्यातुनादेन षड्लेक्यानामलेक्यानां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

## सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव सजोगिकेविल ति ओघं ॥ ६१॥

सुगममेदं ।

एवं लेस्सामगगणा समता।

## भवियाणुवादेण भविसद्धिएसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव अजोगि-केविल ति ओवं ।। ६२ ।।

कुदो १ एत्थतणगुणङ्घाणाणं ओघगुणङ्घाणेहितो भवियत्तं पिंड भेदाभावा । अभवसिद्धिय त्ति को भावो, पारिणामिओ भावो ।। ६३ ॥

कुदो ? कम्माणमुदएण उवसमेण खएण खओवसमेण वा अभवियत्ताणुप्पत्तीदो । भवियत्तस्स वि पारिणामिओ चेय भागो, कम्माणमुद्य-उवसम-खय-खओवसमेहि भविय-त्ताणुप्पत्तीदो । गुणद्वाणस्स भावमभणिय मग्गणद्वाणभावं परूर्वेतस्स कोभिष्पाओ ?

गुक्कलेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार लेख्यामार्गणा समाप्त हुई।

भव्यमार्गणाके अनुवादसे भव्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं।। ६२।।

क्योंकि, भन्यमार्गणासम्बन्धी गुणस्थानोंका ओघ गुणस्थानोंसे भन्यत्व नामक पारिणामिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है।

अभव्यसिद्धिक यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ।। ६३ ।।

क्योंकि, कर्मोंके उदयसे, उपरामसे, क्षयसे, अथवा क्षयोपरामसे अभव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार भव्यत्व भी पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि, कर्मोंके उद्य, उपराम, क्षय और क्षयोपरामसे भव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता।

र्गुका — यहांपर गुणस्थानके भावको न कह कर मार्गणास्थानसम्बन्धी भावका प्ररूपण करते हुए आचार्यका क्या अभित्राय है ?

१ भव्यामुवादेन भव्यामां मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवश्यन्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ अभन्यानां पारिणामिको भावः । स. सि. १, ८.

गुणद्वाणभावो अउत्तो वि णाणिज्जओ । अभवियत्तं पुण उवदेसमवेक्खदे, पुण्वमपरू-विदसरूवत्तादो । तेण मग्गणाभावो उत्तो ति ।

एवं भवियमगणा समत्ता ।

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्टीसु असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेविल ति ओघं ॥ ६४ ॥

सुगममेदं।

खइयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि त्ति को भावो, खइओ भावों ॥ ६५॥

कुदो ? दंसणसे।हणीयस्स णिम्मूलक्खएणुप्पण्णसम्मत्तादो ।

खइयं सम्मत्तं ॥ ६६ ॥

खइयसम्मादिष्टीसु सम्मत्तं खइयं चेव होदि ति अणुत्तसिद्धीदो णेदं सुत्तमाढवे-दव्वं १ ण एस दोसो । कुदो १ ण ताव खइयसम्मादिङ्ठी सण्णा खइयस्स सम्मत्तस्स

समाधान गुणस्थानसम्बन्धी भाव तो विना कहे भी जाना जाता है। किन्तु अभव्यत्व (कौनसा भाव है यह ) उपदेशकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि, उसके स्वरूपका पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिए यहांपर (गुणस्थानका भाव न कह कर) मार्गणासम्बन्धी भाव कहा है।

इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्द्धियोंमें असंयतसम्यग्द्धिसे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसञ्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है शक्षायिक भाव है ॥ ६५ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके निर्मूळ क्षयसे आविकलन्यक्त्व उत्पन्न होता है। उक्त जीवोंके क्षायिक सम्यक्त्व होता है।। ६६॥

शंका--क्षायिकसम्यग्दिष्योंमें सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है, यह बात अनुक्त-सिद्ध है, इसलिए इस सूत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए ?

समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दष्टि यह संज्ञा श्लायिक-

१ सम्यक्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु असंयतसम्यग्दृष्टेः क्षायिको मावः । स. सि. १, ८.

२ क्षायिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १,८.

अत्थित्तं गमयदि, तवण-भक्खरादिणामस्स अणणुअद्वस्स वि उवलंभा। ण च अण्णं किंचि खइयसम्मत्तस्स अत्थित्तम्हि चिण्हमित्थ। तदो खइयसम्मादिद्विस्स खइयं चेव सम्मत्तं होदि ति जाणाविदं। अवरं च ण सन्त्रे सिस्सा उपण्णा चेव, किंतु अउप्पण्णा वि अत्थि। तेहि खइयसम्मादिद्वीणं किम्रुवसमसम्मत्तं, किं खइयसम्मत्तं, किं वेदगसम्मत्तं होदि ति पुन्छिदे एदस्स सुत्तस्स अवयारो जादो, खइयसम्मादिद्वीणं खइयं चेव सम्मत्तं होदि, ण सेसदोसम्मत्ताणि ति जाणावणद्वं अपुन्वकरणक्खवयाणं खइयभावाणं खइय-चिरत्तस्सेव दंसणमोहखवयाणं पि खइयभावाणं तस्संबंधेण वेदयसम्मत्तोद् संते वि खइयसम्मत्तस्स अत्थित्तप्संगे तप्पडिसेहद्वं वा।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ।। ६७ ॥ सुगममेदं।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ६८ ॥

सम्यक्त्वके अस्तित्वका ज्ञान नहीं कराती है। इसका कारण यह है लोकमें तपन, भास्कर आदि अनन्वर्थ (अर्थशून्य या रूढ) नाम भी पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ह क्षायिकसम्यक्त्वके अस्तित्वका है नहीं। इसलिए क्षायिकसम्यव्हिके क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है, यह बात इस सूत्रसे ज्ञापित की गई है। दूसरी बात यह भी है कि सभी शिष्य ब्युत्पन्न नहीं होते, किन्तु कुछ अब्युत्पन्न भी होते हैं। उनके द्वारा श्लायिकसम्यव्हिष्योंके क्या उपशाससम्यक्त्व है, किंवा श्लायिकसम्यक्त्व है, किंवा वेदकसम्यक्त्व होता है, ऐसा पूछने पर श्लायिकसम्यव्हिथोंके श्लायिक ही सम्यक्त्व होता है, शेष दो सम्यक्त्व नहीं होते हैं, इस बातके जतलानेके लिए, अथवा श्लायिकभाववाले अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती क्षपकोंके श्लायिक चारित्रके समान श्लायिकभाववाले भी जीवोंके दर्शनमोहनीयका श्लपण करते हुए उसके सम्बन्धसे वेदकसम्यक्त्वप्रकृतिके उदय रहने पर भी श्लायिकसम्यक्त्वके अस्तित्वका प्रसंग प्राप्त होनेपर उसका प्रतिषेध करनेके लिए इस सूत्रका अवतार हुआ है।

किन्तु क्षायिकसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औद्यिक भावसे है। ६७॥ यह सूत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव है १ क्षायोपश्चमिक भाव है ।। ६८ ।।

१ असंयतत्वमीदियकेन मावेन । स. सि. १,८.

२ संयतासंयतप्रमचाप्रमचसंयतानां क्षायोपश्चामिको भावः । स. सि. १,८.

कुदो ? चारित्तावरणकम्मोदए संते वि जीवसहावचारित्तेगदेसस्स संजमासंजम-पमत्त-अप्पमत्तसंजमस्स आविब्भावस्सुवलंभा ।

खइयं सम्मत्तं ।। ६९ ॥ सुगममेदं।

चदुण्हमुवसमा ति को भावो, ओवसमिओ भावों ॥ ७० ॥ मोहणीयस्सुवसमेणुप्पण्णचरित्ततादो, मोहोवसमणहेदुचारित्तसमण्णिदत्तादो य। खड्यं सम्मत्तं ॥ ७१ ॥

पारद्धदंसणमोहणीयक्खवणो कद्करणिज्जो वा उवसमसेढिं ण चढिद ति जाणा-वणहुमेदं सुत्तं भणिदं । सेसं सुगमं ।

चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, खइओ भावों ॥ ७२॥

क्योंकि, चारित्रावरणकर्मके उदय होने पर भी जीवके स्वभावभूत चारित्रके एक देशरूप संयमासंयम, प्रमत्तसंयम और अप्रमत्तसंयमका (उक्त जीवोंके क्रमशः) आविर्भाव पाया जाता है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥ ६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंके क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशामक यह कौनसा भाव है ? औपशमिक भाव है ॥ ७० ॥

क्योंकि, उपशान्तकषायके मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न हुआ चारित्र पाया जानेसे और शेष तीन उपशामकोंके मोहोपशमके कारणभूत चारित्रसे समन्वित होनेसे औपशमिकभाव पाया जाता हैं।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट चारों उपशामकोंके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥७१॥ दर्शनमोहनीयकर्मके क्षपणका प्रारम्भ करनेवाला जीव, अथवा कृतकृत्यवेदक सम्यग्दिष्ट जीव, उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़ता है, इस वातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र कहा गया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों गुणस्थानोंके क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ॥ ७२ ॥

१ क्षायिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

२ चतुर्णामुपशमकानामौपशमिको भावः । स. सि. १, ८.

३ क्षायिक सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८. ४ श्रेष्ट्रणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो ? मोहणीयस्स खनणहेदुअपुन्नसण्णिद्चारित्तसमण्णिद्तादो मोहक्खएणु-प्पण्णचारित्तादो घादिकखएणुप्पण्णणनकेनललद्भीहिंतो ।

खइयं सम्मत्तं ॥ ७३ ॥

सुगममेदं ।

वेदयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि त्ति को भावो, खओव-समिओ भावों ॥ ७४ ॥

सुगममेदं।

खओवसमियं सम्मत्तं ॥ ७५ ॥

ओघम्मि असंजदसम्मादिष्टिस्स तिण्णि भावा सामण्णेण परूविदा, एदं सम्मत्त-मोवसमियं खइयं खओवसमियं वेत्ति ण परूविदं। संपिष्ट सम्मत्तमग्गणाए एदं सम्मत्त-मोवसमियं खइयं खओवसमियं वेत्ति एदेहि सुत्तेहि जाणाविदं। सेसं सुगमं।

क्योंकि, अपूर्वकरण आदि तीन क्षपकोंका मोहनीयकर्मके क्षपणके कारणभूत अपूर्वसंज्ञावाळे चारित्रसे समन्वित होनेके कारण, श्लीणकषायवीतरागछग्नस्थके मोहक्षयसे उत्पन्न हुआ चारित्र होनेके कारण, तथा सयोगिकेवळी और अयोगिकेवळीके घातिया कर्मोंका क्षय हो जानेसे उत्पन्न नव केवळळिब्योंकी अपेक्षा श्लायिक भाव पाया जाता है।

चारों क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥ ७३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपश्चिक भाव है ॥ ७४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

वेद्कसम्यग्दृष्टि जीवोंके सम्यग्द्र्यन श्वायोपश्चमिक होता है।। ७५ ॥

ओघप्ररूपणामें असंयतसम्यग्दिष्ट जीवके सामान्यसे तीन भाव कहे हैं; किन्तु उनका यह सम्यग्दर्शन औपशमिक है, या श्लायिक है, किंवा श्लायोपशमिक है, यह प्ररूपण नहीं किया है। अब सम्यक्त्वमार्गणामें असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका यह सम्यग्दर्शन औपशमिकसम्यक्त्वयोंके औपशमिक होता है, श्लायिकसम्यग्दिष्योंके श्लायिक होता है और वेदकसम्यग्दिष्योंके श्लायोपशमिक होता है, यह बात इन सूत्रोंसे सूचित की गई है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

१ क्षायोपश्रमिकसम्यग्दष्टिषु असंयतसम्यग्दष्टेः क्षायोपश्रमिको भावः । स. सि. १, ८.

२ क्षायोपश्चमिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ।। ७६ ॥ अवगयत्थमेदं।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावो ॥ ७७॥

णादट्टमेयं ।

खओवसमियं सम्मत्तं ॥ ७८ ॥

कुदो १ दंसणमोहोदए संते वि जीवगुणीभूदसद्दरणस्स उप्पत्तीए उवलंभा।

उवसमसम्मादिहीसु असंजदसम्मादिहि त्ति को भावो, उव-समिओ भावों ॥ ७९ ॥

कुदो ? दंसणमोहुवसमेणुप्पण्णसम्मत्तादो ।

उवसामियं सम्मत्तं ॥ ८० ॥

किन्तु वेदकसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औद्यिक भावसे है। । ७६॥ इस सूत्रका अर्थ जाना हुआ है।

वेदकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव है ? क्षायोपश्चमिकभाव है ॥ ७७ ॥

इस सूत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायोपशमिक होता है ॥ ७८ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयके (अंगभूत सम्यक्त्वप्रकातिके) उदय रहने पर भी जीवके गुणस्वरूप श्रद्धानकी उत्पत्ति पाई जाती है।

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है? औपश्चमिक भाव है ॥ ७९ ॥

क्योंकि, उपरामसम्यग्दिष्योंका सम्यक्त्व दर्शनमोहनीयकर्मके उपरामसे उत्पन्न हुआ है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपशमिक होता है ॥ ८० ॥

१ असंयतः पुनरोदियिकेन भावेन । स. सि. १, ८.

२ संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायोपश्चिमको भावः। स. सि. १,८,

३ क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

४ ओपशमिकसम्यग्दष्टिषु असंयतसम्यग्दष्टेरौपशमिकी भावः । सः सिं. १, ८.

५ औपश्वमिकं सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

**ओदइएण भावेण पुणो असंजदो धा ८१।।** दो वि सुत्ताणि सुगमाणि।

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ८२ ॥

सुगममेदं।

उवसियं सम्मत्तं ॥ ८३ ॥

एदं पि सुगमं।

चदुण्हमुवसमा त्ति को भावो, उवसमिओ भावो ॥ ८४॥ उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८५॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

सासणसम्मादिङ्घी ओघं ॥ ८६॥

किन्तु उपशमसम्यक्त्वी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवका असंयतत्व औद्यिक भावसे है ॥ ८१ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

उपश्चमसम्यग्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव है १ क्षायोपश्चमिक भाव है ॥ ८२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपश्रमिक होता है।। ८३॥

यह सूत्र भी सुगम है।

अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंके उपशमसम्यग्दृष्टि उपशामक यह कौनसा भाव है १ औपशमिक भाव है ॥ ८४ ॥

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपशमिक होता है।। ८५॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

सासादनसम्यग्दृष्टि भाव ओघके समान है ॥ ८६ ॥

१ असंयतः पुनरौदियिकेन भावेन । स. सि. १, ८.

२ संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायोपशमिको मावः । स. सि. १, ८.

३ औपशमिकं सम्यक्तवम् । स. सि. १, ८.

४ चतुर्णामुपशमकानामीपशमिको मावः। सः सि. १, ८.

५ औपश्चमिकं सम्यक्त्वम्। स. सि. १,८. ६ सासादनसम्यन्दृष्टेः पारिणामिको मावः। स. सि. १,८.

# सम्मामिच्छादिद्वी ओघं'॥ ८७॥ मिच्छादिद्वी ओघं'॥ ८८॥

तिण्णि वि सुत्ताणि अवगयत्थाणि ।

एवं सम्मत्तमगगणा समता।

सिणयाणुवादेण सण्णीसु मिन्छादिद्विषहुडि जाव खीणकसाय-वीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ ८९ ॥

सुगममेदं।

असिण ति को भावो, ओदइओ भावों ॥ ९०॥

कुदो ? णोइंदियावरणस्स सन्वचादिफद्दयाणग्रुद्एण असण्णिचुप्पत्तीदो । असण्णि-गुणद्वाणभावो किण्ण परूविदो ? ण, उवदेसमंतरेण तद्वगमादो ।

एवं सिण्गमग्गणा समत्ता ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि भाव ओघके समान है।। ८७॥ मिथ्यादृष्टि भाव ओघके समान है।। ८८॥ इन तीनों ही सूत्रोंका अर्थ ज्ञात है।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्लीणकषायवीतराग-छग्नस्थ तक भाव ओघके समान हैं।। ८९।।

यह सूत्र सुगम है।

असंज्ञी यह कौनसा भाव है ? औदियक भाव है ॥ ९० ॥

क्योंकि, नोइन्द्रियावरणकर्मके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयसे असंक्षित्व भाव उत्पन्न होता है।

शंका—यहांपर असंज्ञी जीवोंके गुणस्थानसम्बन्धी भावको क्यों नहीं बतलाया ? समाधान—नहीं, क्योंकि, उपदेशके विना ही उसका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार संज्ञीमार्गणा समाप्त हुई।

१ सम्यग्मिथ्यादृष्टेः क्षायोपशमिको भावः । स. सि. १, ८.

२ मिथ्यादृष्टेरोदियिको मानः। स. सि. १, ८. ३ संज्ञातुवादेन संज्ञिनां सामान्यवत्। स. सि. १, ८.

४ असंज्ञिनामौदियिको भावः। स. सि. १,८. ५ तदुभयव्यपदेशरहितानां सामान्यवत्। स. सि. १,८.

आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव सजोगि-केविल ति ओघं ॥ ९१॥

सुगममेदं। अणाहाराणं कम्मइयभंगों ॥ ९२ ॥

एदं पि सुगमं । कम्मइयादो विसेसपदुष्पायणहं उत्तरसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, अजोगिकेविल ति को भावो, खइओ भावो ॥ ९३॥

सुगममेद ।

( एवं आहारमग्गणा समत्ता )

एवं भावाणुगमो ति समत्तमणिओगद्दारं ।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक भाव ओघके समान हैं ॥ ९१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अनाहारक जीवोंके भाव कार्मणकाययोगियोंके समान हैं।। ९२।।

यह सूत्र भी सुगम है।

कार्मणकाययोगियोंमें विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं— किन्त विशेषता यह है कि कार्मणकाययोगी अयोगिकेन्स्री यह कीन्सा भार है

किन्तु विशेषता यह है कि कार्मणकाययोगी अयोगिकेवली यह कौनसा भाव है? क्षायिक भाव है ॥ ९३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

(इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।)

इस प्रकार भावानुगमनामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

१ आहारानुवादेम आहारकाणां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ × × अनाहारकाणां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

रे भावः फरिसमाप्तः । स. सि. १, ८.

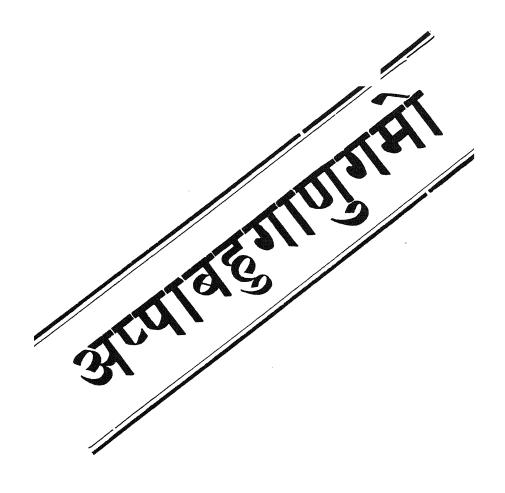



# सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबल्टि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो

तस्स

पढमखंडे जीवहाणे

# अप्पाबहुगाणुगमो

केवलणाणुञ्जोइयलोयालोए जिणे णमंसित्ता । अप्पबहुआणिओअं जहोवएसं परूवेमो ॥

# अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओघेण आदेसेण यं ॥१॥

तत्थ णाम-द्ववणा-दन्व-भावभेएण अप्पाबहुअं चउन्विहं। अप्पाबहुअसदो णामप्पा-बहुअं। एदम्हादो एदस्स बहुत्तमप्पत्तं वा एदमिदि एयत्तज्झारोवेण द्वविदं ठवणप्पा-बहुगं। दन्वप्पाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेएण। अप्पाबहुअपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो

केवलकानके द्वारा लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाले श्री जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार करके जिस प्रकारसे उपदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अल्पबहुत्व अनुयोग-द्वारका प्रकृपण करते हैं॥

अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १ ॥

नाम, स्थापना द्रव्य और भावके भेदसे अल्पबहुत्व चार प्रकारका हैं। उनमेंसे अल्पबहुत्व शब्द नामअल्पबहुत्व है। यह इससे बहुत है, अथवा यह इससे अल्प है, इस प्रकार एकत्वके अध्यारोपसे स्थापना करना स्थापनाअल्पबहुत्व है। द्रव्यअल्पबहुत्व आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। जो अल्पबहुत्व-विषयक प्राभृतको जाननेवाला है, परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित है उसे आगमद्रव्य अल्पबहुत्व

१ अल्पबहुत्वमुपवर्ण्यते । तत् द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । स. सि. १,८.

आगमद्व्यपावहुअं । णोआगमद्व्यपावहुअं तिविहं जाणुअसरीर-भविय-तव्वदिरित्तभेदा । तत्थ जाणुअसरीरं भविय-वहुमाण-सम्बुङ्झाद्विदि तिविहमवि अवगयत्थं । भवियं भविस्स-काले अप्पाबहुअपाहुडजाणओ । तव्वदिरित्तअप्पाबहुअं तिविहं सचित्तमचित्तं मिस्समिदि । जीवद्व्यपावहुअं सचित्तं । सेसद्व्यपावहुअमचित्तं । दोण्हं पि अप्पाबहुअं मिस्सं । भावपाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अप्पाबहुअपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगम-भावपाबहुअं । णाण-दंसणाणुभाग-जोगादिविसयं णोआगमभावपाबहुअं।

एदेसु अप्पाबहुएसु केण पयदं ? सचित्तद्व्वप्पाबहुएण पयदं । किमप्पाबहुअं ? संखाधम्मो, एदम्हादो एदं तिगुणं चदुगुणमिदि बुद्धिगेज्झो । कस्सप्पाबहुअं ? जीव-द्व्यस्स, धम्मिवदिरित्तसंखाधम्माणुवलंभा । केणप्पाबहुअं ? पारिणामिएण भावेण ।

कहते हैं। नोआगमद्रव्यअल्पबहुत्व ज्ञायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे भावी, वर्तमान और अतीत, इन तीनों ही प्रकारके ज्ञायकशरीरका अर्थ जाना जा चुका है। जो भविष्यकालमें अल्पबहुत्व प्राभृतका जाननेवाला होगा, उसे भावी नोआगमद्रव्य अल्पबहुत्वनिक्षेप कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है— सचित्त, अचित्त और मिश्र। जीवद्रव्य विषयक अल्पबहुत्व सचित्त है, शेष द्रव्यविषयक अल्पबहुत्व अचित्त है, और इन दोनोंका अल्पबहुत्व मिश्र है। आगम और नोआगमके भेदसे भाव-अल्पबहुत्व दो प्रकारका है। जो अल्पबहुत्व-प्राभृतका जाननेवाला है और वर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त है उसे आगमभाव अल्पबहुत्व कहते हैं। आत्माके ज्ञान और दर्शनको, तथा पुद्रलकमौंके अनुभाग और योगादिको विषय करनेवाला नोआगमभाव अल्पबहुत्व है।

शंका—इन अल्पबहुत्वोंमेंसे प्रकृतमें किससे प्रयोजन है ? समाधान—प्रकृतमें सचित्त द्रव्यके अल्पबहुत्वसे प्रयोजन है।

( अव निर्देश, स्वामित्वादि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पबहुत्वका निर्णय किया जाता है।)

शंका-अल्पबहुत्व क्या है ?

समाधान—यह उससे तिगुणा है, अथवा चतुर्गुणा है, इस प्रकार बुद्धिके द्वारा ग्रहण करने योग्य संख्याके धर्मको अल्पबहुत्व कहते हैं।

र्ग्नका—अल्पबहुत्व किसके होता है, अर्थात् अल्पबहुत्वका स्वामी कौन है ? समाधान─जीवद्रव्यके अल्पबहुत्व होता है, अर्थात् जीवद्रव्य उसका स्वामी है, क्योंकि, धर्मीको छोड़कर संख्याधर्म पृथक् नहीं पाया जाता।

शंका—अल्पबद्दुत्व किससे होता है, अर्थात् उसका साधन क्या है ? समाधान—अल्पबद्दुत्व पारिणामिक भावसे होता है। कत्थप्पाबहुअं ? जीवद्वे । केवचिरमप्पाबहुअं ? अणादि-अपज्जवसिदं । कुदो ? सव्वेसिं गुणद्वाणाणमेदेणेव पमाणेण सव्वकालमवट्ठाणादो । कड्विहमप्पाबहुअं ? मग्गणभेयभिण्ण-गुणद्वाणमेत्तं ।

अप्पं च बहुअं च अप्पाबहुआणि । तेसिमणुगमो अप्पाबहुआणुगमो । तेण अप्पाबहुआणुगमेण णिदेसो दुविहो होदि ओघो आदेसो ति । संगहिद्वयणकलावो द्व्विह्यणिबंघणो ओघो णाम । असंगहिद्वयणकलाओ पुव्विह्यत्थावयवणिबंघो पज्जव-हियणिबंघणो आदेसो णाम ।

## ओघेण तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुहा थोवां ॥२॥

तिसु अद्भासु ति वयणं चत्तारि अद्धाओ पिडसेहट्टं। उवसमा ति वयणं खवया-दिपिडसेहफलं। प्रवेसणेणित्ति वयणं संचयपिडसेहफलं। तुल्ला ति वयणेण विसरिसत्त-पिडसेहो कदो। आदिमेसु तिसु गुणहाणेसु उवसामया प्रवेसणेण तुल्ला सिरसा। कुदो ?

शंका—अल्पवहुत्व किसमें होता है, अर्थात् उसका अधिकरण क्या है ? समाधान — जीवद्रव्यमें, अर्थात् जीवद्रव्य अल्पवहुत्वका अधिकरण है । शंका—अल्पवहुत्व कितने समय तक होता है ?

समाधान—अल्पवहुत्व अनादि और अनन्त है, क्योंकि, सभी गुणस्थानोंका इसी प्रमाणसे सर्वकाल अवस्थान रहता है।

शंका-अल्पबहुत्व कितने प्रकारका है ?

समाधान—मार्गणाओंके भेदसे गुणस्थानोंके जितने भेद होते हैं, उतने प्रकारका अल्पवहृत्व होता है।

अस्प और बहुत्वको अर्थात् हीनता और अधिकताको अस्पवहुत्व कहते हैं। उनका अनुगम अस्पवहुत्वानुगम है। उससे अर्थात् अस्पवहुत्वानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओधिनर्देश और आदेशिनर्देश। जिसमें सम्पूर्ण वचन-कलाप संगृहीत है, और जो द्रव्यार्थिकनय-निमित्तक है, वह ओधिनर्देश है। जिसमें सम्पूर्ण वचन-कलाप संगृहीत नहीं है, जो पूर्वोक्त अर्थावयव अर्थात् ओधानुगममें वतलाये गये मेदोंके आश्रित है और जो पर्यायार्थिकनय-निमित्तक है वह आदेशिनर्देश है।

ओघनिर्देशसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा अन्य सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं ॥ २ ॥

'तीनों गुणस्थानोंमें' यह वचन चार उपशामक गुणस्थानोंके प्रतिषेध करनेके लिए दिया है। 'उपशामक 'यह वचन क्षपकादिके प्रतिषेधके लिए दिया है। 'प्रवेशकी अपेक्षा' इस वचनका फल संचयका प्रतिषेध है। 'तुल्य' इस वचनसे विसदशताका प्रतिषेध किया है। श्रेणीसम्बन्धी आदिके तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी

१ प्रतिषु ' पुव्विछदा ' इति पाठः । मप्रतो तु स्वीकृतपाठः ।

२ सामान्येन तावत् त्रय उपश्मकाः सर्वतः स्तोकाःस्वग्रणस्थानकालेषु प्रवेशेन तुल्यसंख्याः। स. सि. १, ८.

एआदिचउण्णमेत्तजीवाणं पवेसं पिंड पिंडसेहाभावा । ण च सव्वद्धं तिसु उवसामगेसु पिंवसंतजीविहि सिरसत्तिणियमो, संभवं पड्डच्च सिरसत्तिजिति । एदेसि संचओ सिरसो असिरसो त्ति वा किण्ण परूविदो शाएस दोसो, पवेससारिच्छेण तेसि संचयसारिच्छस्स वि अवगमादो । पिंवस्समाणजीवाणं विसरिसत्ते संते संचयस्स विसरिसत्तं, अण्णहा दिद्विवरोहादो । अपुट्वादिअद्धाणं थोव-बहुत्तादो विसरिसत्तं संचयस्स किण्ण होदि ति पुच्छिदे ण होदि, तिण्हमुवसामगाणमद्धाहितो उक्कस्सपवेसंतरस्स बहुत्तुवदेसादो । तम्हा तिण्हं संचओ वि सरिसो चेय । थोवा उवरि उच्चमाणगुणद्वाणाण संखं पेक्खिय थोवा ति भणिदा ।

अपेक्षा तुल्य अर्थात् सदश होते हैं, क्योंकि, एकसे छेकर चौपन मात्र जीवोंके प्रवेशके प्रति कोई प्रतिषेध नहीं है। किन्तु सर्वकाल तीनों उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा सदशताका नियम नहीं है, क्योंकि, संभावनाकी अपेक्षा सदशताका कथन किया गया है।

शंका--इन तीनों उपशामकोंका संचय सदश होता है, या असदश होता है, इस बातका प्ररूपण क्यों नहीं किया?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, प्रवेशकी सदशतासे उनके संचयकी सदशताका भी ज्ञान हो जाता है।प्रविश्यमान जीवोंकी विसदशता होने पर ही संचयकी विसदशता होती है; यदि ऐसा न माना जाय तो प्रत्यक्षसे विरोध आता है।

शंका—अपूर्वकरण आदिके कालोंमें परस्पर अल्पबहुत्व होनेसे संचयके विस-दशता क्यों नहीं हो जाती है ?

समाधान—ऐसी आशंकापर आचार्य उत्तर देते हैं कि अपूर्वकरण आदिके कालके हीनाधिक होनेसे संचयके विसदशता नहीं होती है, क्योंकि, तीनों उपशामकोंके कालोंसे उत्कृष्ट प्रवेशान्तरका काल बहुत है ऐसा उपदेश पाया जाता है। इसलिए तीनोंका संचय भी सदश ही होता है।

विशेषार्थ—यहां पर शंकाकारने यह शंका उठाई है कि जब अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, अर्थात् अपूर्वकरणका जितना काल है, उससे संख्यात-गुणा हीन अनिवृत्तिकरणका काल है और उससे संख्यातगुणा हीन सूक्ष्मसाम्परायका काल है, तब इन गुणस्थानोंमें संचित होनेवाली जीवराशिका प्रमाण भी हीनाधिक ही होना चाहिए, सदश नहीं होना चाहिए? इसके समाधानमें यह कहा गया है कि तीनों उपशामकोंके कालोंसे उत्कृष्ट प्रवेशान्तरके बहुत होनेका उपदेश पाया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, तथापि वह प्रत्येक अन्तर्मुह्र्त या असंख्यात समयप्रमाण है। किन्तु इन गुणस्थानोंमें प्रवेश कर संचित होनेवाले जीव संख्यात अर्थात् उपशामश्रेणींक प्रत्येक गुणस्थानों अधिकसे अधिक तीन

१ त्रतिषु 'पिडसेहामावाणं च 'इति पाठः। २ प्रतिषु 'णण्णहा 'इति पाठः।

# उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेयं।। ३।।

पुधसुत्तारंभो किमद्वो ? उवसंतकसायस्स कसाउवसामगाणं च पचासत्तीए अभावस्स संदंसणफलो । जेसिं पच्चासत्ती अत्थि तेसिमेगजोगो, इदरेसिं भिण्णजोगो होदि त्ति एदेण जाणाविदं ।

#### खवा संखेजजगुणां ॥ ४ ॥

कुदो ? उवसामगगुणद्वाणमुक्कस्सेण पविस्समाणचउवण्णजीवेहिंतो खवगेगगुण-

सौ चार (३०४) और क्षपकश्रेणिक प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक छह सौ आठ (६०८) ही होते हैं। यदि सर्वज्ञ प्रत्य प्रमाणकी भी अपेक्षासे एक समयमें एक ही जीवका प्रवेश माना जाय, तो भी प्रत्येक गुणस्थानके प्रवेशकालके समय संख्यात अर्थात् उपशमश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन सौ चार और क्षपकश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक छह सौ आठ ही होंगे। यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि उपशम या क्षपकश्रेणीमें निरन्तर प्रवेश करनेका सर्वोत्कृष्ट काल आठ समय ही है। इससे उपर जितना भी प्रवेशकाल है, वह सब सान्तर ही है। इससे यह अर्थ निकलता है कि अपूर्वकरणादि गुणस्थानोंमें प्रवेशान्तर अर्थात् जीवोंके प्रवेश नहीं करनेका काल असंख्यात समयप्रमाण है। चूंकि, सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानसे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है इसलिए उसके प्रवेशान्तरका उत्कृष्ट काल भी संख्यातगुणा ही होगा। इसी प्रकार चूंकि अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है, अतः उसके प्रवेशान्तरका काल भी संख्यातगुणा ही होगा। इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि तीनों उपशामकोंके कालोंसे तीनोंके उत्कृष्ट प्रवेशान्तरका काल बहुत है, अर्थात् प्रवेश करनेके समय सहश हैं, अतएव उनका संचय भी सहश ही होता है।

उपर्युक्त जीव आगे कही जानेवाली गुणस्थानोंकी संख्याको 'देखकर अल्प हैं' ऐसा कहा है।

उपञान्तकषायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। ३।।

शंका-पृथक् सूत्रका प्रारम्भ किस लिये किया है ?

समाधान—उपशान्तकषायका और कषायके उपशम करनेवाले उपशामकोंकी परस्पर प्रत्यासित्तका अभाव दिखाना इसका फल है। जिनकी प्रत्यासित्त पाई जाती है उनका ही एक योग अर्थात् एक समास हो सकता है और दूसरोंका भिन्न योग होता है, यह बात इस सूत्रसे सूचित की गई है।

उपञान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं।। ४ ॥ क्योंकि, उपशामकके गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीवोंकी

**१** उपशान्तकषायास्तावन्त एव । स. सि. १, ८.

२ त्रयः क्षपकाः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

मुक्कस्सेण पविस्समाणअहुत्तरसदजीवाणं दुगुणत्त्वलंभा, पंचूण-चदुरुत्तरतिसदमेत्तेगुव-सामगगुणद्वाणुक्कस्ससंचयादो वि खवगेगगुणद्वाणुक्कस्ससंचयस्स दुरूऊणछस्सद-मेत्तस्स दुगुणत्तदंसणादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेवं ॥ ५॥ पुधसुत्तारंभस्स कारणं पुच्चं व वत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

सजोगकेवली अजोगकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेवं ॥ ६ ॥

घाइयघादिकम्माणं छदुमत्थेहि पच्चासत्तीए अभावादो पुधसत्तारंभो जादो । पवसणेण तेत्तिया चेवेत्ति उत्ते पवस-संचएहि अद्वृत्तरसददुरूऊणछस्सदमेत्ता कमेण होंति ति चेत्तव्वं । दो वि तुल्ला ति उत्ते दो वि अण्णोण्णेण सरिसा ति भणिदं होदि । अजोगिकेविलसंचओ पुव्चिल्लगुणद्वाणसंचएहि सरिसो जधा, तथा सजोगिकेविलसंचयस्स वि सरिसत्ती । विसरिसत्तपदुष्पायणद्वग्रुत्तरसुत्तं भणदि—

अपेक्षा क्षपके एक गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले एकसौ आठ जीवोंके दुगुणता पाई जाती है। तथा संचयकी अपेक्षा उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कृष्टक्रपसे पांच कम तीनसौ चार अर्थात् दो सौ निन्यानवे (२९९) संचयसे भी क्षपकके एक गुणस्थानको दो कम छह सौ (५९८) रूप संचयके दुगुणता देखी जाती है।

श्चीणकषायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। ५।।

पृथक् सूत्र बनानेका कारण पहलेके समान कहना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। सयोगिकेवली और अयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण हैं।। ६।।

घाति-कर्मोंका घात करनेवाले सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीकी छग्नस्थ जीवोंके साथ प्रत्यासिका अभाव होनेसे पृथक् सूत्र बनाया गया है। प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं, ऐसा कहनेपर प्रवेशसे एक सौ आठ (१०८) और संचयसे दो कम छह सौ अर्थात् पांच सौ अट्ठानवे (५९८) क्रमसे होते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। दोनों ही तुल्य हैं, ऐसा कहनेसे दोनों ही परस्पर समान हैं, ऐसा अर्थ सूचित होता है। जिस प्रकार अयोगिकेवलीका संचय पूर्व गुणस्थानोंके संचयके सदश होता है, उसी प्रकार सयोगिकेवलीके संचयके भी सदशताकी प्राप्ति होती है, अतएव उनके संचयकी विसदशताके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ क्षीणकषायवीतरागच्छद्मस्थास्तावन्त एव । स. सि. १, ८.

३ सयोगकेबलिनोऽयोगकेबलिनश्च प्रवेशेन तुल्यसंस्थाः । स. सि. १, ६.

### सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संखेज्जगुणां ॥ ७ ॥

कुदो १ दुरूवृणछस्सदमेत्तजीवेहिंतो अट्ठलक्ख-अट्टाणउदिसहस्स-दुरहियपंचसद-मेत्तजीवाणं संखेजजगुणजुवलंभा। हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिं छेत्तूण गुणयारो उप्पादेदव्वो।

### अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ।। ८ ।।

खवगुवसामगअप्पमत्तसंजदपिंडसेहो किमहं कीरदे ? ण, अप्पमत्तसामण्णेण तेसिं पि गहणप्पसंगा । सजोगिरासिणा वेकोडि-छण्णउदिलक्ख-णवणउइसहस्स-तिउत्तर-सदमेत्तअप्पमत्तरासिम्हि भागे हिदे जं लद्धं सो गुणगारो होदि ।

### पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ९॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि । कुदो णव्वदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो ।

सयोगिकेवली कालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं।। ७।।

क्योंकि, दो कम छह सौ, अर्थात् पांच सौ अट्ठानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ लाख, अट्ठानवे हजार पांच सौ दो संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई जाती है। यहां पर अधस्तनराशिसे उपरिम राशिको छेदकर (भाग देकर) गुणकार उत्पन्न करना चाहिए।

सयोगिकेवितयोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ८॥

शंका—यहांपर क्षपक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निषेध किस लिए किया गया है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, 'अप्रमत्त ' इस सामान्य पदसे उनके भी ग्रहणका प्रसंग आता है, इसलिए क्षपक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निषेध किया गया है। सयोगिकेवलीकी राशिसे दो करोड़ छ्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तीन संख्या-प्रमाण अप्रमत्तसंयतोंकी राशिमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे, वह यहां पर गुणकार होता है।

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ।। ९ ।। गुणकार क्या है ? दो संख्या गुणकार है । शुंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-अाचार्य-परम्पराके द्वारा आये हुये उपदेशसे जाना जाता है।

१ सयोगकेविलनः स्वकालेन समुदिताः संख्येयगुणाः । ( ८९८५०२ )। स. सि. १, ८.

२ अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः (२९६९९१०३)। स. सि. १, ८.

३ प्रमत्त्तसंयताः संख्येयगुणाः (५९३९८२०६)। स. सि. १, ८.

पुन्युत्तअप्पमत्तरासिणा पंचकोडि-तिण्णउइलक्ख-अट्ठाणउइसहस्स-छब्भहियदोसदमेत्तिम्हि पमत्तरासिम्हि भागे हिदे जं भागलद्धं सो गुणगारो ।

### संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ॥ १०॥

कुदो १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिद्गागमेत्तत्तादो । माणुसखेत्तव्भंतरे चेय संजदासंजदा होति, णो बहिद्धाः भोगभूमिम्हि संजमासंजमभाविरोहा । ण च माणुस-खेत्तव्भंतरे असंखेज्जाणं संजदासंजदाणमिश्य संभवो, तेत्तियमेत्ताणमेत्थावद्वाणिवरोहा । तदो संखेज्जगुणेहि संजदासंजदेहि होद्व्विमिदि १ ण, सयंपहपव्वदपरभागे असंखेज्ज-जोयणिवत्थडे कम्मभूमिपिडिभाए तिरिक्खाणमसंखेज्जाणं संजमासंजमगुणसिहदाण-मुवलंभा । को गुणगारा १ पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि । को पिडिभागो १ अंतोमुहुत्तगुणिदपमत्तसंजदरासी पिडिभागो ।

# सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ११ ॥

पूर्वोक्त अप्रमत्तराशिसे पांच करोड़ तिरानवे लाख, अट्ठानवे हजार, दो सौ छह संख्याप्रमाण प्रमत्तसंयतराशिमें भाग देनेपर जो भाग लब्ध आवे, वह यहांपर गुणकार है।

प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ॥ १० ॥

क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

श्रृंका—संयतासंयत मनुष्यक्षेत्रके भीतर ही होते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमें संयमासंयमके उत्पन्न होंनेका विरोध है। तथा मनुष्यक्षेत्रके भीतर असंख्यात संयतासंयतोंका पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि, उतने संयतासंयतोंका यहां मनुष्यक्षेत्रके
भीतर अवस्थान माननेमें विरोध आता है। इसिलए प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत
संख्यातगुणित होना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजन विस्तृत एवं कर्मभूमिके प्रतिभाग-रूप स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमें संयमासंयम गुणसहित असंख्यात तिर्यंच पाये जाते हैं।

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? अन्तर्मुहूर्तसे प्रमत्तसंयतराशिको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे, वह प्रतिभाग है।

संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ ११ ॥

१ संयतासंयताः असंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु '-मेचा- ' इति पाठः ।

३ सासादनसम्यन्दृष्ट्योऽसंख्येयगुणाः । सः सि. १, ८.

कुदो ? तिविहसम्मत्तद्विदसंजदासंजदेहिंतो एगुवसमसम्मत्तादो सासणगुणं पिड-विजय छसु आवित्यासु संचिदजीवाणमसंखेज्जगुणत्त्वदेसादो । तं पि कधं णव्यदे ? एगसमयिम्ह संजमासंजमं पिडविज्जमाणजीविहिंतो एक्कसमयिम्ह चेव सासणगुणं पिड-विज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणत्तदंसणादो । तं पि कुदो ? अणंतसंसारिविच्छेयहेउसंजमा-संजमलंभस्स अइदुल्लभत्तादो । को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जदिभागो । हेद्दिमरासिणा उवित्मरासिम्हि भागे हिदे गुणगारो आगच्छिदि, उवित्मरासिअवहारकालेण हेद्दिमरासिअवहारकाले भागे हिदे गुणगारो होदि । एवं तीहि पयोरिह गुणयारो समाण-भज्जमाणरासीसु सव्वत्थ साहेदव्यो । णविर हेद्दिमरासिणा उवित्मरासिम्ह भागे हिदे गुणगारो आगच्छिद त्ति एदं समाणासमाणभज्जमाणरासीणं साहारणं, दोसु वि एदस्स पउत्तीए बाहाणुवलंभा ।

क्योंकि, तीन प्रकारके सम्यक्त्वके साथ स्थित संयतासंयतोंकी अपेक्षा एक उपरामसम्यक्त्वसे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छह आविलयोंसे संचित जीव असंख्यातगुणित हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

शंका - यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान—एक समयमें संयमासंयमको प्राप्त होनेवाछे जीवोंसे एक समयमें ही सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाछे जीव असंख्यातगुणित देखे जाते हैं।

शंका-इसका भी कारण क्या है?

समाधान—क्योंकि, अनन्त संसारके विच्छेदका कारणभूत संयमासंयमका पाना अतिदुर्छभ है।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । अधस्तनराशिसे उपरिमराशिमें भाग देनेपर गुणकारका प्रमाण आता है । अथवा, उपरिमराशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिके अवहारकालमें भाग देनेपर गुणकार होता है । अथवा, उपरिमराशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिको गुणित करके जो लब्ध आवे उसका पत्योपममें भाग देनेपर गुणकार आता है। ऐसे इन तीन प्रकारोंसे समान भज्यमान राशियोंमें सर्वत्र गुणकार साधित कर लेना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि अधस्तनराशिका उपरिमराशिमें भाग देनेपर गुणकार आता है, यह नियम समान और असमान, दोनों भज्यमान राशियोंमें साधारण है, क्योंकि, उक्त दोनों राशियोंमें भी इस नियमकी प्रवृत्ति होनेमें वाधा नहीं पाई जाती है।

१ प्रतिषु 'तं हि ' इति पाठः।

## सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणां ॥ १२ ॥

एदस्सत्थो उच्चदे सम्मामिच्छादिद्विअद्धा अंतोम्रहुत्तमेत्ता, सासणसम्मादिद्विअद्धा वि छाविष्ठियमेत्ता । किंतु सासणसम्मादिद्विअद्धादो सम्मामिच्छाइिद्वअद्धा संखेजजनुणा । संखेजजनुणाद्धाए उवक्कमणकालो वि सासणद्धावक्कमणकालो पिढवज्जमाणउवक्कमणिवरोहा विरहकालाणमुहयत्थ साधम्मादो । तेण दोगुणद्वाणाणि पिढवज्जमाणरासी जिंद वि सरिसो, तो वि सासणसम्मादिद्वीहितो सम्मामिच्छादिद्वी संखेजजगुणा
होति । किंतु सासणगुणमुवसमसम्मादिद्विणो चेय पिढवज्जति, सम्मामिच्छत्तगुणं पुण
वेदगुवसमसम्मादिद्विणो अद्वावीससंतकिष्मियिषच्छादिद्विणो य पिढवज्जति । तेण सासणं
पिढवज्जमाणरासीदो सम्मामिच्छत्तं पिढवज्जमाणरासी संखेज्जगुणो । तदो संखेजजगुणायादो संखेजजगुणउवक्कमणकालादो च सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्विणो संखेजजगुणा, उवसमसम्मादिद्वीहितो वेदगसम्मादिद्विणो असंखेजजगुणा, 'कारणाणुसारिणा कर्जेण
होद्विमिदि ' णायादो । सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्विणो असंखेजजगुणा किण्ण होति
ति उत्ते ण होति, अणेयिणगमादो । जिद् तेहि पिडवज्जमाणगुणद्वाणमेक्कं चेव होदि,

सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यात्रुणित हैं ।। १२ ।।

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं- सम्यग्मिथ्याद्य गुणस्थानका काल अन्तर्मुहर्तमात्र है और सासादनसम्यग्दिष्टका काल भी छह आवलीप्रमाण है, किन्तु फिर भी सासादन-सम्यग्दृष्टिके कालसे सम्यग्मिथ्यादृष्टिका काल संख्यातगुणा है। संख्यातगुणित कालका उपक्रमणकालभी सासादनके कालके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा है। अन्यथा उपक्रमण-कालमें विरोध आजायगा, क्योंकि, विरहकाल दोनों जगह समान है। इसलिए इन दोनों गुणस्थानोंको प्राप्त होनेवाली राशि यद्यपि समान है तो भी सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं। किन्तु सासादन गुणस्थानको उपरामसम्यग्दृष्टि ही प्राप्त होते हैं, परन्तु सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको वेदकसम्यग्दष्टि, उपशामसम्यग्दष्टि और मोहकर्मकी अट्राईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीव भी प्राप्त होते हैं। इसलिये सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाली राशि संख्यातगुणी है। अतः संख्यातगुणी आय होनेसे और संख्यातगुणा उपक्रमणकाल होनेसे सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं। उपशम-सम्यग्दृष्टियोंसे वेद्कसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, 'कारणके अनुसार कार्य होता है' ऐसा न्याय है।सासादनसम्यग्दि एयोंसे सम्यग्मिश्यादि असंख्यातगुणित क्यों नहीं होते हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि, निर्गमके अर्थात् जानेके मार्ग अनेक हैं। यदि वेदकसम्यग्दिष्टयोंके द्वारा प्राप्त किया

१ सम्यग्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'पंडिमाणरासीदो ' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'मेत्तं ' इति पाठः ।

तो एस ण्णाओ वोत्तं जुत्तो । किंतु वेदगसम्मादिष्टिणो मिन्छत्तं सम्मामिन्छतं च पिडवन्जंति, सम्मामिन्छतं एडिवन्जसानिहितो मिन्छत्तं पिडवन्जमाणवेदगसम्मादिष्टिणो असंखेन्जगुणा, तेण पुन्वुत्तं ण घडदे इदि । ण चासंखेन्जगुणरासिवओ अण्णरासिम-वेक्खियं होदि, तस्स अप्पणो आयाणुसरणसहावत्तादो । एदमेवं चेव होदि ति कथं णन्वदे ? सासणेहितो सम्मामिन्छादिष्टिणो संखेन्जगुणा ति सुत्तण्णहाणुववत्तीदो णन्वदे ।

### असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। १३ ॥

को गुणगारो १ आवित्याद असंदिज्जिद्दिभागो । सम्मामिन्छादिहिरासी अंतो-मृहुत्तसंचिदो, असंजदसम्मादिहिरासी पुण वेसागरोवमसंचिदो । सम्मामिन्छादिहिअद्धादो वेसागरोवमकालो पलिदोवमासंखेज्जिदिभागगुणो । सम्मामिन्छादिहिउवक्कमणकालादो वि असंजदसम्मादिहिउवक्कमणकालो पलिदोवमस्स संखेज्जिदिभागगुणो, उवक्कमण-कालस्स अद्धाणुसारित्तदंसणादो । तेण पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण गुणगारेण होद्व्वमिदि १ ण, असंजदसम्मादिहिरासिस्स असंखेज्जपलिदोवमप्पमाणप्संगा । तं

जानेवाला गुणस्थान एक ही हो, तो यह न्याय कहने योग्य है। किन्तु वेदकसम्यग्दष्टि, मिथ्यात्व और सम्यग्निध्यात्व, इन दोनों गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। तथा सम्यग्निध्यात्वको प्राप्त होनेवाले वेदकसम्यग्दिष्टिं मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले वेदकसम्यग्दिष्टिं मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले वेदकसम्यग्दिष्टिं मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं, इसलिए पूर्वोक्त कथन घटित नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि असंख्यातगुणी राशिका व्यय अन्य राशिकी अपेक्षासे नहीं होता है, क्योंकि, वह अपने आयके अनुसार व्ययशील स्वभाववाला होता है।

शंका-यह इसी प्रकार होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— सासादनसम्यग्दिष्योंसे सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित होते। हैं, यह सूत्र अन्यथा बन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि सासादनसम्यग्दिष्योंसे सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित होते हैं।

सम्यग्निथ्यादृष्टियोंसे असंयत्सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३॥ गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका—सम्याग्मिथ्याद्दष्टि राशि अन्तर्मुहूर्त-संचित है और असंयतसम्यग्दष्टि राशि दो सागरोपम-संचित है। सम्याग्मिथ्याद्दष्टिके कालसे दो सागरोपमकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाण है। सम्याग्मिथ्याद्दष्टिके उपक्रमणकालसे भी असंयत-सम्यग्दिका उपक्रमणकाल पल्योपमके संख्यातवें भागगुणित है, क्योंकि, उपक्रमणकाल गुणस्थानकालके अनुसार देखा जाता है। इसलिए पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण गुणकार होना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंकि, गुणकारको पत्योपमके असंख्यातवें भाग मानने पर असंयतसम्यग्दष्टि राशिको असंख्यात पत्योपमप्रमाण होनेका प्रसंग प्राप्त होगा।

३ म २ प्रती '-दो वि असंजदसम्मादिद्धि-उवक्रमणकालो ' इति पाठो नास्ति ।

जधा- 'एदेहि पिलदोवममविहरिद अंतोग्रहुत्तेण कालेणेति'' दव्वाणिओगदारस्रुत्तादो णव्विद् जधा पिलदोवममंतोग्रहुत्तेण खंडिदेयखंडमेत्ता सम्मामिच्छादिष्टिणो होति ति । पुणो एदं रासिं पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदे असंखेज्जपिलदोवममेत्तों असंजदसम्मादिष्टिरासी होदि । ण चेदं, एदेहि पिलदोवममविहरिद अंतोग्रहुत्तेण कालेणेत्ति एदेण सुत्तेण सह विरोहा । कधं पुण आविलयाए असंखेज्जदिभागगुणगारस्स सिद्धी ? उच्चदे— सम्मामिच्छादिष्टिअद्वादो तप्पाओग्गअसंखेज्जगुणद्वाए संचिदो असंजदसम्मादिष्टिरासी घेत्तव्वो, एदिस्से अद्वाए सम्मामिच्छादिष्टिअवक्कमणकालादो असंखेज्जगुण-उवक्कमणकालवर्लमा । एत्थ संचिद-असंजदसम्मादिष्टिरासीए वि आविलयाए असंखेज्जगुण-उवक्कमणकालवर्लमा । एत्थ संचिद-असंजदसम्मादिष्टिरासीए वि आविलयाए असंखेज्जिदिमागेण गुणिदमेत्तो होदि । अधवा दोण्हं उवक्कमणकाला जिद वि सिरसा होति ति तो वि सम्मामिच्छादिष्टीहिंतो असंजदसम्मादिष्टी आविलयाए संखेज्जभागगुणा । कुदो ? सम्मामिच्छत्तं पिडवज्जमाणरासीदो सम्मत्तं पिडवज्जमाणरासिस्स आविलयाए असंखेज्जदिभागगुणत्तादो ।

## मिच्छादिद्वी अणंतगुणां ॥ १४ ॥

उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्यग्दिष्ट आदि जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्तकालसे पत्योपम अपहृत होता है, इस द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रसे जाना जाता है कि पत्योपमको अन्तर्मुहूर्तसे खंडित करने पर एक खंडप्रमाण सम्यग्मिथ्यादिष्ट होते हैं। पुनः इस राशिको पत्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित करने पर असंख्यात पत्यो-पमप्रमाण असंयतसम्यग्दिष्टराशि होती है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि, 'इन गुण-स्थानवर्ती जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्तकालसे पत्योपम अपहृत होता है' इस सूत्रके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है।

शंका-फिर आवलिके असंख्यातवें भागरूप गुणकारकी सिद्धि कैसे होती है ?

समाधान—सम्यागमध्यादृष्टिके कालसे उसके योग्य असंख्यातगुणित कालसे संचित असंयतसम्यग्दृष्टि राशि ब्रहण करना चाहिये, क्योंिक, इस कालका सम्यागमध्यादृष्टिके उपक्रमणकालसे असंख्यातगुणा उपक्रमणकाल पाया जाता है। यहां पर संचित असंयतसम्यग्दृष्टि राशि भी आवलीके असंख्यातचे भागसे गुणितमात्र है। अथवा, दोनोंके उपक्रमणकाल यद्यपि सदश होते हैं, तो भी सम्यग्मध्यादृष्टियों से असंयतसम्य-दृष्टि जीव आवलीके संख्यात भागगुणित हैं, क्योंिक, सम्यग्मध्यात्वको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाली राशि आवलीके असंख्यातवें भागगुणित है।

असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ।। १४।।

१ दव्वाणु. ६. (मा. ३ पृ. ६३.)

२ अ-कप्रत्योः '-पिळदोवमेचो ' इति पाठः।

३ मिथ्यादृष्टयोऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १, ८. प्रतिषु ' अणंतग्रुणो ' इति पाढः ।

कुदो ? मिच्छादिद्वीणमाणंतियादो । को गुणगारो ? अभवितिद्विएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सव्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि। को पिक्रमागो ? असंजदसम्मादिद्वी पडिभागो।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १५॥ संजदासंजदादिद्वाणपिंसेहद्वं असंजदसम्मादिद्विद्वाणवयणं । उविरम्भिचमाणरासि-अवेक्खं सन्वत्थोववयणं । सेससम्मादिद्विपिडसेहद्वमुवसमसम्मादिद्विवयणं ।

# खइयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६ ॥

उवसमसम्मत्तादो खइयसम्मत्तमइदुछहं, दंसणमोहणीयक्खएण उकस्सेण छम्मास-मंतरिय उक्कस्सेण अहुत्तरसदमेत्ताणं चेव उप्पज्जमाणत्तादो । खइयसम्मत्तादो उवसम-सम्मत्तमइसुलहं, सत्तरादिंदियाणि अंतरिय एगसमएण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-मेत्तजीवेसु तदुप्पत्तिदंसणादो । तदो खइयसम्मादिद्वीहिंतो उवसमसम्मादिद्वीहिं असंखेजन गुणेहि होदव्यमिदि ? सचमेदं, किंतु संचयकालमाहप्पेण उवसमसम्मादिहीहिंतो खइय-

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि अनन्त होते हैं।

शंका--गुणकार क्या है ?

समाधान — अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

शंका-प्रतिभाग क्या है ?

समाधान--असंयतसम्यग्दि राशिका प्रमाण प्रतिभाग है।

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५ ॥

संयतासंयत आदि गुणस्थानोंका निषेध करनेके लिये सूत्रमें 'असंयतसम्यग्दष्टि-स्थान 'यह वचन दिया है। आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा 'सबसे कम 'यह वचन दिया है। शेष सम्यग्दष्टियोंका प्रतिषेध करनेके छिये 'उपशमसम्यग्दष्टि' यह वचन दिया है।

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६ ॥

शंका—उपशमसम्यक्तवसे क्षायिकसम्यक्तव अतिदुर्लभ है, क्योंकि, दर्शन-मोहनीयके क्षयद्वारा उत्कृष्ट छह मासके अंतरालसे अधिकसे अधिक एकसौ आठ जीवोंकी ही उत्पात्ति होती है। परंतु क्षायिकसम्यक्त्वसे उपशमसम्यक्त्व अतिसुलभ है, क्योंकि, सात रात-दिनके अंतरालसे एक समयमें पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित जीवोंमें उपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसिलये क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपरामसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित होना चाहिए ?

समाधान—यह कहना सत्य है, किन्तु संचयकालके माहात्म्यसे उपशमसम्य-

सम्माइहिणो असंखेज्जगुणा जादा । तं जहा- उवसमसम्मत्तद्धा उक्किस्स्या वि अंतोमुहुत्तमेत्ता चेय । खह्यसम्मत्तद्धा पुण जहिण्णया अंतोमुहुत्तं, उक्किस्स्या दोपुव्वकोडिअब्भिह्यतेत्तीससागरोवममेत्ता । तत्थ मिं अमकालो दिवहुपिलदोवममेत्तो । एत्थ
अंतोमुहुत्तमंत्तिय संखेज्जोवककमणसमएसु वेष्पमाणेसु पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेतोवककमणकालो लब्भइ । एदेण कालेण संचिद्जीवा वि पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्ता होद्ण आविलयाए असंखेज्जिदिभागमेत्तुवककमणकालेण समयं पि उवक्कंतपिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्त्रजीवेण संचिद्जवसमसम्मादिद्वीहितो असंखेज्जगुणा
होति । ण सेसवियप्पा संभवंति, ताणमसंखेज्जगुणसुत्तेण सह विरोहा ।

एत्थ चोदओ भणदि— आवित्याए असंखेज्जिदभागमेत्तरेण खइयसम्मादिष्टीण सोहम्मे जइ संचओ कीरिद पवेताणुसारिणिग्गमादो मणुसेस्स असंखेज्जा खइयसम्मादिष्टिणो पावेति। अह संखेज्जावित्यंतरेण द्विइसंचओ कीरिद, तो संखेज्जावित्याहि पिलदोवमे खंडिदे एयक्खंडमेत्ता खइयसम्मादिद्विणो पावेति। ण च एवं, आवित्याए असंखेज्जिदिभागमेत्तभागहारब्भुवगमादो। तदो दोहि वि पयारेहि दोसो चेय द्वकिदि

ग्हिष्योंसे क्षायिकसम्यग्हिष्ट असंख्यातगुणित हो जाते हैं। वह इस प्रकार है— उपराम-सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल भी अन्तर्भुहूर्तमात्र हो है। परन्तु क्षायिकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट काल दो पूर्वकोटिसे अधिक तेतीस सागरोपमप्रमाण है। उसमें मध्यम काल डेढ़ पत्योपमप्रमाण है। यहां पर अन्तर्भुहूर्तकालको अन्तरित करके उपक्रमणके संख्यात समयोंके ग्रहण करने पर पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उप-क्रमणकाल प्राप्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा संचित हुए जीव पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हो करके भी आवलीके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकालके द्वारा प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाले पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जीवोंसे संचित हुए उपरामसम्यग्हिष्योंकी अपेक्षा असंख्यातगुणित होते हैं। यहां रोष विकल्प संभव नहीं हैं, क्योंकि, उन विकल्पोंका असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें 'उपरामसम्यग्हिष्टयोंसे क्षायिकसम्यग्हिष्ट असंख्यातगुणित हैं दस सूत्रके साथ विरोध आता है।

शंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि आवलीके असंख्यातवें भागमात्र अन्तरसे श्लायिकसम्यग्दिष्योंका सौधर्म स्वर्गमें यदि संचय किया जाता है तो प्रवेशके अनुसार निर्गम होनेसे अर्थात आयके अनुसार व्यय होनेसे मनुष्योंमें असंख्यात श्लायिकसम्यग्दिष्ट जीव प्राप्त होते हैं। और यदि संख्यात आविलयोंके अन्तरालसे स्थितिका संचय करते हैं तो संख्यात आविलयोंसे पल्योपमके खंडित करने पर एक खंडमात्र श्लायिकसम्यग्दिष्ट प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि, आविलके असंख्यातवें भागमात्र भागहार स्वीकार किया गया है। इसलिए दोनों प्रकारोंसे भी दोष ही प्राप्त होता है?

त्ति ? ण एस दोसो, खइयसम्मादिद्वीणं पमाणागमणट्ठं पित्रदोवमस्स संखेज्जावित्यमेत्तभागहारस्स जत्तीए उवलंभादो । तं जहा— अद्वसमयब्भिह्यछम्मासब्भंतरे जिद् संखेज्ज्ञवक्कमणसमया लब्भंति, तो दिव्हृप्तिहोबस्यमंत्रे किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओविद्वदाए उवक्कमणकालो लब्भिद्द । तिम्म संखेज्ज्जीविहि गुणिदे संखेज्जावलियाहि ओविद्वद्विलिदोवममेत्ता खइयसम्मादिद्विणो लब्मंति । तेण आवित्याए असंखेज्जदिभागो भागहारो ति ण घेत्तच्वो । उवक्कमणंतरे आवित्याए असंखेज्जदिभागे संते
एदं ण घडदि ति णासंकणिज्जं, मणुसेसु खइयसम्मादिद्वीणं असंखेज्जाणमित्यत्तपसंगादो ।
एवं संते सासणादीजमसंदोज्जावित्याहि भागहारेण होदच्वं ? ण एस दोसो, इद्वत्तादो ।
ण अण्णेसिमाइरियाणं वक्खाणेण विरुद्धं ति एदस्स वक्खाणस्स अभइत्तं, सुत्तेण सह
अविरुद्धस्स अभइत्तविरोहादो । एदेहि पित्रदोवममविहरिद अंतोम्रहुत्तेण कालेणेति सुत्तेण
वि ण विरोहो, तस्स उवयारिणवंधणत्तादो ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, झायिकसम्यग्दृष्टियोंके प्रमाण लानेके लिए पल्योपमका संख्यात आविलमात्र भागहार युक्तिसे प्राप्त हो जाता है। जैसे— आठ समय अधिक छह मासके भीतर यदि संख्यात उपक्रमणके समय प्राप्त होते हैं, तो डेढ पल्योपमके भीतर कितने समय प्राप्त होंगे? इस प्रकार त्रैराशिक करने पर प्रमाणराशिसे फलराशिको गुणित करके और इच्छाराशिसे भाजित कर देने पर उपक्रमणकाल प्राप्त होता है। उसे संख्यात जीवोंसे गुणित कर देने पर पल्योपममें संख्यात आविलयोंका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने झायिकसम्यग्दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं। इसलिए यहां आवलीका असंख्यातवां भाग भागहार है, ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिए।

उपक्रमणकालका अन्तर आवलीका असंख्यातवां भाग होने पर उपर्युक्त व्याख्यान घटित नहीं होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि, ऐसा मानने पर मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्दष्टियोंके अस्तित्वका प्रसंग आता है।

शंका—यदि ऐसा है तो सासादनसम्यग्दि आदिके असंख्यात आविष्यां भागहार होना चाहिए ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, वह इष्ट ही है।

तथा, यह व्याख्यान अन्य आचार्योंके व्याख्यानसे विरुद्ध है, इसिलिये इस-व्याख्यानके अभद्रता (अयुक्ति-संगतता) भी नहीं है, क्योंकि, इस व्याख्यानका सूत्रके साथ विरोध नहीं है, इसिलिये उसके अभद्रताके माननेमें विरोध आता है। 'इन राज्ञि-योंके प्रमाणकी अपेक्षा अन्तर्भुद्धर्तकालसे पत्योपम अपद्वत होता है' इस द्रव्यानुयोग-द्वारके सूत्रके साथ भी उक्त व्याख्यानका विरोध नहीं आता है, क्योंकि, वह सूत्र उप-चार-निमित्तक है।

# वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १७ ॥

कुदो १ दंसणमे।हणीयक्खएणुप्पण्णखइयसम्मत्तादे। खओवसमियवेदगसम्मत्तस्स सुद्धु सुलहत्तुवलंभा। को गुणगारो १ आविलयाए असंखेज्जिदभागा। कुदो १ ओघसोहम्म-असंजदसम्मादिष्टिभागहारस्स आविलयाए असंखेज्जिदभागपमाणत्तादो ।

#### संजदासंजदट्टाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी।। १८।।

कुदो ? अणुन्त्रयसिंहद्खइयसम्मादिद्वीणमइदुल्लभत्तादो । ण च तिरिक्खेसु खइयसम्मत्तेण सह संजमासंजमो लब्भिद, तत्थ दंसणमोहणीयक्खवणाभावा। तं पि कुदो णन्त्रदे ? 'णियमा मणुसगदीए ' इदि सुत्तादो । जे वि पुन्तं बद्धतिरिक्खाउआ मणुसा तिरिक्खेसु खइयसम्मत्तेणुप्पन्जंति, तेसिं ण संजमासंजमो अत्थि, भोगभूमिं मोत्तूण अण्णत्थुप्पत्तीए असंभवादो । तेण खइयसम्मादिद्विणो संजदासंजदा संखेन्जा चेय,

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १७ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए श्रायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिक वेदकसम्यक्त्वका पाना अति सुलभ है।

शंका-गुणकार क्या है ?

समाधान—आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, सामान्यसे सौधर्मस्वर्गके असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका भागहार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं।। १८।।

क्योंकि, अणुव्रतसिहत क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंका होना अत्यन्त दुर्लभ है। तथा तिर्यचोंमें क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम पाया नहीं जाता है, क्योंकि, तिर्यचोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—'दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाळे जीव नियमसे मनुष्यगितमें होते हैं दस सूत्रसे जाना जाता है।

तथा जिन्होंने पहले तिर्यंचायुका बंध कर लिया है ऐसे जो भी मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्वके साथ तिर्यंचोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संयमासंयम नहीं होता है, क्योंकि, भोगभूमिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्ति असंभव है। इसलिये क्षायिकसम्यन्दिष्ट संयतासंयत जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि, संयमासंयमके साथ क्षायिकसम्यक्त्व

१ दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो दु। णियमा मणुसगदीए णिट्टवगो चावि सव्वत्थ॥१॥ कसायपाहुडे, खवणाहियारे. १.

मणुसपञ्जत्ते मोत्तूण अण्णत्थाभावा । अदे। चेय भणिस्समाणासंखेज्जरासीहिंतो थोवा । उत्समसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १९ ॥

को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो, असंखेज्जिणि पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि । को पिडभागो १ खइयसम्मादिद्विसंजदासंजदमेत्तसंखेज्जरूवपिडभागो । कुदो १ असंखेज्जावित्याहि पिलदोवमे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्ताणम्चवसमसम्मत्तेण सह संजदा-संजदाणमुवलंभा ।

# वेदगसम्मादिङ्घी असंखेज्जगुणा ॥ २०॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जिदिभागो । एसो उवसमसम्मादिष्टिउक्कस्स-संचयादो वेदगसम्मादिद्विउक्कस्ससंचयस्स सांतरस्स गुणगारो, अण्णहा पुण पित्दो-वमस्स असंखेज्जिदिभागो गुणगारो, उवसमसम्मादिद्विरासिस्स सांतरस्स कयाइ एग-जीवस्स वि उवलंभा । वेदगसम्मादिद्विरासी पुण सन्वकालं पित्दोवमस्स असंखेज्जिद-भागमेत्तो चेय, णिरंतरस्स समाणायन्वयस्स अण्णस्त्वावित्तिविरोहा ।

पर्याप्त मनुष्योंको छोड़कर दूसरी गतिमें नहीं पाया जाता है। और इसीलिये संयता-संयत क्षायिकसम्यग्दिष्ट आगे कही जानेवाली असंख्यात राशियोंसे कम होते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ॥ १९ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयतासंयतोंकी जितनी संख्या है तत्प्रमाण संख्यातरूप प्रतिभाग है, क्योंकि, असंख्यात आविल्योंसे पत्योपमके खंडित करने पर उनमेंसे एक खंड मात्र उपरामसम्यक्त्वके साथ संयतासंयत जीव पाये जाते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेद्कसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । उपशमसम्यग्दिष्ट-योंके उत्कृष्ट संचयसे वेदकसम्यग्दिष्योंके उत्कृष्ट सान्तर संचयका यह गुणकार है । अन्यथा पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, क्योंकि, उपशमसम्यग्दिष्टराशि सान्तर है, इसलिए कदाचित् एक जीवकी भी उपलिध होती है । परंतु वेदकसम्यग्दिष्ट-राशि सर्वकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही रहती है, क्योंकि, जिस राशिका आय और व्यय समान है और जो अन्तर-रिहत है, उसको अन्यक्षप माननेमें विरोध आता है।

१ ' सांतरस्स ' इति पाठः केवलं म १ प्रतो अस्ति, अन्यप्रतिषु नास्ति ।

# पमत्तापमत्तसंजदद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥ २१ ॥

कुदो १ अंतोम्रहुत्तद्धासंचयादो, उवसमसम्मत्तेण सह पाएण संजमं पडिवज्जं-ताणमभावादो च।

#### खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २२ ॥

अंतोम्रहुत्तेण संचिद्उवसमसम्मादिद्वीहिंतो देख्णपुव्वकोडीसंचिद्खइयसम्मादिद्वीणं संखेजजुणत्तं पिं विरोहाभावा । को गुणगारा ? संखेज्जा समया ।

# वेदगसम्मादिङ्घी संखेज्जगुणा ॥ २३ ॥

कुदो ? खइयादो खओवसिमयस्स सम्मत्तस्स पाएण संभवा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

#### एवं तिसु वि अद्धासु ॥ २४ ॥

जधा पमत्तापमत्तसंजदाणं सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तहा तिसु उवसामगद्धासु परूवेदव्वं । तं जहा- सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी । खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम

क्योंकि, एक तो उपरामसम्यग्दष्टियोंके संचयका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है, और दूसरे उपरामसम्यक्त्वके साथ बहुलतासे संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अभाव है।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२ ॥

अन्तर्मुहूर्तसे संचित होनेवाले उपशमसम्यग्दिष्योंकी अपेक्षा कुछ कम पूर्वकोटि कालसे संचित होनेवाले क्षायिकसम्यग्दिष्योंके संख्यातगुणित होनेमें कोई विरोध नहीं है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, श्रायिकसम्यक्त्वकी अपेश्चा श्रायोपशमिकसम्यक्त्वका होना अधिक-तासे सम्भव है। गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है।

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन उपञामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २४ ॥

जिस प्रकार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके सम्यक्त्वका अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार आदिके तीन उपशामक गुणस्थानोंमें भी प्ररूपण करना चाहिए। वह इस प्रकार है- तीनों उपशामक गुणस्थानोंमें उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं। उनसे कारणं, दव्वाहियत्तादो । वेदगसम्मादिद्वी णत्थि, तेण सह उवसमसेडीआरोहणाभावा । उवसंतकसाएस सम्मत्तपावहुगं किण्ण परूविदं ? ण एस दोसो, तिसु अद्वासु सम्मत्त-प्पाबहुगे अवगदे तत्थ वि तदवगमादो । सुहं गहण इं चदुसु उवसमाएसु तिं किणा परूविदं ? ण, 'एगजोगणिदिद्वाणमेगदेसो णाणुवद्वदि ' ति णायादो उविर चंदुण्हमणुउत्ति-प्पसंगा । होदु चे ण, पडिजोगीणं चदुण्हम्रवसामगाणमभावा।

#### सन्वत्थोवा उवसमा ॥ २५ ॥

क्दो १ थोवायुपदेसादो संकलिदसंचयस्स वि थोवत्तस्स णायसिद्धत्तादो ।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंका यहां द्वत्यप्रमाण अधिक पाया जाता है। उपशमश्रेणीमें वेदकसम्यग्दि जीव नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि. वेदकसम्यक्तवके साथ उपरामश्रेणीके आरोहणका अभाव है।

शंका--उपशान्तकषाय गुणस्थानवर्ती जीवोंमें सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, तीनों उपशामक गुणस्थानोंमें सम्य-क्तवका अल्पबहुत्व ज्ञात हो जाने पर उपशान्तकषाय गुणस्थानमें भी उसका ज्ञान हो जाता है।

शंका-सुख अर्थात् सुगमतापूर्वक ज्ञान होनेके छिए 'चारों उपशामक गुण-स्थानोंमें ' ऐसा सूत्रमें क्यों नहीं कहा ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, 'जिनका निर्देश एक समासके द्वारा किया जाता है उनके एक देशकी अनुवृत्ति नहीं होती हैं इस न्यायके अनुसार आगे कहे जानेवाले सूत्रोंमें चारों गुणस्थानोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा।

शंका-यदि आगे चारों उपशामकोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग आता है, तो आने दो, क्या दोष है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, चारों उपशामकोंके प्रतियोगियोंका अभाव है। अर्थात जिस प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंके भीतर उपशामक और उनके प्रतियोगी क्षपक पाये जाते हैं, उसी प्रकार चौथे उपशामक अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थानमें उपशामकोंके प्रतियोगी क्षपक नहीं पाये जाते हैं।

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २५ ॥ क्योंकि, अल्प आयका उपदेश होनेसे संचित होनेवाली राशिके स्तोकपना अर्थात कम होना न्यायसिद्ध है।

१ प्रतिषु ' उवसामए सुचे ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु '-मणउत्तिप्पसंगा ' इति पाठः।

३ प्रतिषु ' थेश्वए पदेसादो ' इति पाठः । ४ प्रतिषु ' संगल्दिसंचयस्स ' इति पाढः ।

# खवा संखेजजगुणा ॥ २६ ॥

कुदो १ संखेज्जगुणायादो संचउवलंभा । उवसम-खवगाणमेदमप्पावहुगं पुच्चं परूविदमिदि एतथ ण परूविद्वं १ ण, पुच्चमुवसामग-खवगपवेसगाणमप्पाबहुगकथणादो । तदो चेव संचयप्पाबहुगिसद्धीए होदीदि चे सच्चं होदि, जुत्तीदो । जुत्तिवादे अणि-उणसत्ताणुग्गहट्ठंमेदमप्पाबहुअं पुणो वि परूविदं । खवगसेडीए सम्मत्तपाबहुअं किण्ण परूविदं १ ण, तेसि खइयसम्मत्तं मोत्तृण अण्णसम्मत्ताभावा । तं कुदो णव्वदे १ खवगेसु उवसम-वेदगसम्मादिट्ठिद्व्वादिपरूवयसुत्ताणुवलंभा । उवसमा खवा ति सद्दा उवसम-सम्मत्त-खइयसम्मत्ताणं वाचया ण होति ति भणंताणमभिष्पाएण खइयसम्मत्तस्स

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती उपशामकोंसे तीनों गुणस्थानवर्ती क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६॥

क्योंकि, संख्यातगुणित आयसे क्षपकोंका संचय पाया जाता है।

शंका─उपशामक और क्षपकोंका यह अल्पबहुत्व पहले कह आये हैं, इसिलये यहां नहीं कहना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले उपशामक और क्षपक जीवोंके प्रवेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा है।

शंका — उसीसे संचयके अल्पबहुत्वकी सिद्धि हो जायगी (फिर उसे पृथक् क्यों कहा)?

समाधान—यह सत्य है कि युक्तिसे अन्पवहुत्वकी सिद्धि हो सकती है। किन्तु जो शिष्य युक्तिवादमें निपुण नहीं हैं, उनके अनुग्रहके लिये यह अन्पबहुत्व पुनः भी कहा है।

शंका अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, क्षपकश्रेणीवालोंके क्षायिकसम्यक्त्वको छोड़कर अन्य सम्यक्त्व नहीं पाया जाता है।

शंका यह कैसे जाना जाता है?

समाधान क्योंकि, क्षपकश्रेणीवाले जीवोंमें उपरामसम्यग्दिष्ट और वेदक-सम्यग्दिष्ट जीवोंके द्रव्य अर्थात् संख्या और आदि पदसे क्षेत्र, स्पर्शन आदिके प्ररूपक सूत्र नहीं पाये जाते हैं। उपराामक और क्षपक, ये दोनों राब्द क्रमशः उपरामसम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्वके वाचक नहीं हैं, ऐसा कथन करनेवाले आचायौंके अभिप्रायसे

१ प्रतिषु ' अणिकणसंताणुगाहडु- ' इति पाठः ।

अप्पाबहुवपरूवयाणि, पुन्वमपरूविदखवगुवसामगसंचयस्स अप्पाबहुवपरूवयाणि वा दो वि सुत्ताणि ति घेत्तन्वं।

एवं ओघपरूवणा समता।

#### आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु सञ्वत्थोवा सासणसम्मादिहीं ॥ २७ ॥

आदेसवयणं ओघपिडसेहफलं । सेसमग्गणादिपिइसेहट्ठं गिदयाणुवादवयणं । सेसगिदपिडिसेहणट्ठो णिरयगिदिणिदेसो । सेसगुणट्ठाणपिडसेहट्ठो सासणिणेदेसो । उविर उच्चमाणगुणट्ठाणद्वेवितो सासणा द्व्यपमाणेण थोवा अप्पा इदि उत्तं होदि ।

# सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ २८॥

कुदो ? सासणुवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालस्स संखेज्ज-गुणस्स उवलंभा । को गुणगारो ? संखेज्जसमया । हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्हि भागे

ये दोनों सूत्र क्षायिकसम्यक्त्वके अल्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, तथा पहले नहीं प्ररूपण किये गये क्षपक और उपशामकसम्बन्धी संचयके अल्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

#### इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोंमें सासादन-सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७॥

सूत्रमें 'आदेश' यह वचन ओघका प्रतिषेध करनेके लिए है। शेष मार्गणा आदिके प्रतिषेध करनेके लिए 'गतिमार्गणाके अनुवादसे' यह वचन कहा है। शेष गतियोंके प्रतिषेधके लिए 'नरकगति' इस पदका निर्देश किया। शेष गुणस्थानोंके प्रतिषेधिक 'सासादन' इस पदका निर्देश किया। ऊपर कहे जानेवाले शेष गुणस्थानोंके प्रतिषेधार्थ 'सासादन' इस पदका निर्देश किया। ऊपर कहे जानेवाले शेष गुणस्थानोंके द्रव्यप्रमाणोंकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दष्ट जीव द्रव्यप्रमाणसे स्तोक अर्थात् अल्प होते हैं, यह अर्थ कहा गया है।

नारिकयोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २८ ॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्टियोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका उप-क्रमणकाल संख्यातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है १ संख्यात समय गुणकार है। अधस्तनराशिका उपरिमराशियोंमें भाग देने पर गुणकारका प्रमाण आता है। अधस्तन-

<sup>ै</sup> १ विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवीसु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । स. सि. १, ८.

२ सम्यामिथ्यादृष्ट्यः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

हिदे गुणगारो आगच्छिदि । को हेडिमरासी ? जो थोवो । जो पुण बहु सो उवरिमरासी । एदमत्थपदं जहावसरं सच्वत्थ वत्तव्वं ।

# असंजदसम्मादिडी असंखेज्जगुणां ॥ २९ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालादो असंजदसम्मादिद्विउवक्कमणकालस्स असंखेज्जगुणस्स संभवुवलंभा, सम्मामिच्छत्तं पिडविज्जमाणजीविद्वितो सम्मत्तं पिडविज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणत्तादो वा । को गुणगारो १ आविलयाए असंखेज्जदिभागो । हेद्विम-रासिणा उविरमरासिमोविद्विय गुणगारो साहयव्यो ।

# मिच्छादिही असंखेजजगुणां ॥ ३०॥

को गुणगारो ? असंखेज्जाओ सेडीओ पदरस्स असंखेजिदिभागो । तासि सेढीणं विक्खंभसूची अंगुलस्स असंखेजिदिभागो, असंखेजिजाणि अंगुलवग्गम्लाणि विदियवग्गमृलस्स असंखेजिजभागमेत्ताणि । तं जधा – असंजिदसम्मादिद्वीहि स्विअंगुलिविदयवग्गम्लं गुणेद्ण तेण स्विअंगुले भागे हिदे लद्धमंगुलस्स असंखेजिविद्यवग्गम्लं वग्गम्लाणि गुणगारिविक्खंभसूची होदि ति कधं णव्वदे ? उच्चदे असंजिदसम्मादिद्वीहि

राशि कौनसी है ? जो अल्प होती है, वह अधस्तनराशि है, और जो बहुत होती है, वह उपरिमराशि है । यह अर्थपद यथावसर सर्वत्र कहना चाहिए।

नारिकयों में सम्यामिण्ध्यादृष्टियों से असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥२९॥ क्यों कि, सम्याग्मध्यादृष्टियों के उपक्रमणकाल से असंयतसम्यग्दृष्टियों का उपक्रमणकाल असंख्यातगुणा पाया जाता है। अथवा, सम्याग्मध्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवों से सम्यक्तको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है शिवालीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिसे उपिरमराशिको अपवर्तित करके गुणकार सिद्ध कर लेना चाहिए।

नारिक्योंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥३०॥
गुणकार क्या है ? असंख्यात जगश्रेणियां गुणकार है, जो जगश्रेणियां जगमतरके
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। उन जगश्रेणियोंकी विष्कंभसूची अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। जिसका प्रमाण अंगुलके द्वितीय वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात
प्रथम वर्गमूल है, वह इस प्रकार है- असंयतसम्यग्दृष्टियोंके प्रमाणसे सूच्यंगुलके द्वितीय
वर्गमूलको गुणित करके जो लब्ध आवे, उससे सूच्यंगुलमें भाग देने पर अंगुलका
असंख्यातवां भाग लब्ध आता है।

शंका—अंगुलके असंख्यात वर्गमूल गुणकार विष्कंभसूची है, यह कैसे जाना बाता है?

समाधान असंयतसम्यग्द्दष्टियोंके प्रमाणसे स्ट्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलके १ असंवतसम्यग्द्रश्योऽसंख्येवग्रणाः। स. ति. १, ८. २ मिष्यादृष्ट्योऽसंख्येवग्रणाः। स. ति. १, ८. स्चिअंगुलिविदियवग्गमूले भागे हिदे लद्धिम जित्तयाणि रूवाणि तित्याणि अंगुलपढम-वग्गमूलाणि । कुदो १ दव्वविक्खंभसूची घणंगुलिविदियवग्गमूलमेत्ता, असंजदसम्मा-दिद्वीहि तिम्म घणंगुलिविदियवग्गमूले ओविद्विदे असंखेज्जाणि सूचिअंगुलपढमवग्ग-मूलाणि होति ति तंत-जित्तिसद्वीदो । तत्थ जेत्तियाणि रूवाणि तेत्तियमेत्ता सेडीओ गुणगारो होदि ।

# असंजदसम्माइडिट्ठाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिङ्ठी ॥ ३१॥

कुदो १ अंतोम्रहुत्तमेत्तुवसमसम्मत्तद्धाए उवक्कमणकालेण आवलियाए असंखेजिदि-भागेण संचिदत्तादो उच्चमाणसव्वसम्मादिद्विरासीहितो उवसमसम्मादिद्वी थोवा होति ।

# खइयसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

कुदो १ सहावदो चेव उवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणसह्रवेण खद्दयसम्मा-इद्वीणमणाइणिहणमवद्वाणादो, संखेज्जपिलदोवमब्भंतरे पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभाग-मेचुवक्कमणकालेण संचिदत्तादो असंखेज्जगुणा ति वृत्तं होदि । एत्थतणखद्दयसम्मा-दिद्वीणं भागहारो असंखेज्जाविलयाओ । कुदो १ ओघासंजदसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्ज-

भाजित करने पर लब्धमें जितना प्रमाण आवे, उतने स्च्यंगुलके प्रथम वर्गमूल गुणकार-विष्कंभसूचीमें होते हैं, क्योंकि, द्रव्यविष्कंभसूची घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमात्र है। इसलिए असंयतसम्यग्दिष्योंके प्रमाणसे उस घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके अपवर्तित कर देनेपर स्च्यंगुलके असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं, यह प्रकार आगम और युक्तिसे सिद्ध है। अतएव वहांपर जितनी संख्या हो तन्मात्र जगश्रेणियां यहांपर गुणकार है।

नारिकयोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं।।३१।।
क्योंकि, अन्तर्मुद्धर्तमात्र उपशमसम्यक्त्वके कालमें आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेके कारण आगे कहे जानेवाले सर्व प्रकारके
सम्यग्दृष्टियोंकी राशियोंसे उपशमसम्यग्दृष्टि जीव थोड़े होते हैं।

नारिकयोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्द्दष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्द्दि असंख्यातगुणित हैं ॥ ३२ ॥

क्योंकि, स्वभावसे ही उपशमसम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका असंख्यातगुणितरूपसे अनादिनिधन अवस्थान है, जिसका तात्पर्य यह है कि संख्यात पत्योपमके भीतर पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे असंख्यातगुणित हैं। यहां नारिकयोंमें जो क्षायिकसम्यग्दृष्टि हैं उनके प्रमाणके लानेके लिए भागहारका प्रमाण असंख्यात आवलियां हैं, क्योंकि, ओघ असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे असंख्यातगुणित हीन ओघ क्षायिकसम्यग्दृष्टि

गुणहीणओघखइयसम्मादिद्वीणं असंखेज्जिदभागमेत्तादो । ण वासपुधत्तंतरसुत्तेण सह विरोहो, सोहम्मीसाणकप्पं मोत्तूण अण्णत्थ द्विदखइयसम्मादिद्वीणं वासपुधत्तरस विउलत्त-वाइणो' गहणादो । तं तहा घेप्पदि ति कुदो णव्यदे १ ओघुवसमसम्मादिद्वीहिंतो ओघखइयसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ति अप्पाबहुअसुत्तादो ।

# वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

कुदो ? खइयसम्मत्तादो खओवसमियस्स वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तुवलंभा । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । कधमेदं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदु-वदेसादो ।

# एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ३४ ॥

जहा सामण्णणेरइयाणमप्पाबहुअं परूविदं, तहा पढमपुढवीणेरइयाणमप्पाबहुअं परू-वेद्व्वं, ओघणेरइयअप्पाबहुआलावादो पढमपुढवीणेरइयाणमप्पाबहुआलावस्स भेदाभावा ।

जीव असंख्यातवें भाग ही होते हैं। इस कथनका वर्षपृथक्त्व अन्तर बतानेवाले सूत्रके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, सौधर्म और ऐशानकल्पको छोड़कर अन्यत्र स्थित क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंके अन्तरमें कहे गये वर्षपृथक्त्वके 'पृथक्त्व ' शब्दको वैपुल्य-वाची ग्रहण किया गया है।

शंका—यहां पर पृथक्तवका अर्थ वैपुल्यवाची ग्रहण किया गया है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान — 'ओघ उपरामसम्यग्दृष्टियोंसे ओघ क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव असं-स्यातगुणित हैं ' इस अल्पबहुत्वके प्रतिपादक सूत्रसे जाना जाता है।

नारिकयोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ३३ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिक वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति सुलभ है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—आचार्य परम्परासे आये हुए उपदेशके द्वारा जाना जाता है। इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंका अल्पबहुत्व है। ३४॥

जिस प्रकार सामान्य नारिकयोंका अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार पहली पृथि-वीके नारिकयोंका अस्पबहुत्व कहना चाहिए, क्योंकि, सामान्य नारिकयोंके अस्पबहुत्वके कथनसे पहली पृथिवीके नारिकयोंके अस्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं है। किन्तु

१ पुरुत्तसद्दो बहुत्तवाई । क. प. वृणि.

पन्जवद्वियणए अवलंबिन्जमार्णे अत्थि विसेसो, सो जाणिय वत्तव्वो ।

# विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु सब्वत्थोवा सासण-

विदियादिछण्हं पुढवीणं सासणसम्मादिष्टिणो बुद्धीए पुध पुध द्वितय सन्वत्थोवा ति उत्तं । कुदो ? छण्हमप्पाबहुआणमेयत्तिवरोहादो । सन्वेहितो थोवा सन्वत्थोवा । आदि-अंतेसु णेरइएसु णिहिट्टेसु सेसमिन्झिमणेरइया सन्वे णिहिट्टा चये, जावसहुच्चार-णण्णहाणुववत्तीदो । जावसहेण सत्तमपुढवीणेरइयाणं मन्जादत्ताए ठिवदाएं, विदियपुढवी-णेरइयाणमादित्तमावादिदं । आदी अंता च मन्झेण विणा ण होति ति चदुण्हं पुढवी-णेरइयाणं मन्झिमत्तं पि जावसहेणेव परूविदं। तदो पुध पुध पुढवीणसुच्चारणा ण कदा।

#### सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३६॥

विदियपुढवीआदिसत्तमपुढवीपज्जंतसासणाणमुविर पुध पुध छपुढवीसम्मामिच्छा-दिद्विणो संखेज्जगुणा, सासणसम्मादिद्विउवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमण-पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करने पर कुछ विशेषता है, सो जानकर कहना चाहिए। (देखो भाग ३, पृ. १६२ इत्यादि।)

नारिकयोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३५ ॥

दूसरीको आदि लेकर छहों पृथिवियोंके सासादनसम्यग्दृष्टियोंको बुद्धिके द्वारा पृथक् पृथक् स्थापित करके प्रत्येक सबसे कम हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है, क्योंकि, छहों अल्पबहुत्वोंको एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ोंको सर्वस्तोक कहते हैं। आदिम और अन्तिम नारिकयोंके निर्देश कर देने पर शेष मध्यम सभी नारिकयोंका निर्देश हो ही जाता है, अन्यथा यावत् शब्दका उच्चारण नहीं वन सकता है। यावत् शब्दके द्वारा सातवीं पृथिविके नारिकयोंके मर्यादारूपसे स्थापित किये जानेपर दूसरी पृथिविके नारिकयोंके आदिपना अपने आप आ जाता है। आदि और अन्त मध्यके विना नहीं होते हैं, इसलिए चार पृथिवियोंके नारिकयोंके मध्यमपना भी यावत् शब्दके द्वारा ही प्ररूपित कर दिया गया। इसी कारण पृथक् पृथक् रूपसे पृथिवियोंका नाम-निर्देशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया है।

नारिकयोंमें द्सरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्य-ग्निथ्यादृष्टि जीव संख्यात्गुणित हैं।। ३६॥

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्दिष्टियोंके ऊपर पृथक् पृथक् छह पृथिवियोंके सम्यग्मिथ्यादिष्ट नारकी संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादन-सम्यग्दिष्टियोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्यादिष्टियोंका उपक्रमणकाल युक्तिसे संख्यात•

१ शा-कप्रत्योः ' णेरइया ' इति पाठः ।

कालस्स जुत्तीए संखेज्जगुणचुवलंभा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया । असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७॥

कुदो ? छप्पुढविसम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालेहिंतो छप्पुढविअसंजदसम्मा-दिद्विउवकमणकालाणमसंखे अगुणत्तदंसणादो, एगसमएण सम्मामिच्छत्तमुवकमंतजीवेहिंतो एगसमएण वेदयसम्मत्तमुवक्कमंतजीवाणमसंखे ज्जगुणत्तादो वा । को गुणगारो ? आव-लियाए असंखे ज्जदिभागो । कधमेदं णव्वदे ? ' एदेहि पलिदोवममविहरदि अंतोमुहुत्तेण कालेणेत्ति' सुत्तादो । असंखे ज्जाविलयाहि अंतोमुहुत्तत्तं किण्ण विरु इहि त् उत्ते ण, ओघअसंजदसम्मादिद्विअवहारकालं मोत्तृण सेसगुणपि इवण्णाणमवहारकालस्य कज्जे कारणोवयारेण अंतोमुहुत्तसिद्धीदो ।

# मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३८ ॥

छण्हं पुढवीणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो सेडीवारस-दसम-अद्वम-छट्ठ-तइय-विद्यवग्ग-

गुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है।

नारिकयोंमें द्सरीसे सातवीं पृथिवी तक सम्यग्मिश्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३७ ॥

क्योंकि, छह पृथिवियोंसम्बन्धी सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके उपक्रमणकालोंसे छह पृथिवीगत असंयतसम्यग्दृष्टियोंका उपक्रमणकाल असंख्यातगुणा देखा जाता है। अथवा, एक समयके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अपेक्षा एक समयके द्वारा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान -- ' इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तर्मुहर्तकालसे पल्योपम अपहृत होता है, ' इस द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रसे जाना जाता है।

शंका—अन्तर्मुहूर्तका अर्थ असंख्यात आविष्यां छेनेसे उसका अन्तर्मुहूर्तपना विरोधको क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, ओघअसंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंके अवहारकालको छोड़-कर रोष गुणस्थान-प्रतिपन्न जीवोंके अवहारकालका कार्यमें कारणका उपचार कर लेनेसे अन्तर्मुहूर्तपना सिद्ध हो जाता है।

नाराकियोंमें दूसरीसे सातवीं पृथिवी तक असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८ ॥

द्वितीयादि छहों पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे जगश्रेणीके बारहवें, दशवें,

मूलोवद्विदसेडीमेत्तछप्पुढविमिच्छादिद्विणो असंखेज्जगुणा होति। को गुणगारो १ सेडीए असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जणि सेडीपढमवग्गमूलाणि। को पडिभागो १ असंखेज्जणि सेडीवारसम-दसम-अद्वम-छट्ट-तिद्य-विद्यवग्गमूलाणि। कुदो १ असंजदसम्मादिद्विरासिणा गुणिदत्तादो ।

# असंजदसम्मादिहिद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥ ३९॥

सन्वेहि उच्चमाणद्वाणेहिंतो त्थोवा त्ति सन्वत्थोवा । कुदो १ आविलयाए असंखे-ज्जिदभागमेत्तउवक्कमणकालेण संचिदत्तादो ।

# वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ४० ॥

एत्थ पुन्नं व तीहि पयारेहि सेचियसरूवेहि गुणयारे। परूवेदन्वो । एत्थ खड्यसम्मादिङ्गिणो ण परूविदा, हेड्डिमछप्पुढवीसु तेसिम्चववादाभावा, मणुसगई मुच्चा अण्णत्थ दंसणमोहणीयखवणाभावादो च ।

आठवें, छठवें, तीसरे और दूसरे वर्गमूलसे भाजित जगश्रेणीयमाण छह पृथिवियोंके मिध्यादिष्ट नारकी असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? जगश्रेणीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणिके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? जगश्रेणीके वारहवें, दशवें, आठवें, छठवें, तीसरे और दूसरे असंख्यात वर्गमूलप्रमाण प्रतिभाग है, क्योंकि, ये सब असंयतसम्यग्दिष्टराशिसे गुणित हैं।

नारिकयोंमें द्वितीयादि छह पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्रम-सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३९॥

आगे कहे जानेवाले स्थानोंसे उपशमसम्यग्दि थोड़े होते हैं, इसालिये वे सर्व-स्तोक कहलाते हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवें भागमात्र उपक्रमणकालसे उनका संचय होता है।

नारिकयोंमें द्वितीयादि छह पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दिष्टयोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४० ॥

यहां पर पहलेके समान सेचिकस्वरूप अर्थात् मापके विशेष भेदस्वरूप तीनों प्रकारोंसे गुणकारका प्ररूपण करना चाहिए (देखो पृ. २४९)। यहां क्षायिकसम्यग्दृष्टि-योंका प्ररूपण नहीं किया है, क्योंकि, नीचेकी छह पृथिवियोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, और मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती है।

# तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियपज्जत्त-तिरिक्ख-पंचिंदियजोणिणीसु सव्वत्थोवा संजदासंजदा ।। ४१ ॥

पयद्चउिवहितिरिक्खेसु जे देसन्वइणो ते तेसिं चेव सेसगुणद्वाणजीवेहिंतो थोवा ति चदुण्हमप्पाबहुआणं मूलपदमेदेण परूविदं । किमद्वं देसन्वइणो थोवा ? संजमा-संजम्रुवलंभस्स सुदुल्लहत्तादो ।

# सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। ४२ ॥

चउव्विहितिरिक्खाणं जे सासणसम्मादिष्टिणो ते सग-सगसंजदासंजदेहितो असं-खेज्जगुणा, संजमासंजम्रुवलंभादो सासणगुणलंभस्स सुलहत्त्वलंभा । को गुणगारा ? आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । तं कधं णव्वदे ? अंतोम्रहत्तसुत्तादो, आइरियपरंपरा-गदुवदेसादो वा ।

# सम्मामिच्छादिहिणो संखेज्जगुणा ॥ ४३ ॥

तिर्यंचगतिमें तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिययोनिमती तिर्यंच जीवोंमें संयतासंयत सबसे कम हैं ॥ ४१॥

प्रकृत चारों प्रकारोंके तिर्यंचोंमें जो तिर्यंच देशवती हैं, वे अपने ही शेष गुण-स्थानवर्ती जीवोंसे थोड़े हैं, इस प्रकार इससे चारों प्रकारके तिर्यंचोंके अल्पबहुत्वका मूळपद प्रकृपण किया गया है।

शंका-देशवती अल्प क्यों होते हैं ?

समाधान - क्योंकि, संयमासंयमकी प्राप्ति अतिदुर्लभ है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ।। ४२ ।।

चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें जो सासादनसम्यग्दष्टि जीव हैं, वे अपने अपने संयता-संयतोंसे असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, संयमासंयम-प्राप्तिकी अपेक्षा सासादन गुण-स्थानकी प्राप्ति सुलभ है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—अन्तर्मुहूर्त अवहारकालके प्रतिपादक सूत्रसे और आचार्य-परम्परासे आये हुए उपदेशसे यह जाना जाता है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ४३ ॥

<sup>्</sup>र तिर्यग्गतौ तिरश्चां सर्वतः स्तोकाः संयतासंयताः । स. सि. १, ८

२ इतरेषां सामान्यवत् । सः सि.१, ८.

चउव्विहितिरिक्खसासणसम्मादिद्वीहितो सग-सगसम्मामिच्छादिद्विणो संखेज्ज-गुणा । कुदे। ? सासणुवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिद्वीणम्चवक्कमणकालस्स तंत-जुत्तीए संखेज्जगुणत्तुवलंभा । को गुणगारो ? संखेज्जसमया ।

#### असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४४ ॥

चउ व्विहितिरिक्खसम्मामिन्छ।दिद्वीहिंतो तेसिं चेव असंजदसम्मादिद्विणो असंखे अनुगणा । कुदो ? सम्मामिन्छत्तस्वक्कमंतजीवेहिते। सम्मत्तस्वक्कमंतजीवाणमसंखे अगुण-त्तादो । को गुणगारो ? आवित्याए असंखे ज्जिदिभागो । तं कुदो णव्वदे १ 'पित्रदोवमम-विहिरिद अंतोसुहुत्तेणेत्ति 'सुत्तादो, आइरियपरंपरागदुवदेसादो वा ।

# मिच्छादिही अणंतगुणा, मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥४५॥

चदुण्हं तिरिक्खाणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसिं चेव मिच्छादिद्वी अणंतगुणा असंखेज्जगुणा य । विष्पिडिसिद्धमिदं । जिद अणंतगुणा, कथमसंखेज्जगुणतं ? अह

चारों प्रकारके सासादनसम्यग्दिष्ट तिर्यंचोंमें अपने अपने सम्यग्मिध्यादिष्ट तिर्यंच संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्टयोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिध्या-दिष्टयोंका उपक्रमणकाल आगम और युक्तिसे संख्यातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४४ ॥

चारों प्रकारके सम्यग्मिथ्यादृष्टि तिर्यंचोंसे उनके ही असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका--यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान-- 'इन जीवराशियोंके प्रमाणद्वारा अन्तर्मुहूर्त कालसे पत्योपम अपहृत होता है 'इस द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रसे और आचार्य-परम्परांसे आये हुए उपदेशसे जाना जाता है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्थंचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त-गुणित हैं, और मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४५ ॥

चारों प्रकारके असंयतसम्यग्दि तिर्यचौंसे उनके ही मिथ्यादि तिर्यंच अनन्तगुणित हैं और असंख्यातगुणित भी हैं।

शंका—यह बात तो विप्रतिषिद्ध अर्थात् परस्पर-विरोधी है। यदि अनन्त-गुणित हैं, तो वहां असंख्यातगुणत्व नहीं वन सकता है; और यदि असंख्यातगुणित हैं, तो असंखेज्जगुणा, कथमणंतगुणत्तं; दोण्हमक्कमेण एयत्थ पउत्तिविरोहा ? एत्थ परिहारो उच्चदे— 'जहा उद्देसो तहा णिदेसो 'ति णायादो 'तिरिक्खिमच्छादिष्टी केविष्ठया, अणंता, सेसितिरिक्खितयामिच्छादिष्टी असंखेज्जा 'हि सुत्तादो वा एवं संबंधो कीरदे— तिरिक्खिमच्छादिष्टी अणंतगुणा, सेसितिरिक्खितयामिच्छादिष्टी असंखेज्जगुणा त्ति, अण्णहा दोण्ह्युच्चारणाए विहलत्तप्पंगा । को गुणगारो ? तिरिक्खिमच्छादिष्टीणमभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सव्वजीवरासिपढमवर्ग्गम्लाणि गुणगारो । को पिडिभागो ? तिरिक्खअसंजदसम्मादिष्टिरासी पिडभागो । सेसितिरिक्खितयमिच्छा-दिष्टीणं गुणगारो पदरस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जि सेहीओ असंखेज्जिसेहीपढमवर्ग्गम्लमेत्ताओ । को पिडभागो ? घणंगुलस्स असंखेज्जिदभागो, पिलदोवमस्सासंखेज्जिदभागो म्रामेत्तपदरंगुलाणि वा पिडभागो । अथवा सग-सगदव्वाणमसंखेज्जिदभागो (गुणगारो )। को पिडभागो ? सग-सगअसंजदसम्मादिष्टी पिडभागो ।

# असंजदसम्मादिहिहाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥ ४६॥

अनन्तगुणत्व कैसे बन सकता है, क्योंकि, दोनोंकी एक साथ एक अर्थमें प्रवृत्ति होनेका विरोध है ?

समाधान—इस शंकाका परिहार करते हैं— 'उद्देशके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायसे, अथवा 'मिध्यादृष्टि सामान्य तिर्यंच कितने हैं? अनन्त हैं, शेष तीन प्रकारके मिध्यादृष्टि तिर्यंच असंख्यात हैं दस सूत्रसे इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए— मिध्यादृष्टि सामान्यतिर्यंच अनन्तगुणित हैं और शेष तीन प्रकारके मिध्यादृष्टि तिर्यंच असंख्यातगुणित हैं। यदि ऐसा न माना जायगा, तो दोनों पदोंकी उच्चारणांके विफलताका प्रसंग प्राप्त होगा।

यहांपर गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंचराशि प्रतिभाग है। शेष तीन
प्रकारके तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, जो जगश्रेणिक असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमित असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ?
घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है। अथवा, पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित
प्रतरांगुल प्रतिभाग है। अथवा, अपने अपने द्रव्यका असंख्यातवां भाग गुणकार है।
प्रतिभाग क्या है ? अपने अपने असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है।

तिर्थंचोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम

तं जहा- चउव्विहेसु तिरिक्खेसु भणिस्समाणसन्वसम्माइद्विद्व्वादो उवसम-सम्माइद्वी थोवा, आविष्ठयाए असंखेज्जिद्भागमेत्तउवक्कमणकालब्भंतरे संचिद्त्तादो ।

# खइयसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥

कुदो ? असंखेज्जवस्साउगेसु पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागमेत्तकालेण संचि-दत्तादो, अणाइणिहणसरूवेण उवसमसम्मादिङ्ठीहिंतो खइयसम्मादिङ्ठीणं आविलयाए असंखेज्जिदभागगुणत्तेण अवङ्वाणादो वा । आविलयाए असंखेज्जिदभागो गुणगारो ति कधं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदवदेसादो ।

# वेदगसम्मादिङी असंखेज्जगुणा ॥ ४८ ॥

कुदो ? दंसणमोहणीयकखएणुप्पण्णखइयसम्मत्ताणं सम्मत्तुप्पत्तीदो पुत्र्वमेव बद्धतिरिक्खाउआणं पउरं संभवाभावा । ण य लोए सारद्व्याणं दुछहत्तमप्पसिद्धं, अस्स-हत्थि-पत्थरादिसु साराणं लोए दुछहत्तुवलंभा ।

वह इस प्रकार है- चारों प्रकारके तिर्यचोंमें आगे कहे जानेवाले सर्व सम्यग्दिष्ट-योंके द्रव्यप्रमाणसे उपरामसम्यग्दिष्ट जीव अल्प हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवें भाग-मात्र उपक्रमणकालके भीतर उनका संचय होता है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्द्यष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दिष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४७ ॥

क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालके द्वारा संचित होनेसे, अथवा अनादिनिधनस्वरूपसे उपशमसम्यग्दिष्टयोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंका आवलीके असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाणसे अवस्थान पाया जाता है।

र्शका—यहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, यह कैसे जाना जाता है ?
समाधान—आचार्य-परम्परासे आए हुए उपदेशसे जाना जाता है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४८ ॥

क्योंकि, जिन्होंने सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे पूर्व ही तिर्यंच आयुका बंध कर लिया है, ऐसे दर्शनमोहनीयके क्षयसे उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंका प्रचुरतासे होना संभव नहीं है। और, लोकमें सार पदार्थोंकी दुर्लभता अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, अश्व, हस्ती और पाषाणादिकोंमें सार पदार्थोंकी सर्वत्र दुर्लभता पाई जाती है। संजदासंजदद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्माइद्वी ॥ ४९ ॥ कुदो १ देसव्ययाणुविद्धवसमसम्मत्तस्स दुछहत्तादो । वेदगसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ ५० ॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जिदिभागो । एदम्हादो गुणगारादो णव्यदे समयं पिंड तदुवचयादो असंखेज्जगुणत्तेणुविचदा ति असंखेज्जगुणत्तं । एत्थ खइय-सम्माइद्वीणमप्पाबहुअं किण्ण परूविदं ? ण, तिरिक्खेसु असंखेज्जवस्साउएसु चेय खइय-सम्मादिद्वीणसुववादुवलंभा । पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु सम्मत्तप्पाबहुअविसेसपदु-प्पायणद्वसुत्तरसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, पंचिंदियातीरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिहि-संजदासंजदद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥ ५१॥

सुगममेदं ।

वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ५२ ॥

तिर्यंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥४९॥ क्योंकि, देशवतसहित उपश्चमसम्यक्त्वका होना दुर्लभ है।

तिर्यंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इस गुणकारसे यह जाना जाता है कि प्रतिसमय उनका उपचय होनेसे वे असंख्यातगुणित संचित हो जाते हैं, इसलिए उनके प्रमाणके असंख्यातगुणितता वन जाती है ।

शंका — यहां संयतासंयत गुणस्थानमें श्लायिकसम्यग्दि तिर्यंचोंका अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले भोगभूमियां तिर्येचोंमें ही क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंका उपपाद पाया जाता है।

अव पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें सम्यक्त्वके अल्पबहुत्वसम्बन्धी विशेषके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमितयोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ५१॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचिन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपञ्चमसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एतथ खड्यसम्मादिद्वीणमप्पा-बहुअं णितथ, सिव्वत्थीस सम्मादिद्वीणम्बववादाभावा, मणुसगइवदिरित्तण्णगईस दंसण-मोहणीयक्खवणाभावाच्च।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तिसु अद्धासु उव-समा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ ५३ ॥

तिस वि मणुसेस तिण्णि वि उवसामया पवेसणेण अण्णोण्णमवेक्खिय तुल्ला सरिसा, चउवण्णमेत्तत्तादो । ते च्चेय थोवा, उवरिमगुणद्वाणजीवावेक्खाए ।

# उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ ५४ ॥

कदो ? हेद्रिमगुणद्राणे पडिवण्णजीवाणं चेय उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थ-पन्जाएण परिणामुवलंभा । संचयस्स अप्पाबहुअं किण्ण परूविदं १ ण, पवेसप्पाबहुएण चेय तदवगमादो । जदो संचओ णाम पवेसाहीणो , तदो पवेसप्पाबहुएण सरिसो संचयपाबहुओ ति पुध ण उत्तो ।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवांभाग गुणकार है। यहां पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, सर्व प्रकारकी स्त्रियोंमें सम्यग्दष्टि जीवोंका उपपाद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका भी अभाव है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ५३ ॥

सुत्रोक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीनों ही उपशामक जीव प्रवेशसे परस्परकी अपेक्षा तुल्य अर्थात् सदश हैं, क्योंकि, एक समयमें अधिकसे अधिक चौपन जीवोंका प्रवेश पाया जाता है। तथा, ये जीव ही उपरिम गुणस्थानोंके जीवोंकी अपेक्षा अल्प हैं।

उपञान्तकषायवीतरागछद्मस्य जीव प्रवेशसे पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५४ ॥ क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंका ही उपशान्तकषायवीतराग-छग्नस्थरूप पर्यायसे परिणमण पाया जाता है।

गंका--यहां उपशामकोंके संचयका अल्पबहुत्व क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे ही उसका ज्ञान हो जाता है। चूंकि, संचय प्रवेशके आधीन होता है, इसलिए प्रवेशके अल्पबहुत्वसे संचयका अल्पेबहुत्व सहशा है, अतएव उसे पृथक् नहीं बतलाया।

१ मनुष्यगतौ मनुष्याणामुपशमकादिप्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत् । सः सिः १,८

२ अ प्रतौ ' पवेसहीणो ' आ-कप्रत्योः ' पवेसाहिणो ' इति पाठः।

ख्वा संखेजजगुणा ॥ ५५ ॥ इदो १ अडुत्तरसदमेत्तत्तादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥ सुगममेदं।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेय ॥ ५७ ॥

कुदो १ खीणकसायपञ्जाएण परिणदाणं चेय उत्तरगुणहाणुवक्कम्रवलंभा । सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ ५८ ॥

मणुस-मणुसपन्जत्तएसु ओघसजोगिरासिं ठिवय हेट्टिमरासिणा ओवट्टिय गुणगारो उप्पादेदव्वो । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेन्जसजोगिजीवे द्वविय अहुत्तरसदं मुच्चा तप्पाओग्गसंखेन्जखीणकसाएहि ओवट्टिय गुणगारो उप्पादेदव्वो ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ५५ ॥

क्योंकि, क्षपकसम्बन्धी एक गुणस्थानमें एक साथ प्रवेश करनेवाले जीवोंका प्रमाण एक सौ आठ है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें क्षीणकषायवीतरागछद्मस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही

यह सूत्र सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों भी प्रवेशसे तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५७ ॥

क्योंकि, क्षीणकषायरूप पर्यायसे परिणत जीवोंका ही आगेके गुणस्थानोंमें उपक्रमण (गमन) पाया जाता है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं॥ ५८॥

सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमेंसे ओघ सयोगिकेवलीराशिको स्थापित करके और उसे अधस्तनराशिसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए। किन्तु मनुष्यिनयोंमें उनके योग्य संख्यात सयोगिकेवली जीवोंको स्थापित करके एक सौ आठ संख्याको छोड़कर उनके योग्य संख्यात क्षीणकषायवीतरागळ्बास्थोंके प्रमाणसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए।

अपमत्तसंजदा अक्ववा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥

मणुस-मणुसपज्जत्ताणं ओघम्हि उत्त-अप्पमत्तरासी चेत्र होदि । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेज्जमेत्तो होदि । सेसं सुगमं ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६० ॥

एदं पि सुगमं।

संजदासंजदां संखेजजगुणां ॥ ६१ ॥

मणुस-मणुसपज्जत्तएसु संजदासंजदा संखेज्जकोडिमेत्ता । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्ता ति घेत्तव्वा, वर्द्धमाणकाले एत्तिया ति उवदेसाभावा । सेसं सुगमं ।

सासणसम्मादिद्वी संखेजजगुणा ॥ ६२ ॥

कुदो ? तत्तो संखेज्जगुणकोडिमेत्तत्तादो । मणुसिणीसु तदो संखेज्जगुणा, तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्तत्तादो । सेसं सुगमं ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवलीसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्त-संयत संख्यातगृणित हैं ।। ५९ ।।

ओघप्ररूपणामें कही हुई अप्रमत्तसंयतोंकी राशि ही मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तक अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण है। किन्तु मनुष्यनियोंमें उनके योग्य संख्यात भाग-मात्र राशि होती है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अप्रमत्तसंयतयोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं।।६०।।

यह सूत्र भी सुगम है।

तिनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत संख्यातगुणित हैं।। ६१ ॥
मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तकोंमें संयतासंयत जीव संख्यात कोटिप्रमाण
होते हैं। किन्तु मनुष्यिनयोंमें उनके योग्य संख्यात रूपमात्र होते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण
करना चाहिए, क्योंकि, वे इतने ही होते हैं, इस प्रकारका वर्तमान कालमें उपदेश नहीं
पाया जाता। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित

हैं॥६२॥

क्योंकि, वे संयतासंयतोंके प्रमाणसे संख्यातगुणित कोटिमात्र होते हैं। मनुष्य-नियोंमें सासादनसम्यग्दि जीव मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तक सासादनसम्य-ग्दृष्टियोंसे संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनके योग्य संख्यात रूपमात्र है। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

१ प्रतिषु ' संजदा ' इति पाठः । २ ततः संख्येयगुणाः संयतासंयताः । स. सि. १, ८.

३ सासादनसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणा । स. सि. १, ८.

सम्मामिच्छादिडी संखेज्जगुणां ॥ ६३ ॥ एदं पि सुगमं । असंजदसम्मादिडी संखेज्जगुणां ॥ ६४ ॥

कुदो १ सत्तकोडिसयमेत्तत्तादो । सेसं सुगमं ।

मिच्छादिही असंखेजजगुणा, मिच्छादिही संखेजजगुणा ।।६५॥ असंखेजज-संखेजजगुणाणमेगत्थ संभवाभावा एवं संबंधो कीरदे— मणुसमिच्छा-दिही असंखेजजगुणा। कुदो ? सेडीए असंखेजजदिभागपरिमाणत्तादो । मणुसपज्जत्त-मणुसिणी मिच्छादिही संखेजजगुणा, संखेजजरूवपरिमाणत्तादो । सेसं सुगमं ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ६६॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६४ ॥

क्योंकि, असंयतसम्यग्दि मनुष्योंका प्रमाण सात सौ कोटिमात्र है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि असंख्यातगुणित हैं, और मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं।। ६५।।

असंख्यातगुणित और संख्यातगुणित जीवोंका एक अर्थमें होना संभव नहीं है, इसिलए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए— असंयतसम्यग्दिष्ट सामान्य मनुष्योंसे मिथ्यादिष्ट सामान्य मनुष्य असंख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण जगश्रेणींके असंख्यातवें भाग है। तथा मनुष्य-पर्याप्त और मनुष्यनी असंयतसम्यग्दिष्ट्योंसे मनुष्य-पर्याप्त और मनुष्यनी मिथ्यादिष्ट संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात क्रपमात्र ही पाया जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्मसम्यग्दृष्टि सबसे

१ सम्यग्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणाः। स. सि. १, ८.

३ मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयग्रुणाः। स. सि. १, ८.

खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ६७ ॥ वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

संजदासंजदहाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिही ॥ ६९ ॥

खीणदंसणमोहणीयाणं देससंजमे वद्दंताणं बहूणमभावा । खीणदंसणमोहणीया पाएण असंजदा होद्ण अच्छंति । ते संजमं पडिवज्जंता पाएण महन्वयाइं चेव पडि-वज्जंति, ण देसन्वयाइं ति उत्तं होदि ।

उवसमसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ७० ॥

खइयसम्मादिद्विसंजदासंजदेहितो उवसमसम्मादिद्विसंजदासंजदाणं बहूणमुवलंभा। वेदगसम्मादिद्वी संखेजजगुणा ॥ ७१॥

कुदो ? बहुवायत्तादो, संचयकालस्स बहुत्तादो वा, उवसमसम्मत्तं पेक्खिय वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तादो वा ।

उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६७ ॥ क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६८ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि सबसे कम

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मका क्षय करनेवाले और देशसंयममें वर्तमान वहुत जीवोंका अभाव है। दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाले मनुष्य प्रायः असंयमी होकर रहते हैं। वे संयमको प्राप्त होते हुए प्रायः महाव्रतोंको ही धारण करते हैं, अणुव्रतोंको नहीं; यह अर्थ कहा गया है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चम-सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७० ॥

क्योंकि, श्रायिकसम्यग्दिष्ट संयतासंयतोंसे उपशमसम्यग्दिष्ट संयतासंयत मनुष्य बहुत पाये जाते हैं।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदक-सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ।। ७१ ।।

क्योंकि, उपरामसम्यग्दिश्योंकी अपेक्षा वेदकसभ्यग्दिश्योंकी आय अधिक है, अथवा संचयकाल बहुत है, अथवा उपरामसम्यक्त्वको देखते हुए अर्थात् उसकी अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वका पाना सुलभ है। पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥७२॥ कुदो १ थोवकालसंचयादो ।

खइयसम्मादिट्टी संखेजजगुणा ॥ ७३ ॥

बहुकालसंचयादो ।

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ७४ ॥

खइयसम्मत्तेण संजमं पडिवज्जमाणजीवेहितो वेदगसम्मत्तेण संजमं पडिवजमाण-जीवाणं बहुत्तुवलंभा । मणुसिणीगयविसेसपदुप्पायणहं उवरिमसुत्तं भणदि—

णवरि विसेसो, मणुसिणीसु असंजद-संजदासंजद-पमत्तापमत्त-संजदद्वाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिद्यी ॥ ७५ ॥

कुदो १ अप्पसत्थवेदोदएण दंसणमोहणीयं खवेंतजीवाणं बहूणमणुवलंभा'। उवसमसम्मादिद्वी संखेजजगुणा ॥ ७६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ ७२ ॥

क्योंकि, इनका संचयकाल अल्प है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्य-ग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७३ ॥

क्योंकि, इनका संचयकाल बहुत है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७४ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अधिकता पाई जाती है। अब मनुष्यनियोंमें होनेवाली विशेषताके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

केवल विशेषता यह है कि मनुष्यिनयोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्त-संयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ७५ ॥

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयको क्षपण करनेवाले जीव बहुत नहीं पाये जाते हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्यिनयोंमें श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपज्ञमसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ।। ७६ ॥

१ प्रतिषु ' बह्णमुक्लंमा ' इति पाढः ।

अप्पसत्थनेदोदएण' दंसणमोहणीयं खर्नेतजीनेहितो अप्पसत्थनेदोदएण चेन दंसणमोहणीयं उवसमेंतजीवाणं मणुसेसु संखेज्जगुणाणसुवलंमा ।

वेदगसम्मादिङ्घी संखेज्जगुणा ।। ७७ ॥ सुगममेदं।

एवं तिसु अद्वासु ॥ ७८ ॥

एद्स्सत्थो- मणुस-मणुसपन्जत्तएसु णिरुद्रेसु तिसु अद्वासु उवसमसम्मादिद्वी थोवा, थोवकारणत्तादो। खइयसम्मादिङ्घी संखेज्जगुणा, बहुकारणादो। मणुसिणीसु पुण खइयसम्मादिद्वी थोवा, उवसमसम्मादिद्वी संखेडजगुणा। एत्थ पुन्वुत्तमेव कारणं। उवसामग-खवगाणं संचयस्य अप्पावहुअपरूवणहुम्रुत्तरसुत्तं भणदि-

सन्वत्थोवा उवसमा ॥ ७९ ॥ थोवपवेसादो ।

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवोंसे अप्रशस्त वेदके उदयके साथ ही दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीव मनुष्योंमें संख्यातगणित पाये जाते हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्यिनयोंमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ७८ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं- मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तकोंसे निरुद्ध अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें उपशमसम्यग्दप्टि जीव अल्प होते हैं, क्योंकि, उनके अल्प होनेका कारण पाया जाता है। उनसे श्रायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातग्रणित होते हैं, क्योंकि, उनके बहुत होनेका कारण पाया जाता है। किन्तु मनुष्यनियोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव अल्प हैं, और उनसे उपशमसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं। यहां संख्यातगुणित होनेका कारण पूर्वोक्त ही है (देखेा सूत्र नं. ७५)।

उपशामक और क्षपकोंके संचयका अल्पबहुत्व प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ७९ ॥ क्योंकि, इनका प्रवेश अल्प होता है।

१ प्रतिषु ' अप्पमत्तवेदोदपुण ' इति पाठः ।

खवा संखेजजगुणा ॥ ८०॥ बहुप्पवेसादो।

देवगदीए देवेसु सञ्वत्थोवा सासणसम्मादिहीं ॥ ८१ ॥ सम्मामिच्छादिही संखेजगुणा ॥ ८२ ॥ असंजदसम्मादिही असंखेजगुणा ॥ ८३ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुनाणि सुवोज्झाणि, बहुसो परूविदनादो।

मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥ ८४ ॥

को गुणगारो ? जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजाओ सेडीओ । केत्तिय-मेत्ताओ ? सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? घणंगुलस्स असंखेज्जदि-भागो, असंखेज्जपदरंगुलाणि वा पडिभागो । सेसं सुगमं ।

असंजदसम्मादिहिहाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥८५॥ सुबोज्झमिदं सुत्तं ।

खइयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ८६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ८० ॥ क्योंकि, इनका प्रवेश बहुत होता है। देवगितमें देवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ ८१ ॥ सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ८२ ॥ सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ८३ ॥

ये तीनों ही सूत्र सुबोध्य अर्थात् सरलतासे समझने योग्य हैं, क्योंकि, इनका बहुत वार प्ररूपण किया जा चुका है।

देवोंमें असंयतसम्यग्द्दियोंसे मिथ्याद्दि असंख्यातगुणित हैं।। ८४।।

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी हैं ? जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुळका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात प्रतरांगुळ प्रतिभाग है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

देवोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दिष्ट सबसे कम हैं ॥८५॥ यह सूत्र सुबोध्य है ।

देवोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्टियोंसे श्लायिकसम्यग्दिष्ट असंख्यातगुणित हैं ॥ ८६ ॥

२ देवगती देवानां नारकवत् । सः सिः १, ८.

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जिदिभागो । सेसं सुबोज्झं । वेदगसम्मादिही असंखेज्जिगुणा ॥ ८७ ॥ को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जिदिभागो । सेसं सुगमं ।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्य-वासियदेवीओ च सत्तमाए पुढवीए भंगो ॥ ८८॥

एदेसिमिदि एत्थज्झाहारो कायव्वो, अण्णहा संबंधाभावा । खइयसम्मादिद्वीणम्भावं पिंड साधम्मुवलंभा सत्तमाए पुढवीए भंगो एदेसिं होदि । अत्थदो पुण विसेसो अत्थि, तं भणिस्सामो— सव्वत्थोवा भवणवासियसासणसम्माइद्वी । सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जिद्याणो । मिच्छाइद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ जगपदरस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ १ घणंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेज्जिदभाग-मेत्ताओ । को पिंडभागो १ असंजदसम्मादिद्विरासी पिंडभागो ।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। रोष स्त्रार्थ सुबोध्य (सुगम) है।

देवोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट असंख्यातगुणित हैं ॥ ८७ ॥
गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ
सुगम है।

देवोंमें भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव और देवियां, तथा सौधर्म-ईश्चान-कल्पवासिनी देवियां, इनका अल्पबहुत्व सातवीं पृथिवीके अल्पबहुत्वके समान है ॥८८॥

इस स्त्रमें 'इनका' इस पदका अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा प्रकृतमें इसका सम्बन्ध नहीं बनता है। क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंके अभावकी अपेक्षा समानता पाई जानेसे इन स्त्रोक्त देव देवियोंका सातवीं पृथिवीके समान अल्पवहुत्व है। किन्तु अर्थकी अपेक्षा कुछ विशेषता है, उसे कहते हैं— भवनवासी सासादनसम्यग्दिष्ट देव आगे कहीं जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं। उनसे भवनवासी सम्यग्मिथ्यादिष्ट संख्यातगुणित हैं। उनसे भवनवासी असंयतसम्यग्दिष्ट असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिथ्यादिष्ट असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगन्नेणीप्रमाण है। वे जगन्नेणीयां कितनी हैं? घनांगुलके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है? असंयतसम्यग्दिष्ट जीवराशि प्रतिभाग है।

सन्वत्थोवा वाणवेंतरसासणसम्मादिद्वी । सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजिदिभागो । मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ जगपदरस्स असंखेजितिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ १ सेडीए असंखेजितिभागमेत्ताओ । को पिडभागो १ घणं-गुलस्स असंखेजितिभागो, असंखेजिपदरंगुलाणि वा पिडभागो । एवं जोदिसियाणं पि वत्तव्वं । सग-सगइत्थिवेदाणं सग-सगोघभंगो । सेसं सुगमं ।

#### सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु जहा देवगइ-भंगो ॥ ८९ ॥

जहा देवोघिम्ह अप्पाबहुअं उत्तं, तथा एदेसिमप्पाबहुगं वत्तव्वं । तं जहा-सव्वत्थोवा सग-सगकप्पत्था सासणा । सग-सगकप्पसम्माभिच्छादिद्विणो संखेज्जगुणा । सग-सगकप्पअसंजदसम्मादिद्विणो असंखेज्जगुणा । सग-सगमिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा । एत्थ गुणगारो जाणिय वत्तव्वो, एगसरूवत्ताभावा । अणंतरउत्तकप्पेसु असंजदसम्मा-

वानव्यन्तर सासादनसम्यग्दृष्टि देव आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं। उनसे वानव्यन्तर सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं। उनसे वानव्यन्तर असंयतसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। वानव्यन्तर असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंसे वानव्यन्तर मिथ्यादृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतिका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी हैं? जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात प्रतरांगुल प्रतिभाग है।

इसी प्रकार ज्योतिष्क देवोंके अल्पबहुत्वको भी कहना चाहिए। भवनवासी आदि निकायोंमें अपने अपने स्त्रीवेदियोंका अल्पबहुत्व अपने अपने ओघ-अल्पबहुत्वके समान है। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

सौधर्म-ईशान कल्पसे लेकर शतार-सहस्रार कल्प तक कल्पवासी देवोंमें अल्प-बहुत्व देवगति सामान्यके अल्पबहुत्वके समान हैं ॥ ८९ ॥

जिस प्रकार सामान्य देवोंमें अल्पबहुत्वका कथन किया है, उसी प्रकार इनके अल्पबहुत्वको कहना चाहिए। वह इस प्रकार है— अपने अपने कल्पमें रहनेवाले सासा-दनसम्यग्दिष्ट देव सबसे कम हैं। इनसे अपने अपने कल्पके सम्यग्मिथ्यादिष्ट देव संख्यातगुणित है। इनसे अपने अपने कल्पके असंयतसम्यग्दिष्ट देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे अपने अपने कल्पके असंख्यातगुणित हैं। यहांपर गुणकार जानकर कहना चाहिए, क्योंकि, इन देवोंमें गुणकारकी एक स्पताका अभाव है। अभी इन पीछे

दिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिही । खड्यसम्मादिही असंखेज्जगुणा । वेदगसमा-दिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ सन्वत्थ आवितयाए असंखेज्जदिभागो ति । सेसं सुगमं ।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सव्वत्थोवा सासण-सम्मादिद्वी ॥ ९० ॥

सुगममेदं सुत्तं।

सम्मामिच्छादिडी संखेज्जगुणा ॥ ९१ ॥

एदं पि सुगमं।

मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कथमेदं णव्वदे ? दव्वाणि-ओगद्दारसुत्तादो ।

# असंजदसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥

कहे गये कर्णोमें असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दिष्ट देव सबसे कम हैं। इनसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे वेदकसम्यग्दिष्ट देव असंख्यात-गुणित हैं। गुणकार क्या है? सर्वत्र आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवग्रैवेयक विमानों तक विमानवासी देवोंमें सासा-दनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ।। ९० ।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त विमानोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिष्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त विमानोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ९२ ॥

> गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—द्रव्यानुयोगद्वारसूत्रसे जाना जाता है कि उक्त कर्लोंमें मिथ्यादृष्टि देवोंका गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है।

उक्त विमानोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं।। ९३।।

कुदो १ मणुसेहिंतो आणदादिसु उप्पन्जमाणिमच्छादिष्टी पेक्सिय तत्थुप्पन्ज-गाणसम्मादिष्टीणं संखेन्जगुणत्तादो । देवलोए सम्मत्तिमच्छत्ताणि पिडवन्जमाणजीवाणं केण्ण पहाणत्तं १ ण, तेसिं मूलरासिस्स असंखेन्जिदिभागत्तादो । को गुणगारो १ ।खेन्जसमया ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ९४॥ कुदो १ अंतोम्रहुत्तकालसंचिदत्तादो।

# खइयसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ९५ ॥

क्योंकि, मनुष्योंसे आनत आदि विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादिष्योंकी भेषेक्षा वहांपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित होते हैं।

शंका देवलोकमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी प्रधानता क्यों ही है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव मूलराशिके असंख्यातवें नागमात्र होते हैं।

उक्त विमानोंमें सम्यग्दि । श्रिकार निर्माणकार क्या है श्रिक्यात समय ग्रुणकार है । आनत-प्राणत कल्पसे लेकर निर्मेश्वेयक तक असंयतसम्यग्दिष्ट ग्रुणस्थानमें उपश्चामसम्यग्दिष्ट देव सबसे कम हैं ।। ९४ ।।

क्योंकि, वे केवल अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा संचित होते हैं।

उक्त विमानोंमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित है ॥ ९५ ॥

क्योंकि, वे संख्यात सागरोपम कालके द्वारा संचित होते हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका—संचयकालक्षप प्रतिभाग होनेकी अपेक्षा पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक समयके द्वारा पत्थोपमके असंख्यातवें भागमात्र जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होते हुए पाये जाते हैं।

# वेदगसम्मादिही संखेजजगुणा ॥ ९६ ॥

कुदो १ तत्थुप्पज्जमाणखइयसम्मादिद्वीहिंतो संखेज्जगुणवेदगसम्मादिद्वीणं तत्थु-प्पत्तिदंसणादो ।

# अणुदिसादि जाव अवराइदिवमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा-दिद्विद्वाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ९७ ॥

कुदो १ उवसमसेडीचडणोयरणिकरियावावदुवसमसम्मत्तसिहदसंखेज्जसंजदाण-मेत्थुप्पण्णाणमंतोग्रहुत्तसंचिदाणग्रुवलंभा ।

#### खइयसम्मादिङी असंखेज्जगुणा ॥ ९८ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागस्स संखेज्जिदभागो । को पिड-भागो ? संखेज्जुवसमसम्मादिद्विजीवा पिडभागो ।

#### वेदगसम्मादिही संखेजजगुणा ॥ ९९ ॥

कुदो ? खइयसम्मत्तेणुप्पञ्जमाणसंजदेहिंतो वेदगसम्मत्तेणुप्पञ्जमाणसंजदाणं संखेज-

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९६ ॥

क्योंकि, उन आनतादि कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न होनेवाले क्षायिकसम्यग्दष्टि-योंसे संख्यातगुणित वेदकसम्यग्दिष्योंकी वहां उत्पत्ति देखी जाती है।

नव अनुदिशोंको आदि लेकर अपराजित नामक अनुत्तरविमान तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्द्षष्टि सबसे कम हैं ॥ ९७॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीपर आरोहण और अवतरणरूप कियामें लगे हुए, अर्थात् चढ़ते और उतरते हुए मरकर उपरामसम्यक्त्वसहित यहां उत्पन्न हुए, और अन्तर्मुहूर्त-कालके द्वारा संचित हुए संख्यात उपरामसम्यग्दिष्ट संयत पाये जाते हैं।

उक्त विमानोंमें उपश्चमसम्यग्द्दष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्द्दष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ९८ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है ? संख्यात उपशमसम्यग्दिष्ट जीव प्रतिभाग है।

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं॥ ९९॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयतांकी

गुणत्तादो । तं पि कधं णव्वदे ? कारणाणुसारिकज्जदंसणादो मणुसेसु खइयसम्मादिष्ठी संजदा थोवा, वेदगसम्मादिष्ठी संजदा संखेज्जगुणाः तेण तेहितो देवेसुप्पज्जमाणसंजदा वि तप्पडिभागिया चेवेत्ति घेत्तव्वं । एत्थ सम्मत्तप्पाबहुअं चेव, सेसगुणहाणाभावा । कथमेदं णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो ।

सन्वहृसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिहिहाणे सन्व-तथोवा उवसमसम्मादिही ॥ १००॥

खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १०१॥ वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १०२॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । सन्बद्धसिद्धिम्हि तेत्तीसाउद्विदिम्हि असंखेज्जजीवरासी किण्ण होदि ? ण, तत्थ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तंतरिम्ह

अपेक्षा वेदकसम्यक्तवके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयत संख्यातगुणित होते हैं।

शंका--यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान क्योंकि, 'कारणके अनुसार कार्य देखा जाता है,' इस न्यायके अनुसार मनुष्योंमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयत अल्प होते हैं, उनसे वेदकसम्यग्दिष्ट संयत संख्यातगुणित होते हैं। इसिलिए उनसे देवोंमें उत्पन्न होनेवाले संयत भी तत्प्रतिभागी ही होते हैं, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इन कल्पोंमें यही सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है, क्योंकि, वहां शेष गुणस्थानोंका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— इस सूत्रसे ही जाना जाता है कि अनुदिश आदि विमानोंमें केवल एक असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थान होता है, शेष गुणस्थान नहीं होते हैं।

सर्वार्थिसिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ १०० ॥

उपश्मसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०१ ॥ क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०२ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

शंका—तेतीस सागरोपमकी आयु€िश्यतिवाले सर्वार्थसिद्धिविमानमें असंख्यात जीवराशि क्यों नहीं होती है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, वहांपर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालका अन्तर है, इसलिए वहां असंख्यात जीवराशिका होना असम्भव है।

तदसंभवा । जिद् एवं, तो आणदादिदेवेसु वासपुधत्तंतरेसु संखेज्जाविलेओवट्टिद्पलिदो-वममेत्ता जीवा किण्ण होंति ? ण, तत्थतणिमच्छादिट्ठिआदीणमवहारकालस्स असंखेज्जा-विलयत्तं फिट्टिद्ण संखेज्जाविलयमेत्त्रअवहारकालप्पसंगा । होदु चे ण, 'आणद-पाणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिट्टिप्पहुि जाव असंजदसम्मादिट्ठी दच्च-पमाणेण केविडिया, पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । एदेहि पिलदोवममविहरिद अंतो-मुहुत्तेण । अणुदिसादि जाव अवराइदिभागवासियदेवेसु असंजदसम्मादिट्ठी दच्चपमाणेण केविडिया, पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो । एदेहि पिलदोवममविहरिद अंतोम्रहुत्तेणोत्ति'' एदेण दच्वसुत्तेण जुत्तीए सिद्धअसंखेज्जाविलयभागहारग्राक्षेण सह विरोहा ।

#### एवं गदिमग्गणा समत्ता ।

र्श्वा — यदि ऐसा है तो वर्षपृथक्त्वके अन्तरसे युक्त आनतादि कल्पवासी देवोंमें संख्यात आविष्योंसे भाजित पत्योपमप्रमाण जीव क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर वहांके मिथ्यादृष्टि आदिकोंके अव-हारकालके असंख्यात आवलीपना न रहकर संख्यात आवलीमात्र अवहारकाल प्राप्त होनेका प्रसंग आ जायगा।

शंका—यदि मिथ्यादि आदि जीवोंके अवहारकाल संख्यात आवलीप्रमाण प्राप्त होते हैं, तो होने दो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर 'आनत-प्राणतकल्पसे छेकर नवग्रैवेयक विमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे छेकर असंयतसम्यन्दृष्टि गुणस्थान तक जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं? पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तर्मुद्धर्तकालसे पल्योपम अपहृत होता है। नव अनुदिशोंसे छेकर अपराजितनामक अनुत्तर विमान तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यन्दृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं? पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इन जीवराशियोंके द्वारा अन्तर्मुद्धर्तकालसे पल्योपम अपदृत होता है'। इस प्रकार युक्तिसे सिद्ध असंख्यात आवलीप्रमाण भागहार जिनके गर्भमें है, ऐसे इन द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रोंके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

# इंदियाणुवादेण पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु ओघं । णविर मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ १०३॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे- सेसिंदिएसु एगगुणद्वाणेसु अप्पाबहुअस्साभाव-पदुप्पायणमुहेण पंचिदियप्पाबहुअपदुप्पायणद्वं पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तगहणं कदं। जधा ओधम्म अप्पाबहुअं कदं, तधा एत्थ वि अण्णाहियमप्पाबहुअं कायव्वं। णविरि एत्थ असंजदसम्मादिद्वीहिंतो मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ति अभिणद्ण असंखेज्जगुणा ति वत्तव्वं, अणंताणं पंचिदियाणमभावा। को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ। केत्तियमेत्ताओ १ सेडीए असंखेजिदिभागमत्ताओ। को पिडिभागो १ घणगुलस्स असंखेजिदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि। अधवा पंचिदिय-पंचिदिय-पज्जत्तिमच्छादिद्वीणमसंखेज्जदिभागो। को पिडिभागो १ सग-सगअसंजदसम्मादिद्विरासी।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचिन्द्रिय और पंचिन्द्रियपर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है। केवल विशेषता यह है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।। १०३॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— रोष इन्द्रियवाले अर्थात् पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंसे अतिरिक्त जीवोंमें एक गुणस्थान होता है, इसलिए उनमें अल्पबहुत्वके अभावके प्रतिपादनद्वारा पंचेन्द्रियोंके अल्पबहुत्वके प्रतिपादन करनेके लिए सूत्रमें पंचे-न्द्रिय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक पदका ग्रहण किया है। जिस प्रकार ओघमें अल्पबहुत्वका कथन किया है, उसी प्रकार यहां भी हीनता और अधिकतासे रहित अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि यहांपर असंयतसम्यग्दिष्ट पंचेन्द्रियोंसे मिथ्यादिष्ट पंचेन्द्रिय अनन्तगुणित हैं, ऐसा न कहकर असंख्यातगुणित हैं, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, अनन्त पंचेन्द्रिय जीवोंका अभाव है। पंचेन्द्रिय असंयतसम्यग्दिष्टयोंसे पंचेन्द्रिय मिथ्यादिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं, यहां गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी हैं ? जगश्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। अथवा, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय-पर्याप्तक मिथ्यादिष्टयोंका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है ? अपनी अपनी असंयतसम्यग्दिष्ठ जीवराशि प्रतिभाग है।

१ इन्द्रियात्रवादेन एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियेषु ग्रणस्थानभेदो नास्तीत्यल्पबहुत्वाभावः । इन्द्रियं प्रत्युच्यते-पंचेन्द्रियाधेकेन्द्रियान्ता उत्तरोत्तरं बहवः । पंचेन्द्रियाणां सामान्यवत् । अयं तु विशेषः-मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयग्रणाः । स. सि. १,८.

सत्याण-सन्दयस्याणअप्याबहुआणि एत्थ किण्ण परूविदाणि १ ण, प्रत्थाणादो चेव तेसिं दोण्हमवगमा ।

#### एवं इंदियमगगणा सम्मत्ता ।

# कायाणुवादेण तसकाइय-तत्त्व्वाइयपन्जत्तएसु ओघं। णविर मिच्छादिही असंखेजजगुणां॥ १०४॥

एदस्सत्थो— एगगुणद्वाण-सेसकाएस अप्याबहुअं णित्थ त्ति जाणावणहं तसकाइय-तसकाइयपञ्जलगहणं ऋदं। एदेसु दोसु वि अप्याबहुअं जधा ओघम्मि कदं, तथा काद्व्यं, विसेसाभावा। णवरि सर्-सर्व्यतंत्रद्यसम्मादिद्वीहिंतो मिच्छादिद्वीणं अणंतगुणते पत्ते तप्पिडसेहहुस्संखेज्जगुणा त्ति उत्तं, तसकाइय-तसकाइयपञ्जत्ताणमाणंतियाभावादो। को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदि-

शंका--स्वस्थान-अल्पवहुत्व और सर्वपरस्थाल-अल्पवहुत्व यहांपर क्यों नहीं कहे?

समाधान — नहीं, क्योंकि, परस्थान-अल्पवहुत्वसे ही उन दोनों प्रकारके अल्प-बहुत्वोंका ज्ञान हो जाता है।

#### इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक-पर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है। केवल विशेषता यह है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।। १०४।।

इस स्त्रका अर्थ कहते हैं— एकमात्र मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवाले शेष स्थावरकायिक और त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकों अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, यह ज्ञान
कराने के लिए स्त्रमें त्रसकायिक और जसकायिक पर्याप्तक पदका ग्रहण किया है।
जिस प्रकार ओध्रप्रह्मपणामें अल्पबहुत्व कह आए हैं, उसी प्रकार त्रसकायिक और
त्रसकायिक-पर्याप्तक, इन दोनों में भी अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए, क्योंकि, ओधअल्पबहुत्वसे इनके अल्पबहुत्वमें कोई विशेषता नहीं है। केवल अपने अपने असंयतसम्यग्दृष्टियों के प्रमाणसे मिथ्यादृष्टियों के प्रमाणके असन्तगुणत्व प्राप्त होनेपर उसके
प्रतिषेध करने के लिए असंयतसम्यग्दृष्टियों से मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, ऐसा
कहा है, क्योंकि, त्रसकायिक और त्रसकायिक-पर्याप्तक जीवोंका प्रमाण अनन्त नहीं
है। गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणी असं-

१ कायानुवादेन स्थावरकायेषु ग्रणस्थानभेदाभावाद व्यवहुन्वाभावः । कायं प्रत्युच्यते । सर्वतस्तेजस्कायिका अख्याः । ततो बहवः पृथिवीकायिकाः । ततोऽप्कायिकाः । ततो वातकायिकाः । सर्वतोऽनन्तग्रणा वनस्पत्यः । त्रसकायिकानां पचेन्द्रियवत् । स. सि. १, ८.।

भागमेत्ताओ। को पडिभागो। घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पद्रंगुलाणि। सेसं सुगमं।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगि-ओरालिय-कायजोगीसु तीसु अद्धासु उवसमा प्रवेसणेण तुल्ला थोवा ।।१०५॥

एदेहि उत्तसन्वजोगेहि सह उवसमसेढिं चढंताणं वुक्कस्सेण चउवण्णत्तमिथ ति तुल्लत्तं परूविदं । उवरिमगुणद्वाणजीवेहिंतो ऊणा ति थोवा ति परूविदा । एदेसिं वारस-ण्हमप्पाबहुआणं तिसु अद्धासु द्विदउवसमगा मूलपदं जादा ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०६ ॥ स्राममेदं। स्ववा संखेजजगुणा ॥ १०७ ॥

अडुत्तरसदपरिमाणत्तादो ।

ख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। रोष सूत्रार्थ सुगम है। इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य और अल्प हैं ॥ १०५॥

इन स्त्रोक्त सर्व योगोंके साथ उपरामश्रेणी पर चढ़नेवाले उपशामक जीवोंकी संख्या उत्कर्षसे चौपन होती है, इसलिए उनकी तुस्यता कही है। तथा उपरिम अर्थात् अपकश्रेणीसम्बन्धी गुणस्थानवर्ती जीवोंसे कम होते हैं, इसलिए उन्हें अस्प कहा है। इस प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी, इन बारह अस्पबहुत्वोंका प्रमाण लानेके लिए अपूर्वकरण आदि तीनों गुणस्थानोंमें स्थित उपशामक मूलपद अर्थात् अस्पबहुत्वके आधार हुए।

उक्त बारह योगवाले उपशान्तकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ १०६॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ १०७॥

क्योंकि, क्षपकोंकी संख्याका प्रमाण एक सौ आठ है।

१ योगाहवादेन वाङ्मानसयोगिनां पंचेन्द्रियवत् । काययोगिनां सामान्यवत् । सः सि. १, ४.

# खीणकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०८ ॥ सुगममेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तित्तया चेव ॥ १०९ ॥

एदं पि सुगमं । जेसु जोगेसु सजोगिगुणद्वाणं संभवदि, तेसिं चेवेदमप्पाबहुअं घेत्तव्वं ।

# सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ ११० ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया । जहा ओघम्हि संखेज्जसमयसाहणं कदं, तहा एत्थ वि कायव्वं ।

## अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १११ ॥

एत्थ वि जहा ओघम्हि गुणगारो साहिदो तहा साहेदन्त्रो । णवरि अप्पिदजोग-जीवरासिपमाणं णादृण अप्पाबहुअं कायन्त्रं ।

# पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥

उक्त बारह योगवाले श्वीणकपायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०८॥

यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवली जीव प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०९ ॥ यह सूत्र भी सुगम है। किन्तु उपर्युक्त वारह योगोंमेंसे जिन योगोंमें सयोगि-केवली गुणस्थान सम्भव है, उन योगोंका ही यह अल्पवहुत्व प्रहण करना चाहिए।

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ११०॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। जिस प्रकार ओघमें संख्यात समयक्ष्य गुणकारका साधन किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए।

सयोगिकेवलीसे उपर्युक्त बारह योगवाले अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्त-संयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १११ ॥

जिस प्रकारसे ओघमें गुणकार सिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी सिद्ध करना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि विवक्षित योगवाली जीवराशिके प्रमाणको जानकर अल्पबद्धत्व करना चाहिए।

उक्त बारह योगवाले अप्रमत्तसंयतयोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥ ११२॥ सुगममेदं।

संजदासंजदा असंखेजजगुणा ॥ ११३ ॥

को गुणगारो १ पिलदोवमस्त असंखेजिदिभागस्त संखेजिदिभागो । सेसं सुगमं ।

सासणसम्मादिही असंखेजजनुणः ॥ ११४ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेलदिभागो । कारणं जाणिद्ण वत्तव्वं ।

सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ११५ ॥

को गुणगारो १ संखेज्जसमया । एत्थ वि कारणं विहातिय वत्तव्वं ।

असंजदसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ११६ ॥

को गुणगारो ? आवित्याए आहें हेड्डिइइडिमागा । जोगद्धाणं समासं काद्ण तेण सामण्णरासिमोवद्विय अप्पिदजोगद्धाए गुणिदे इन्छिद्-इन्छिद्रसिओ होति । अणेण प्यारेण सन्वत्थ द्व्यपमाण्छुप्पाइय अप्पाबहुअं वत्त्व्यं ।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले प्रमक्तरंदतीं संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं।।११३।। गुणकार क्या है ? पत्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सत्रार्थ सगम है।

उक्त बारह योगवाले संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यात्युणित हैं ॥ ११४ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण जानकर कहना चाहिए (देखो इसी भागका पृ. २४९)।

उक्त बारह योगवाले सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्निथ्यादृष्टि जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ११५ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । यहां पर भी इसका कारण स्मरण कर कहना चाहिए (देखो इसी भागका पृ. २५०)।

उक्त बारह योगवाले सम्यग्निध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ ११६॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। योगसम्बन्धी कालोंका समास (योग) करके उससे सामान्यराशिको भाजित कर पुनः विवक्षित योगके कालसे गुणा करनेपर इच्छित इच्छित योगवाले जीवोंकी राशियां हो जाती हैं। इस प्रकारसे सर्वत्र द्रव्यप्रमाणको उत्पन्न करके उनका अस्पबहुत्व कहना चाहिए।

# मिच्छादिही असंखेज्जगुणा, मिच्छादिही अणंतगुणा ॥११७॥

एत्थ एवं संबंधो कायच्यो । तं जहा— पंचमणजोगि-पंचयचिजोगिअसंजदसम्मा-दिद्वीहिंतो तेसिं चेय जोगाणं सिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिमागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ १ सेडीए असंखेज्जदिमाग-मेत्ताओ । को पडिमागो १ घणंगुलस्य असंखेज्जदिमागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि । कायजोगि-ओरालियकायजोगिअसंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसिं चेय जोगाणं मिच्छादिद्वी अणंतगुणा । को गुणगारो १ अभवसिद्धिएहिं छर्गंतगुणो, सिद्धेहिं वि अणंतगुणो, अणंताणि सव्यजीवरासिपटमयग्गमूलाणि ति ।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमतापमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ ११८ ॥

एदेसिं गुणद्वाणाणं जधा ओविष्टि सम्मत्तपावहुअं उत्तं, तथा एत्थ वि अणूणाहियं वत्तव्वं ।

उक्त बारह योगवाले असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे (पांचों मनोयोगी, पांचों वचन-योगी) मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुनित हैं, और (काययोगी तथा औदारिक-काययोगी) मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं।। ११७।।

यहांपर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए। जैसे- पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी असंयतसम्यग्दियोंसे उन्हीं योगोंके मिथ्यादि जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणी-प्रमाण है। वे जगश्रेणियां कितनी हैं? जगश्रेणींक असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। काययोगी और औदारिककाययोगी असंयतसम्यग्दियोंसे उन्हीं योगोंके मिथ्यादिष्ट जीव अनन्तगुणित हैं। गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

उक्त बारह योगवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ११८ ॥

इन सूत्रोक्त चारों गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्प-बहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी हीनता और अधिकतासे रहित अर्थात् तत्प्रमाण ही अल्पबहुत्व कहना चाहिए। एवं तिसु अद्धासु ॥ ११९ ॥
सगममेदं ।
सञ्चत्थोवा उवसमा ॥ १२० ॥
एदं पि सुगमं ।
स्वा संखेजजगुणा ॥ १२१ ॥

अप्पिदजोगउवसामगेहितो अप्पिदजोगाणं खवा संखेज्जगुणा। एत्थ पक्खेव-संखेवेण मूलरासिमोवट्टिय अप्पिदपक्खेवेण गुणिय इच्छिदरासिपमाणग्रुप्पाएदव्वं।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥१२२॥ कवाडे चडणोयरणकिरियावावदचालीसजीवमवलंबादो थोवा जादा ।

# असंजदसम्मादिड्डी संखेजगुणा ॥ १२३ ॥

कुदो ? देव-णेरइय-मणुस्सेहितो आगंत्ण तिरिक्खमणुसेसुप्पण्णाणं असंजद-सम्मादिद्वीणमोरालियमिस्सिक्ह सजोगिकेवलीहिंतो संखेज्जगुणाणमुवलंमा।

इसी प्रकार उक्त बारह योगवाले जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ११९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले जीवोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। १२०।। यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त बारह योगवाले उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १२१ ॥ विवक्षित योगवाले उपशामकोंसे विवक्षित योगवाले क्षपक जीव संख्यातगुणित होते हैं। यहांपर प्रक्षेप संक्षेपके द्वारा मूलजीवराशिको भाजित करके विवक्षित प्रक्षेप-राशिसे गुणा कर इच्छित राशिका प्रमाण उत्पन्न कर लेना चाहिए (देखो द्रन्यप्र

भाग ३ पृ. ४८-४९)। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सयोगिकेवली सबसे कम हैं॥ १२२॥ क्योंकि, कपाटसमुद्धातके समय आरोहण और अवतरणिकयामें संलग्न चालीस जीवोंके अवलम्बनसे औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सयोगिकेवली सबसे कम हो जाते हैं।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १२३ ॥

क्योंकि, देव, नारकी और मनुष्योंसे आकर तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होने-बाले असंयतसम्यग्दष्टि जीव औदारिकमिश्रकाययोगमें सयोगिकेवली जिनोंसे संख्यात-गुणित पाये जाते हैं।

# सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १२४ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

# मिच्छादिही अणंतगुणा ॥ १२५ ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमृलाणि ।

असंजदसम्माइहिट्ठाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी ॥ १२६॥ दंसणमोहणीयखएणुप्पण्णसद्दहणाणं जीवाणमइदुल्लभत्तादो ।

वेदगसम्मादिङ्घी संखेज्जगुणा ॥ १२७ ॥

खओवसिमयसम्मत्ताणं जीवाणं बहुणस्रवलंभा। को गुणगाराः संखेज्जा समया। वेउवियकायजागीसु देवगदिभंगो ॥ १२८॥

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दियोंसे सासादनसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १२४ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त-गुणित हैं ॥ १२५॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १२६॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए श्रद्धानवाले जीवोंका होना अतिदुर्लभ है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ १२७॥

क्योंकि, क्षायोपरामिक सम्यक्त्ववाले जीव बहुत पाये जाते हैं। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें (संभव गुणस्थानवर्ता जीवोंका ) अन्यबहुत्व देवगतिके समान है ॥ १२८॥

जधा देवगदिम्हि अप्पाबहुअं उत्तं, तथा येटिवयकायकोरीमु वत्तव्वं। तं जधा-सन्वत्थोवा सासणसम्मादिद्वी। सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा। असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा। मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा। असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसम-सम्मादिद्वी। खइयसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा। वेदगसम्मादिद्वी असंखेजगुणा।

वेउवियमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा सासणसम्मादिही ॥१२९॥ कारणं पुच्चं व वत्तव्वं।

## असंजदसम्मादिङ्घी संखेज्जगुणा ।। १३० ।।

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेजजिदमागो। एतथ कारणं संमालिय वत्तव्वं। मिच्छादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ १३१॥

को गुणगारा ? पदरस्स असंखेडजिद्भागो, असंखेडजाओ सेडीओ सेडीए असंखेडजिद्भागमेत्ताओ । को पिडभागो ? वर्णगुलस्स असंखेडजिद्भागो, असंखेडजिण पदरंगुलाणि ।

जिस प्रकार देवगितमें जीवोंका अन्यवहुत्व कहा है, उसी प्रकार वैकियिककाय-योगियोंमें कहना चाहिए। जैसे- वैकियिककाययोगी सासादनसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं। उनसे सम्यग्मिण्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं। उनसे असंयतसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। उनसे मिथ्यादिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें वैकियिककाययोगी उपशमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं। उनसे क्षायिक-सम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। उनसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं।

वैक्रियिकिमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं।। १२९।। इसका कारण पूर्वके समान कहना चाहिए।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । यहांपर कारण संभालकर कहना चाहिए ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३१ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण है । वे जगश्रेणियां भी जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं । प्रतिभाग क्या है ? घनांगुळका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुळप्रमाण है ।

# असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १३२॥

कुदो ? उवसमसम्मत्तेण सह उवसमसेढिम्हि मदजीवाणमइथोवत्तादो ।

# खइयसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ १३३ ॥

उवसामगेहिंतो संखेज्जगुणअसंजदसम्मादिद्विआदिगुणहाणेहिंतो संचयसंभवादो।

# वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जग्रुणा ॥ १३४ ॥

तिरिक्खेहितो पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागमेत्तवेदगसम्मादिद्विजीवाणं देवेसु उववादसंभवादो। को गुणगारो? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागो, असंखेज्जिणि पिलदो-वमपढमवग्गमूलाणि।

# आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदहाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिङ्घी ॥ १३५ ॥

सुगममेदं ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्मसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १३२ ॥

क्योंकि, उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणीमें मरे हुए जीवोंका प्रमाण अत्यन्त अल्प होता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्ट-योंसे श्लायिकसम्यग्दिष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३३॥

क्योंकि, उपशमश्रेणीमें मरे हुए उपशामकोंसे संख्यातगुणित असंयतसम्यग्दष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंका संचय सम्भव है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३४ ॥

क्योंकि, तिर्यंचोंसे पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र वेदकलम्यग्दृष्टि जीवोंका देवोंमें उत्पन्न होना संभव है। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ।। १३५ ।।

यह सूत्र सुगम है।

# वेदगसम्मादिङ्घी संखेजजगुणा ॥ १३६ ॥

एदं पि सुगमं । उनसमसम्मादिद्वीणमेत्थ संभनाभाना तेसिमप्पाबहुगं ण कहिदं । किमहं उनसमसम्मत्तेण आहारिरद्वी ण उप्पज्जिद ? उनसमसम्मत्तेण आहारिरद्वी ण उप्पज्जिद ? उनसमसम्मत्तेण आहारिरद्वीओं लब्भइ, तत्थ पमादाभाना । ण च तत्तो ओइण्णाण आहारिरद्वी उनलब्भइ, जित्तयमेत्तेण कालेण आहारिरद्वी उपपज्जिइ, उनसमसम्मत्तस्स तित्तयमेत्तकालमनद्वाणाभाना ।

कम्मइयकायजोगीसु सन्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥ १३७ ॥ कुदो १ पदर-लोगपूरणेसु उक्कस्सेण सिंहमेत्तसजोगिकेवलीणस्रवलंभा। सासणसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ १३८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमें उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंका होना सम्भव नहीं है, इसलिए उनका अल्पबहुत्व नहीं कहा है।

शंका--उपरामसम्यक्त्वके साथ आहारकऋदि क्यों नहीं उत्पन्न होती है?

समाधान—क्योंकि, अत्यन्त अस्य उपरामसम्यक्त्वके कालमें आहारकऋद्धिका उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। न उपरामसम्यक्त्वके साथ उपरामश्रेणीमें आहारकऋद्धि पाई जाती है, क्योंकि, वहांपर प्रमादका अभाव है। न उपरामश्रेणीसे उतरे हुए जीवोंके भी उप- शमसम्यक्त्वके साथ आहारकऋद्धि पाई जाती है, क्योंकि, जितने कालके द्वारा आहारक-ऋद्धि उत्पन्न होती है, उपरामसम्यक्त्वका उतने काल तक अवस्थान नहीं रहता है।

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं।। १३७॥

क्योंकि, प्रतर और लोकपूरणसमुद्धातमें अधिकसे अधिक केवल साठ सयोगि-केवली जिन पाये जाते हैं।

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३८ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

## असंजदसम्मादिङ्गी असंखेज्जगुणा ॥ १३९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ कारणं णादृण वत्तव्वं । मिच्छादिही अणंतगुणा ॥ १४० ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सच्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सवत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १४१ ॥ कुदो ? उत्रसमसे डिम्हि उत्रसमसम्मत्तेण मदसंजदाणं संखेज्जतादो ।

खइयसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ १४२ ॥

पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागमेत्तखइयसम्मादिद्रीहितो असंखेजजीवा विग्गहं किण्ण करेंति चि उत्ते उच्चदे- ण ताव देवा खइयसम्मादिहिणो असंखेज्जा अक्कमेण मरंति, मणुसेसु असंखेज्जखइयसम्मादिद्विप्पसंगा। ण च मणुसेसु असंखेज्जा मरंति,

कार्मणकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए। (देखो इसी भागका पृ. २५१ और तृतीय भागका प्र. ४११)

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ १४० ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १४१ ॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीमें उपरामसम्यक्त्वके साथ मरे हुए संयतोंका प्रमाण संख्यात ही होता है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४२ ॥

शंका—पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रायिकसम्यग्दप्रियोंसे असंख्यात जीव विग्रह क्यों नहीं करते हैं?

समाधान-ऐसी आशंकापर आचार्य कहते हैं कि न तो असंख्यात श्लायिक-सम्यग्द्दष्टि देव एक साथ मरते हैं, अन्यथा मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्द्दियोंके होनेका प्रसंग आ जायगा। न मनुष्योंमें ही असंख्यात श्रायिकसम्यग्दि जीव मरते हैं, तत्थासंखेज्जाणं सम्मादिद्वीणमभावा । ण तिरिक्खा असंखेज्जा मारणंतियं करेंति, तत्थ आयाणुसारिवयत्तादो । तेण विग्गहगदीए खइयसम्मादिद्विणो संखेज्जा चेव होंति । होंता वि उवसमसम्मादिद्वीहिंतो संखेज्जगुणा, उवसमसम्मादिद्विकारणादो खइयसम्मादिद्विकारणस्स संखेज्जगुणत्तादो ।

# वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा।। १४३।।

को गुणगारे। १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पिलदोवमपढमवग्ग-मुलाणि । को पिडमागो १ खइयसम्मादिष्टिरासिगुणिदअसंखेज्जाविलयाओ ।

एवं जोगमग्गणा समता ।

# वेदाणुवादेण इत्थिवेदएस दोस वि अद्धास उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ।। १४४ ॥

क्योंकि, उनमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्दिष्योंका अभाव है। न असंख्यात क्षायिक-सम्यग्दिष्ट तिर्यंच ही मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं, क्योंकि, उनमें आयके अनुसार व्यय होता है। इसलिए विद्रहगतिमें श्लायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यात ही होते हैं। तथा संख्यात होते हुए भी वे उपशमसम्यग्दिष्योंसे संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उपशम-सम्यग्दिष्टियोंके (आयके) कारणसे क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंके (आयका) कारण संख्यात-गुणा है।

विशेषार्थ—कार्मणकाययोगमें पाये जानेवाले उपरामसम्यग्दिष्ट जीव तो केवल उपरामश्रेणीसे मरकर ही आते हैं, किन्तु क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव उपरामश्रेणीके अतिरिक्त असंयतसम्यग्दिष्ट आदि गुणस्थानोंसे मरकर भी कार्मणकाययोगमें पाये जाते हैं। अतः उनका संख्यातगुणित पाया जाना स्वतः सिद्ध है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेद्कसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४३॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? श्लायिकसम्यग्दि राशिसे गुणित असंख्यात आविलयां प्रतिभाग है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों ही गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ।। १४४ ॥

१ वेदातुवादेन स्त्री-पुंवेदानां पंचेन्द्रियवत् । स. सि. १, ८.

दसपरिमाणत्तादो'।

खवा संखेजजगुणा ॥ १४५ ॥

बीसपरिमाणत्तादो ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १४६ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया !

पमत्तसंजदा संखेज्जग्रणा ॥ १४७ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि । को पडिभागो ? संखेज्जरूवगुणिदअसंखेज्जावालियाओ ।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १४९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। किं कारणं ? असहसासणगुणस्स

क्योंकि, स्त्रीवेदी उपशामक जीवोंका प्रमाण दस है।

स्त्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४५ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण वीस है।

स्त्रीवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गणित हैं ॥ १४६ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

स्त्रीवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४७ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

स्त्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ।। १४८ ।।

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? संख्यात रूपोंसे गुणित असं-

ख्यात आवितयां प्रतिभाग है।

स्त्रीवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।।१४९॥ गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका - इसका कारण क्या है?

समाधान-क्योंकि, अशुभ सासादनगुणस्थानका पाना सुलभ है।

१ गो. जी. ६३०. वीसित्थीगाउ. प्रवच बा. ५३.

#### मुलहत्तादा ।

# सम्मामिच्छाइडी संखेज्जगुणा ॥ १५० ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया । किं कारणं ? सासणायादो संखेज्जगुणाय- संभवादो ।

## असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १५१ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जिदिभागो। किं कारणं? सम्मामिच्छादिट्टि-आयं पेक्खिट्ण असंखेज्जगुणायत्तादो।

## मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥ १५२ ॥

को गुणगारो १ पदरस्स असंखेन्जदिभागो, असंखेन्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेजदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो १ घणगुरुस्स असंखेन्जदिभागो, असंखेन्जाणि पदरंगुरुाणि ।

# असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजदहाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी ॥ १५३॥

स्त्रीवेदियोंमें सासादनसम्यग्दिष्टयोंसे सम्यग्मिष्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। इसका कारण यह है कि सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानकी आयसे सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंकी संख्यातगुणित आय सम्भव है, अर्थात् दूसरे गुणस्थानमें जितने जीव आते हैं, उनसे संख्यातगुणित जीव तीसरे गुणस्थानमें आते हैं।

स्त्रीवेदियोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५१ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण यह है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी आयको देखते हुए असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंकी असंख्यातगुणी आय होती है।

स्त्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।।१५२॥
गुणकार क्या है ? जगव्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके
असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुलका
असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है।

स्त्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥ संखेज्जरूवमेत्ततादो ।

# उवसमसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १५४ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि । को पिडभागो ? असंखेज्जाविलयपिडभागो ।

वेदगसम्मादिही असंखेजजगुणा ॥ १५५ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजिदिभागो ।

पमत्त-अपमत्तसंजदट्ठाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी ॥ १५६॥ उवसमसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १५७॥

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ १५९ ॥

क्योंकि, स्त्रीवेदियोंमें संख्यात रूपमात्र ही क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव पाये जाते हैं। स्त्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १५४॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? असंख्यात आविलयां प्रतिभाग है।

स्त्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

स्त्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं।। १५६।।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५७ ॥ उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५८ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं ।

इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें स्रीवेदियोंका अल्पबहुत्व है ॥ १५९ ॥ सन्वत्थोवा खइयसम्मादिङ्की, उवसमसम्मादिङ्की संखेआगुणा, इचेदेण साधम्मादे । सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ १६०॥

एदं सुत्तं पुणरुत्तं किण्ण होदि ? ण, एत्थ पवेसएहि अहियाराभावा । संचएण एत्थ अहियारो, ण सो पुन्वं परूविदो । तदो ण पुणरुत्तत्तिमिदि ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १६१ ॥ सगममेदं।

पुरिसवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ १६२ ॥

चउवण्णपमाणत्तादो ।

ख्वा संखेजजगुणा ।। १६३ ।। अडुत्तरसदमेत्ततादो<sup>र</sup> ।

क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंमें स्त्रीवेदी क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं, और उपशमसम्यग्दिष्ट जीव उनसे संख्यातगुणित होते हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पाई जाती है।

स्त्रीवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। १६०।।

शंका-यह सूत्र पुनरुक्त क्यों नहीं है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, यहां पर प्रवेशकी अपेक्षा इस सूत्रका अधिकार नहीं है, किन्तु संचयकी अपेक्षा यहांपर अधिकार है और वह संचय पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिये यहांपर कहे गये सूत्रके पुनरुक्तता नहीं है।

स्त्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। १६१॥ यह सूत्र सुगम है।

पुरुषवोदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १६२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

पुरुषवेदियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ १६३ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सौ आठ है।

२ गो. जी. ६२९. २ गो. जी. ६२९. पुरिसाण अट्ठसयं एगसमयओ सिज्झे। प्रवच. द्वा. ५३.

# अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ १६४ ॥

को गुणगारो १ संखेज्जसमया।

### पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६५॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

# संजदासंजदा असंखेज्जग्रणा ॥ १६६ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपहम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ १६७ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसं सुगमं ।

### सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ १६८ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया । सेसं सुगमं ।

पुरुषवेदियोंमें दोनों गुणस्थानोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपद्यामक अप्रमत्त-संयत संख्यातगुणित हैं ॥ १६४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

पुरुषवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।। १६५ ।।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६६ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

पुरुषवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६७ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । रोष सुत्रार्थ

पुरुषवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित きり 8年とり

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

असंजदसम्मादिही असंखेजजगुणा ॥ १६९ ॥ को गुणगारो ? आवित्याए असंखेजिदिभागो । मिच्छांदिही असंखेजजगुणा ॥ १७० ॥

को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ ।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ १७१॥

एदेसिं जधा ओघम्हि सम्मत्तपाबहुअं उत्तं तथा वत्तव्वं । एवं दोसु अद्धासु ॥ १७२ ॥

सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिङ्की, खइयसम्मादिङ्की संखेज्जगुणाः इचेदेहि साधम्मादे। सन्वत्थोवा उवसमा ॥ १७३॥

पुरुषवेदियोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १७० ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है।

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ १७१ ॥

इन गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए।

इसी प्रकार पुरुषवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १७२॥

क्योंकि, उपरामसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं और क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव उनसे संख्यातगुणित हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पाई जाती है।

पुरुषवेदियोंमें उपञामक जीव सबसे कम हैं ॥ १७३ ॥

१ प्रतिषु ' एदं ' इति पाढः।

1 300

खवा संखेजजगुणा ॥ १७४ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णउंसयवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा 11 294 11

कदो १ पंचपरिमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १७६ ॥

कदो ? दसपरिमाणत्तादो ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १७७ ॥

क्रदो ? संचयरासिपडिग्गहादो ।

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ १७८ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

उपञामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। १७४॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १७५ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण पांच है।

नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपज्ञामकोंसे क्षपक जीव प्रवेशकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १७६ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण दस है।

नपुंसकवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १७७ ॥

क्योंकि, उनकी संचयराशिको ग्रहण किया गया है। नपुंसकवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।।१७८॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

१ नपुंसक्तेदानां xx सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ गी. जी. ६३०. दस चेव नपुंसा तह । प्रवच ब्रा. ५३०

### संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। १७९ ।।

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १८०॥ को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जदिभागो । सेसं सुगमं । सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ १८१॥ को गुणगारो १ संखेज्जसमया । कारणं चितिय वत्तव्वं । असंजदसम्मादिही असंखेजजगुणा ॥ १८२॥ को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जदिभागो । भिच्छादिही अणंतगुणा ॥ १८३॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, अणंताणि सञ्वजीवरासिपटम-वग्गमूलाणि ।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १७९॥
गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके
असंख्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है।

नपुंसकवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातचां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

नपुंसकवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । इसका कारण विचारकर कहना चाहिए (देखो भाग ३ पृ. ४१८ इत्यादि )।

नपुंसकवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १८२ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।
नपुंसकवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं।।१८३॥
गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके
अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है ।

### असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदट्टाणे सम्मत्तपाबहुअमोघं 11 858 11

असंजदसम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे- सच्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्री । खड्य-सम्मादिही असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिद्भागो । कुदो ? पढमपुढवीखइयसम्मादिद्वीणं पहाणत्तब्भवगमादो । वेदगसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो।

संजदासंजदाणं-सन्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी । कुदो ? मणुसपन्जत्तणउंसयवेदे मोत्तृण तेसिमण्णत्थाभावा । उवसमसम्मादिद्वी असंखेडजगुणा । को गुणगारो ? पलिदो-वमस्त असंखेजिदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि । वेदगसम्मादिही असंखेजजगुणा । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेजिदिभागो ।

# पमत्त-अपमत्तसंजदडाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी।। १८५॥

नपुंसकवेदियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत गुणस्थानमें सम्यक्तव-सम्बन्धी अल्पबहृत्व ओघके समान है।। १८४॥

इनमेंसे पहले असंयतसम्यग्दि नपुंसकवेदी जीवोंका अल्पवहृत्व कहते हैं-नपुंसकवेदी उपरामसम्यग्दि जीव सवसे कम हैं। उनसे नपुंसकवेदी शायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि. यहांपर प्रथम पृथिवीके क्षायिकसम्यग्दिष्ट नारकी जीवोंकी प्रधानता स्वीकार की गई है। नपुंसकवेदी क्षायिकसम्यग्दृष्टियों से नपुंसकवेदी वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असं-ख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

संयतासंयत नपुंसकवेदी जीवोंका अल्पवहुत्व कहते हैं- नपुंसकवेदी संयता-संयत श्लायिकसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, मनुष्य पर्याप्तक नपुंसकवेदी जीवोंको छोड़कर उनका अन्यत्र अभाव है। नपुंसकवेदी संयतासंयत क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे उपरामसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं।गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। नपुंसकवेदी संयता-संयत उपशमसम्यग्दिष्ट्योंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८५॥

इदो १ अप्पसत्थवेदोदएण बहूणं दंसणमोहणीयखवगाणमभावा । उवसमसम्मादिष्टी संखेज्जगुणा ॥ १८६ ॥ वेदगसम्मादिष्टी संखेज्जगुणा ॥ १८७ ॥ सुगमाणि दो वि सुत्ताणि । एवं दोसु अद्धासु ॥ १८८ ॥

जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तथा दोसु अद्वासु सन्वत्थोवा

जधा पमत्तापमत्ताण सम्मत्तपावहुज पहावद्, तथा दासु अद्वासु सञ्बत्थावा खइयसम्मादिद्वी, उवसमसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ति पह्नवेयव्वं।

सव्वत्थोवा उवसमा ॥ १८९॥ खवा संखेजजगुणा ॥ १९०॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयके क्षपण करनेवाले बहुत जीवोंका अभाव है।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपग्रमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८६ ॥

उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८७ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इसी प्रकार नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १८८॥

जिस प्रकारसे नपुंसकवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण आदि दो गुणस्थानोंमें 'श्लायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं, उनसे उपरामसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं दस प्रकार प्रक्रपण करना चाहिए।

नपुंसकवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १८९ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १९० ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

### अवगदवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवा 11 888 11

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि। खवा संखेज्जगुणा ॥ १९३ ॥

कुदो ? अडुत्तरसदपमाणत्तादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ १९५ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेजजगुणा ॥ १९६॥ एदं पि सुगमं।

एवं वेदमग्गणा समता।

अपगतवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उप-शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १९१ ॥

उपञान्तकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

अपगतवेदियोंमें उपशान्तकषायवीतरागछश्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १९३ ॥

क्योंकि, इनका प्रमाण एक सौ आठ है।

अपगतवेदियोंमें क्षीणकषायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९४ ॥

सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं।। १९५॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १९६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

१ ×× अवेदानां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ।। १९७ ॥

सुगममेदं।

खवा संखेजजगुणा ॥ १९८ ॥

को गुणगारे। ? दो रूवाणि ।

णवरि विसेसा, लोभकसाईसु सुहुमसांपराइय-उवसमा विसेसा-हिया ॥ १९९ ॥

दोउवसामयपवेसएहिंतो संखेज्जगुणे दोगुणहाणपवेसयक्खवए पेक्खिद्ण कथं सुहुमसांपराइयउवसामया विसेसाहिया ? ण एस दोसो, लोभकसाएण खवएसु पविसंतजीवे पेक्खिद्ण तेसिं सुहुमसांपराइयउवसामएसु पविसंताणं चउवण्णपरिमाणाणं

कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभ-कषायियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १९७॥

यह सूत्र सुगम है।

चारों कषायवाले जीवोंमें उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ १९८ ॥
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

केवल विशेषता यह है कि लोभकषायी जीवोंमें क्षपकोंसे स्रक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक हैं ॥ १९९ ॥

शंका—अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशामक गुणस्थानोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंसे संख्यातगुणित प्रमाणवाले इन्हीं दो गुणस्थानोंमें प्रवेश करनेवाले क्षपकोंको देखकर अर्थात् उनकी अपेक्षासे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक कैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, लोभकषायके उदयसे क्षपकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंको देखते हुए लोभकषायके उदयसे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले और चौपन संख्यारूप परिमाणवाले उन लोभकषायी जीवोंके विशेष

१ कषायात्त्वादेन कोधमानमायाकषायाणां पुंवेदवत् । x x x ठोभकषायाणां द्वयोष्ठपश्चमकयोस्तुल्या संख्या । क्षपकाः संख्येयग्रणाः । सूक्ष्मसाम्परायश्चद्वशुपशमकसंयताः विशेषाधिकाः । सूक्ष्मसाम्परायक्षपकाः संख्येयग्रणाः । श्रेषाणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'संखेज्जगुणो ' इति पाठः ।

विसेसाहियत्ताविरोहा । कुदो ? लोभकसाईसु ति विसेसणादो ।

खवा संखेज्जगुणा ॥ २०० ॥

उवसामगेहिंतो खवगाणं दुगुणत्तुवरुंभा ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २०१ ॥ को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २०२ ॥

को गुणगारा ? दो रूवाणि । चढुकसायअप्पमत्तसंजदाणमेत्थ संदिद्वी २ । ३ । ४ । ७ । पमत्तसंजदाणं संदिद्वी ४ । ६ । ८ । १४ ।

अधिक होनेमें कोई विरोध नहीं है। विरोध न होनेका कारण यह है कि सूत्रमें 'लोभ-कषायी जीवोंमें 'ऐसा विरोषणपद दिया गया है।

लोभकषायी जीवोंमें स्रक्ष्मसाम्परायिक उपशामकोंसे स्रक्ष्मसाम्परायिक श्वपक संख्यात्रुणित हैं ॥ २००॥

क्योंकि, उपशामकोंसे क्षपक जीवोंका प्रमाण दुगुणा पाया जाता है।

चारों कषायवाले जीवोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ।। २०१ ।।

\_ गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

चारों कपायवाले जीवोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं।।२०२॥
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है । यहां चारों कषायवाले अप्रमत्तसंयतोंका
प्रमाण या अल्पबहुत्व बतलानेवाली अंकसंदृष्टि इस प्रकार है – २।३।४।७। तथा
चारों कषायवाले प्रमत्तसंयतोंकी अंकसंदृष्टि ४।६।८ और १४ है।

विशेषार्थ — यहां पर चतुःकषायी अप्रमत्त और प्रमत्त संयतों के प्रमाणका ज्ञान कराने के लिये जो अंकसंदृष्टि बतलाई गई है, उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य-तिर्यचों में मानकषायका काल सबसे कम है, उससे कोध, माया और लोभकषायका काल उत्तरोन्तर विशेष अधिक होता है। (देखो भाग ३, पृ. ४२५)। तदनुसार यहां पर अप्रमत्तसंयत और प्रमत्तसंयतोंका अंकसंदृष्टि द्वारा प्रमाण वतलाया गया है कि मानकषायवाले अप्रमत्तसंयत सबसे कम है, जिनका प्रमाण अंकसदृष्टि (२) दो वतलाया गया है। इनसे कोधकषायवाले अप्रमत्तसंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंकसंदृष्टि (३) तीन बतलाया गया है। इनसे मायाकपायवाले अप्रमत्तसंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंकसंदृष्टि (४) चार बतलाया गया है। इनसे लोभकषायवाले अप्रमत्तसंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंकसंदृष्टि (७) सात बतलाया गया है। चूंकि अप्रमत्तसंयतों से प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दुगुणा माना गया है, इसलिए यहां अंकसंदृष्टि भी उनका प्रमाण कमशः दूना ४,६,८ और १४ वतलाया गया है। यह अंकसंख्या काल्पनिक है, और उसका अभिप्राय स्थूल कपसे चारों कषायोंका

## संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ॥ २०३॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिङ्घी असंखेज्जगुणा ॥ २०४ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २०६ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जदिभागो ।

मिच्छादिट्टी अणंतगुणां ॥ २०७ ॥

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

परस्पर आपेक्षिक प्रमाण वतलाना मात्र है। इसी हीनाधिकताके लिए देखो भाग ३, पृ. ४३४ आदि।

चारों कषायवाले जीवोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं।।२०३॥ गुणकार क्या है १ पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळप्रमाण है।

चारों कषायवाले जीवोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २०४ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

चारों कषायवाले जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यात-गुणित हैं ॥ २०५ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

चारों कषायवाले जीवोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगृणित हैं ॥ २०६ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

चारों कषायवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित हैं ॥ २०७ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा प्रमाण गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

१ प्रतिषु ' संजदासंजदासंखेज्जगुणा ' इति पाठः ।

२ अयं तु विशेषः मिथ्यादृष्टयोऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १, ८.

# असंजदसम्मादिडि-संजदासंजदःपमत्त-अणमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ २०८ ॥

एदेसिं जधा ओघम्हि सम्मत्तपाबहुअं उत्तं तथा वत्तव्वं, विसेसाभावादो । एवं दोसु अद्धासु ॥ २०९॥

जधा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तथा दोसु अद्वासु परूवेदव्वं। णविर लोभकसायस्स एवं तिसु अद्वासु त्ति वत्तव्वं, जाव सुहुमसांपराइओ ति लोभकसायउवलंभा। एवं सुत्ते किण्ण परूविदं १ परूविदमेव पवेसप्पाबहुअसुत्तेण। तेणेव एसो अत्थो णव्वदि ति पुध ण परूविदो।

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ २१०॥ खवा संखेज्जगुणा ॥ २११॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि।

चारों कषायवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है।। २०८।।

इन सूत्रोक्त गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए, क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें चारों कषाय-वाले जीवोंका सम्यक्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २०९ ॥

जिस प्रकारसे चारों कषायवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो गुणस्थानोंमें कहना चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि लोभकषायका इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, सूक्ष्म-साम्पराय गुणस्थान तक लोभकषायका सद्भाव पाया जाता है।

शंका--यदि ऐसा है, तो इसी प्रकारसे सूत्रमें क्यों नहीं प्रक्रपण किया ?

समाधान — प्रवेशसम्बन्धी अल्पवहुत्व सूत्रके द्वारा सूत्रमें उक्त वात प्ररूपित की ही गई है। और उसी प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्व सूत्रके द्वारा यह ऊपर कहा गया अर्थ जाना जाता है, इसलिए उसे यहांपर पृथक् नहीं कहा है।

चारों कषायवाले उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २१० ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २११ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । अकसाईसु सव्वत्थोवा उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ॥२१२॥ चउवणपरिमाणत्तादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था संखेजजगुणा ।। २१३ ॥ अडुत्तरसदपरिमाणतादो<sup>र</sup> ।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तित्तया चेव ॥ २१४ ॥

सुगममेदं।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ कुदो १ अण्णाधियओघरासित्तादो ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

# णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगण्णाणीसु सन्व-त्थोवा सासणसम्मादिद्वीं ॥ २१६॥

अकषायी जीवोंमें उपशान्तकषायवीतरागळबस्थ सबसे कम हैं ॥ २१२ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

अकषायी जीवोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे श्वीणकषायवीतरागछबस्थ संख्यातगुणित हैं ॥ २१३ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सौ आठ है।

अकषायी जीवोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। २१४॥

यह सूत्र सुगम है।

अक्रपायी जीवोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२१५॥ क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है।

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें सासादनसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ २१६॥

१ गो. जी. ६२९.

२ ज्ञानातुवादेन मत्यज्ञानि-श्रुताज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । स. सि. १,८.

कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादो ।

मिच्छादिट्टी अणंतगुणा, मिच्छादिट्टी असंखेजजगुणा ।।२१७॥

एत्थ एवं संबंधो कीरदे— मिद-सुदअण्णाणिसासणेहितो मिच्छादिही अणंतगुणा। को गुणगारो १ सन्वजीवरासिस्स असंखेज्जिदभागो । विभंगणाणिसासणेहितो तेसि चेव मिच्छादिही असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेजाओ सेडीओ, सेडीए असंखेज्जिदभागमेत्ताओ। को पिडमागो १ घणंगुलस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जिणि । अण्णहा विष्पिडिसेहत्तादो ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवे-सणेण तुल्ला थोवा ।। २१८ ॥

सुगममेदं।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र है।

उक्त तीनों अज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित हैं, मिथ्यादृष्टि असंख्यात-गुणित हैं ।। २१७ ।।

यहांपर इस प्रकार स्त्रार्थ-सम्बन्ध करना चाहिए- मत्यक्षानी और श्रुताक्षानी सासादन सम्यग्दिध्योंसे मत्यक्षानी और श्रुताक्षानी मिध्यादिष्ट जीव अनन्तगुणित हैं। गुणकार क्या है? सर्व जीवराशिका असंख्यातवां भाग गुणकार है। विभंगक्षानी सासादन-सम्यग्दिष्ट्योंसे उनके ही मिध्यादिष्ट अर्थात् विभंगक्षानी मिध्यादिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीक असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। यदि इस प्रकार स्त्रका अर्थ न किया जायगा, तो परस्पर विरोध प्राप्त होगा।

आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपञ्चामक प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २१८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपश्चान्तकषायवीतरागछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१९ ॥

१ मिथ्यादृष्ट्योऽसंख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' एदं ' इति पाठः ।

इ मतिश्रुतावधिज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपशामकाः । सं. सिं. १, ४.

एदं पि सुगमं।
स्वा संखेजजगुणां ।। २२० ।।
को गुणगारो १ दोण्णि रूवाणि ।
स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ।। २२१ ।।
सुगममेदं ।
अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणां ।। २२२ ।।
कुदो १ अणूणाहियओघरासित्तादो ।
पमत्तसंजदा संखेजगुणां ।। २२३ ।।
को गुणगारो १ दोण्णि रूवाणि ।
संजदासंजदा असंखेजजगुणां ।। २२४ ।।

यह सूत्र भी सुगम है।

मित, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपश्चान्तकषायवीतरागछद्मस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२०॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंसे क्षीणकषायवीतरागछबस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २२१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें क्षीणकषायवीतरागछग्नस्थोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ २२३ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ २२४ ॥

१ चत्वारः क्षपकाः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ अप्रमत्तसंयताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ६.

३ प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

४ तंबतासंबताः (अ-) संख्येयग्रनाः । स. सि. १, ८,

कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादो । को गुणगारो ? पलिदो-वमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ २२५ ॥

कुदो ? पहाणीकयदेवअसंजदसम्मादिद्विरासित्तादो । को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जदिभागो ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्ठाणे सम्मत्त-प्याबहगमोघं ॥ २२६ ॥

जधा ओविम्ह एदेसि सम्मत्तपावहुअं परुविदं, तथा परुवेदव्यमिदि वृत्तं होदि।
एवं तिसु अद्धासु ॥ २२७ ॥
सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ २२८ ॥
स्ववा संस्वेजजगुणा ॥ २२९ ॥
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

क्योंकि, उनका परिमाण पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल-प्रमाण है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असं-ख्यातगुणित हैं ॥ २२५ ॥

क्योंकि, यहांपर असंयतसम्यग्दिष्ट देवोंकी राशि प्रधानतासे स्वीकार की गई है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है॥ २२६॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी प्ररूपण करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

इसी प्रकार मित, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २२७ ॥

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २२८ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२९ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ असंयतसम्यग्दष्टयः (अ-) संख्येयग्रणाः । सः सिः १,८.

मणपन्जवणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा । ।। २३०॥

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तित्तया चेव ॥ २३१ ॥ ख्वा संखेज्जगुणां ॥ २३२ ॥ खीणकसायवीदरागछदुमत्था तित्तया चेव ॥ २२३ ॥ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणां ॥ २३४ ॥ को गुणगारे। १ संखेज्जरूवाणि । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ २३५ ॥ को गुणगारे। १ दोण्णि रूवाणि । पमत्त-अप्पमत्तसंजदहाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥२३६॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २३० ॥

उपग्रान्तकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३१ ॥
।शान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३२ ॥
।णकषायवीतरागछबस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३३ ॥
. सूत्र सुगम है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें श्लीणकषायवीतरागछबस्थोंसे अक्षपक और अनुपशामक अव्रमत्तंसयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात रूप गुणकार है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥२३५॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २३६ ॥

१ मनःपर्ययज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपशामकाः। सःसिः १,८ तेषां संख्या १०। गो जीः ६३००

२ चत्वारः क्षपकाः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८. तेषां संख्या २० । गो. जी. ६३००

३ अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

४ प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

उवसमसेडीदो ओदिणाणं' उवसमसेढिं चढमाणाणं वा उवसमसम्मत्तेण थोवाणं जीवाणमुवलंभा ।

खइयसम्माइट्ठी संखेजजगुणा ॥ २३७ ॥
ग्वह्यसम्मत्तेण मणपव्जवणाणिम्रणिवराणं बहूणमुबलंमा ।
वेदगसम्मादिट्ठी संखेजजगुणा ॥ २३८ ॥
सुगममेदं ।
एवं तिसु अद्धासु ॥ २३९ ॥
सव्वत्थोवा उवसमा ॥ २४० ॥
खवा संखेजजगुणा ॥ २४१ ॥
एदाणि तिण्णि सुनाणि सुगमाणि, बहुसो पर्विदनादो ।
केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली प्रवेसण्

केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ २४२ ॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीसे उतरनेवाले, अथवा उपरामश्रेणीपर चढ़नेवाले मनःपर्यय-ज्ञानी थोड़े जीव उपरामसम्यक्त्वके साथ पाये जाते हैं।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि-योंसे श्लायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। २३७ ।।

क्योंकि, उक्त गुणस्थानोंमें श्लायिकसम्यक्त्वके साथ बहुतसे मनःपर्ययज्ञानी मुनिवर पाये जाते हैं।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २३९॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २४० ॥
उपशामक जीवोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २४१ ॥
ये तीनों सूत्र सुगम हैं, क्योंकि, वे बहुत बार प्ररूपण किये जा चुके हैं ।
केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों
ही तुल्य और तावन्मात्र ही हैं ॥ २४२ ॥

<sup>्</sup> अ-कप्रत्योः ' ओहिणाणं ' आप्रती ' ओधिणाणं ं इति पाठः ।

तुल्ला तित्तया सहा हेउ-हेउमंतभावेण जोजेयच्या । तं कधं १ जेण तुल्ला, तेण तित्तया ति । केतिया ते १ अङ्कत्तरसयमेत्ता ।

सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संखेजजगुणां ॥ २४३ ॥

पुन्यकोडिकालिह संचयं गदा सजोगिकेविलणो एगसमयपवेसगेहितो संखेडज-गुणा, संखेडजगुणेण कालेण मिलिद्चादो ।

एवं णाणमगगणा समता।

संजमाणुवादेण संजदेसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ २४४ ॥

कुदो ? चउवण्णपमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ सुगममेदं।

खवा संखेजजगुणा ॥ २४६॥

तुल्य और तावन्मात्र, ये दोनों शब्द हेतु हेतुमद्भावसे सम्बन्धित करना चाहिए। शंका – वह कैसे ?

समाधान—चूंकि, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली परस्पर तुल्य हैं, इसलिए वे तावन्मात्र अर्थात् पूर्वोक्त प्रमाण हैं।

शंका-व कितने हैं ?

समाधान—वे एक सौ आठ संख्याप्रमाण है।

केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२४३॥ पूर्वकोटीप्रमाण कालमें संचयको प्राप्त हुए सयोगिकेवली एक समयमें प्रवेश करनेवालोंकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, वे संख्यातगुणित कालसे संचित हुए हैं।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उप-शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २४४ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

संयतोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४५ ॥ यह सूत्र सुगम है।

संयतोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥२४६॥

१ देवत्ब्रानिषु अयोगदेवत्निन्यः सयोगदेवत्निः संख्येयग्रणाः । स. स्नि. १, ८.

को गुणगारो १ दोण्णि रूवाणि । किं कारणं १ जेण णाण-वेदादिसन्ववियप्पेसु उवसमसे डिं चंतजीविहितो खवगसे डिं चंतजीवि दुगुणा ति आइरिओविदेसादो । एग-समएण तित्थयरा छ खवगसे डिं चंति । दस पत्ते यबुद्धा चंति, बोहियबुद्धा अहुत्तर-सयमेत्ता, सग्गच्चुआ तित्था चेव । उक्कस्सोगाहणाए दोण्णि खवगसे डिं चंति, जहण्णोगाहणाए चत्तारि, मिन्झमोगाहणाए अहु । पुरिसवेदेण अहुत्तरसयमेत्ता, णउंसय-वेदेण दस, इत्थिवेदेण वीसं । एदेसिमद्धमेत्ता उवसमसे डिं चंति ति घेत्तव्वं ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ केत्रिया ? अद्वृत्तरसयमेत्रा । कुदो ? संजमसामण्णविवक्खादो ।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है। शंका--क्षपकोंका गुणकार दो होनेका कारण क्या है ?

समाधान—चूंकि, ज्ञान, वेद आदि सर्व विकल्पोंमें उपरामश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोंसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीव दुगुणे होते हैं, इस प्रकार आचायौंका उपदेश पाया जाता है।

एक समयमें एक साथ छह तीर्थंकर क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। दश प्रत्येकबुद्ध, एक सी आठ बोधितबुद्ध और स्वर्गसे च्युत होकर आये हुए उतने ही जीव अर्थात् एक सी आठ जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। उत्कृष्ट अवगाहनावाले दो जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। उत्कृष्ट अवगाहनावाले दो जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। जघन्य अवगाहनावाले चार और ठीक मध्यम अवगाहनावाले आठ जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। पुरुपवेदके उद्यके साथ एक सौ आठ, नपुंसकवेदके उद्यसे दश और स्तिवेदके उद्यसे वीस जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। इन उपर्युक्त जीवोंके आधे प्रमाण जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

संयतों में श्लीणकषायवीतरागछग्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। २४७॥ शंका—श्लीणकषायवीतरागछग्रस्थ कितने होते हैं ?

समाधान—एक सौ आठ होते हैं, क्योंकि, यहांपर संयम-सामान्यकी विवक्षा की गई है।

१ दो चेबुक्कोसाए चउर जहनाए मञ्चिमाए उ । अहाहियं सयं खलु सिड्झह ओगाहणाह तहा ॥ प्रवच द्वा. ५०, ४७५.

२ होंति खवा इगिसमये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य । उक्तस्सेणहुत्तरसयप्पमा सग्गदो य चुदा ॥ पत्तेयबुद्धतित्थयरिथणउंसयमणोहिणाणज्ञदा । दसङक्षवीसदमवीसद्वावीसं जहाकमसो ॥ जेडावरबहुमिक्सिमओगाहणगा द्व चारि अद्वेव । जुगवं हवंति खवगा उवसमगा अद्भमेदेसि ॥ गो. जी. ६२९-६३१.

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुला तित्तया चेव ॥ २४८ ॥

सुबोज्झमेदं ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ २४९ ॥

कुदो ? एगसमयादो संचयकालसमूहस्स संखेज्जगुणत्तुवलंभा।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २५०॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया। एत्थ ओघकारणं चितिय वत्तव्वं।

पमत्तसंजदा संखेजजगुणा ॥ २५१ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि रूवाणि ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्ठाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥२५२॥ कदो १ अंतोग्रहुत्तसंचयादो।

खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २५३ ॥

संयतोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तस्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संयतोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं।। २४९।। क्योंकि, एक समयकी अपेक्षा संचयकालका समूह संख्यातगुणा पाया जाता है। संयतोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगीणत हैं।। २५०।।

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। यहांपर राशिके ओघके समान होनेका कारण चिन्तवन कर कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि दोनों स्थानोंपर संयम-सामान्य ही विवक्षित है (देखो सूत्र नं. ८)।

संयतोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५१ ॥
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्यमम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २५२ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५३॥

कुदो ? प्रव्वकोडिसंचयादो । वेदगसम्मादिडी संखेज्जगुणा ॥ २५४ ॥ खओवसमियसम्मत्तादो । एवं तिसु अद्धासु ॥ २५५ ॥ सव्वत्थोवा उवसमा ॥ २५६ ॥ खवा संखेज्जगुणा ॥ २५७ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

सामाइयच्छेदोवहुावणसुद्धिसंजदेसु दोसु अद्धासु उवसमा पवे-सणेण तुह्या थोवां ॥ २५८ ॥

खवा संखेज्जगुणां ॥ २५९ ॥ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेजजगुणा ।। २६० ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगृणित हैं ॥ २५४॥

क्योंकि, वेदकसम्यग्दिष्योंके क्षायोपशमिक सम्यक्तव होता है ( जिसकी प्राप्ति सुलभ है )।

इसी प्रकार संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २५५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। २५६ ।। उपञ्चामकोंसे क्षपक जीव संख्यातग्राणित हैं ॥ २५७ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनाश्चाद्धिसंयतोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण. इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २५८ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५९ ॥

क्षपकोंसे अक्षपक और अनुप्रधामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगृणित हैं ॥ २६०॥

१ संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशाद्धसंयतेषु द्वयोरपशमकयोस्तुल्यसंख्या । सः सि. १, ८.

२ ततः संख्येयगुणौ क्षपकौ । स. सि. १, ८.

३ अप्रमत्ताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

पमत्तसंजदा संखेजगुणां ॥ २६१ ॥
एदाणि सुनाणि सुनाणि ।
पमत्त-अप्पमत्तसंजदृशणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिष्टी ॥२६२॥
कृदो १ अंतोम्रहुत्तसंचयादो ।
खइयसम्मादिष्टी संखेजजगुणा ॥ २६३ ॥
पुच्चकोडिसंचयादो ।
वेदगसम्मादिष्टी संखेजजगुणा ॥ २६४ ॥
खओवसियसम्मत्तदो ।
एवं दोसु अद्धासु ॥ २६५ ॥
सञ्वत्थोवा उवसमा ॥ २६६ ॥
सञ्वत्थोवा उवसमा ॥ २६६ ॥
एदाणि तिण्णि वि सुनाणि सुगमाणि ।

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६१ ॥ ये सूत्र सुगम हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनाद्यद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें उपशमसम्यग्दिष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २६२ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। २६३॥ क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६४ ॥

क्योंकि, वेदकसम्यग्दिष्योंके क्षायोपशामिक सम्यक्त्व होता है (जिसकी प्राप्ति सुलभ है)।

इसी प्रकार उक्त जीवोंका अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २६५ ॥

उक्त जीवोंमें उपशामक सबसे कम हैं ॥ २६६ ॥ उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ २६७ ॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ प्रमचाः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ४.

परिहारसुद्धिसंजदेसु सव्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदां ॥ २६८ ॥ सुगममेदं।

पमत्तसंजदा संखेजजगुणां ।। २६९ ॥ को गुणगारा १ दो रूवाणि।

पमत्त-अपमत्तसंजदट्ठाणे सञ्बत्थोवा खइयसम्मादिट्ठी ॥२७०॥ इदो ? खइयसम्मत्तस्स पउरं संभवाभावा ।

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ।। २७१।।

कुदो ? खओवसमियसम्मत्तस्य पउरं संभवादो । एतथ उवसमसम्मत्तं णितथ, तीसं वासेण विणा परिहारसुद्धिसंजमस्य संभवाभावा । ण च तेत्तियकालस्रुवसमसम्मत्त् त्तस्यावद्वाणमितथ, जेण परिहारसुद्धिसंजमेण उवसमसम्मत्तससुवलद्धी होज ? ण च परिहारसुद्धिसंजमछद्दंतस्य उवसमसेडीचडणद्वं दंसणमोहणीयस्सुवसामण्णं पि संभवद्द, जेणुवसमसेडिम्हि दोण्हं पि संजोगो होज ।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ २६८ ॥ यह सूत्र सुगम है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६९ ॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७० ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वका प्रचुरतासे होना संभव नहीं है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्टिष्टियोंसे वेदकसम्यग्टिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २७१ ॥

क्योंकि, श्रायोपशमिकसम्यक्तवका प्रचुरतासे होना संभव है। यहां परिहारशुद्धि-संयतोंमें उपशमसम्यक्तव नहीं होता है, क्योंकि, तीस वर्षके विना परिहारशुद्धिसंयमका होना संभव नहीं है। और न उतने काल तक उपशमसम्यक्तवका अवस्थान रहता है, जिससे कि परिहारशुद्धिसंयमके साथ उपशमसम्यक्तवकी उपलिध हो सके? दूसरी बात यह है कि परिहारशुद्धिसंयमको नहीं छोड़नेवाले जीवके उपशमश्रेणीपर चढ़नेके लिए दर्शनमोहनीयकर्मका उपशमन होना भी संभव नहीं है, जिससे कि उपशम-श्रेणीमें उपशमसम्यक्तव और परिहारशुद्धिसंयम, इन दोनोंका भी संयोग हो सके।

१ परिहासनिश्चाद्विसंपतेनु अप्रमचेन्यः प्रमचाः संस्थेयुग्रमाः । सः सिः १, ८.

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयउवसमा थोवा

कुदो ? चउवण्णपमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणां ॥ २७३ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

जधाक्वादविहारसुद्धिसंजदेसु अकसाइभंगों ॥ २७४ ॥

जधा अकसाईणमण्याबहुगं उत्तं तथा जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदाणं पि कादव्य-मिदि उत्तं होदि ।

संजदासंजदेसु अप्पाबहुअं णित्थं ॥ २७५ ॥ एयपदत्तादो । एत्थ सम्मत्तपाबहुअं उच्चदे । तं जहा— संजदासंजदट्ठाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिट्ठी ॥ २७६ ॥ इद्धे । संखेज्जपमाणत्तादो ।

स्वक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें स्वक्ष्मसाम्परायिक उपशामक जीव अल्प हैं॥ २७२॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं॥ २७३॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

यथाख्यातिवहारशुद्धिसंयतोंमें अल्पबहुत्व अकषायी जीवोंके समान है।। २७४॥ जिस प्रकार अकषायी जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यथाख्यात-विहारशुद्धिसंयतोंका भी अल्पबहुत्व करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

संयतासंयत जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ २७५ ॥

क्योंकि, संयतासंयत जीवोंके एक ही गुणस्थान होता है। यहांपर सम्यक्त्व-सम्बन्धी अल्पबहुत्व कहते हैं। वह इस इस प्रकार है-

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७६ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात ही है।

१ सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उपशमकेन्यः क्षपकाः संख्येयग्रणाः । स. सि. १,८०

२ यथाख्यातविहारग्रुद्धिसंयतेषु उपशान्तकषायेभ्यः क्षीणकषायाः संख्येयगुणाः । अयोगिकेविकनस्तावन्त पुरा सयोगिकेविकनः संख्येयगुणाः । स. सि. १,८०

३ संवतासंयतानां नास्त्यत्यनहृत्वय् । सः प्रि

#### उवसमसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ २७७ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २७८ ॥ को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिद्ण वत्तव्वं । असंजदेसु सब्बत्थोवा सासणसम्मादिद्वी ।। २७९ ॥ कदो ? छावलियसंचयादो । सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ।। २८०।। क्रदो ? संखेज्जावलियसंचयादो । असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ।। २८१ ॥ को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो । कदो ? साभावियादो ।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-ग्रणित हैं ॥ २७७ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण जानकर कहना चाहिए। (देखो सूत्र नं. २०)।

> असंयतोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७९ ॥ क्योंकि, उनका संचयकाल छह आवलीमात्र है।

असंयतोंमं सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्निध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २८० ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल संख्यात आवलीप्रमाण है।

असंयतोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८१ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

१ असंयतेषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । स. सि. १, ८.

२ सम्यग्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

३ असंयतसम्यन्द्रष्ट्रयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

## मिच्छादिट्टी अणंतगुणां ॥ २८२ ॥

को गुणगारे। ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्त्रजीवरासिपढमवग्गमूलाणि । कुदो ? साभावियादो ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२८३॥ इदो १ अंतोम्रहत्तसंचयादो ।

खइयसम्मादिट्टी असंबेज्जगुणा ॥ २८४ ॥

कुदो ? सागरोवमसंचयादो । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? साभावियादो ।

वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २८५ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? साभावियादो ।

एवं संजममग्गणा समत्ता ।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ।।२८२।। गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्य-ग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८४ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल सागरोपम है। गुणकार क्या है? आवलीका असं-ख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें शायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

१ मिष्यादृष्टयोऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १, ८.

## दंसणाणुवादेण चक्खुदंसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिहिणहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्या त्ति ओघं ॥ २८६ ॥

जधा ओघम्हि एदेसिमप्पाबहुगं परूविदं तथा एत्थ वि परूवेदव्वं, विसेसाभावा। विसेसपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि-

## णवरि चक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८७ ॥

को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ, सेडीए असंखेज्जिदभागमेत्ताओ। कुदो १ साभावियादो।

ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ २८८॥ केवल्रदंसणी केवलणाणिभंगों ॥ २८९॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि।

एवं दंसणमग्गणा समत्ता ।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें मिथ्यादृष्टिसे हेकर क्षीणकषायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ २८६ ॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानवर्ती जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए; क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है। अब चक्षुदर्शनी जीवोंमें सम्भव विशेषताके प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि चक्षुदर्शनी जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २८७ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण है । वे जगश्रेणियां भी जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं । इसका कारण क्या है ? ऐसा स्वभावसे है ।

अवधिदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २८८ ॥ केवलदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २८९ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

१ दर्शनानुवादेन चक्कुर्दर्शनिनां मनोयोगिवत् । अचक्कुर्दर्शनिनां काययोगिवत् । सः सिः १, ८०

२ प्रतिषु ' सेडीओ खनगसेडी असंखेडजदिमागो सेडीए ' इति पाठः ।

३ अबिधिदर्शनिनामविधिज्ञानिवत् । सः सिः १,८, ४ केवलदर्शनिनां केवलज्ञानिवत् । सः सिः १,८.

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु सन्व-तथोवा सासणसम्मादिद्वीं ॥ २९० ॥

सुगममेदं ।

सम्माभिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २९१ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २९२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? साभावियादो ।

मिन्छादिद्वी अणंतगुणा ॥ २९३ ॥

को गुणगारे। ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्वजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिहिहाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिही ॥ २९४ ॥

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोतलेक्यावाले जीवोंमें सासादनसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं॥ २९०॥

यह सूत्र सुगम है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावालोमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २९१ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

कृष्ण, नील और कापोतलेक्यावालोंमें सम्यग्निध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९२ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ २९३ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

कृष्ण, नील और कापोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्षायिक-सम्यग्दिष्ट सबसे कम हैं ॥ २९४ ॥

१ लेक्याउनादेन कृष्णनीलकापोतलेक्यानां असंयतनत् । स. सि. १, ८.

कुदो ? मणुसिकण्ह-णीललेस्सियसंखेज्जखइयसम्मादिष्टिपरिग्गहादो । उवसमसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। २९५ ।।

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागो । कुदो ? णेरइएसु किण्हलेस्सिएसु पलिदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तउवसमसम्मादिद्वीणमुवलंभा ।

वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ २९६ ॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जदिभागा । सेसं सुगमं ।

णवरि विसेसो, काउलेस्सिएसु असंजदसम्मादिड्डिडाणे सन्व-त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ २९७ ॥

कुदो ? अंतोम्रहुत्तसंचयादो ।

खइयसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ २९८ ॥

कुदो ? पढमपुढिविहिं संचिद्खइयसम्मादिद्विग्गहणादो । को गुणगारो ? आव-लियाए असंखेज्जदिभागो ।

क्योंकि, यहां पर कृष्ण और नीळळेश्यावाळे संख्यात श्लायिकसम्यग्दष्टि मनुष्योंका ग्रहण किया गया है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्षायिक-सम्यग्दिष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९५ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, कृष्ण-लेक्यावाले नारिकयोंमें पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंका सद्भाव पाया जाता है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपशम-सम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ २९६ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। रोष सूत्रार्थ सुगम है।

केवल विशेषता यह है कि कापोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २९७ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

कापोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्मसम्यद्दियोंसे क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९८ ॥

क्योंकि, यहां पर प्रथम पृथिवीमें संचित श्रायिकसम्यग्द्दि जीवोंका ग्रहण किया गया है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २९९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु सव्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ॥३००॥ कुदो १ संखेजजपरिमाणचादो ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ३०१ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। ३०२।।

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ३०३ ॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिदभागो । कुदो ? सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-माहिंदरासिपरिग्गहादो ।

कापोतलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्द्ष्टियोंसे वेदक-सम्यग्द्रष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९९ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं।। ३००॥ क्योंकि, उनका परिमाण संख्यात है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३०१ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ ३०२ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०३ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यहां पर सौधर्म रेशान और सनत्कुमार माहेन्द्र कल्पसम्बन्धी देवराशिको ग्रहण किया गया है।

१ तेजःपद्मलेश्यानां सर्वतः स्तोका अप्रमत्ताः । स. सि. १.८.

२ प्रमत्ताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८. ३ एवमितरेषां पंचेन्द्रियवत् । स. सि. १, ८.

## सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३०४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

# असंजदसम्मादिही असंखेजगुणा ॥ ३०५॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जिदिभागो । सेसं सुबोज्झं ।

## मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३०६॥

को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ, सेडीए असंखेज्जिदभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? घणंगुलस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेजाणि पदरंगुलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ ३०७॥

जधा ओघम्हि अप्पाबहुअमेदेसि उत्तं सम्मत्तं पडि, तधा एत्थ सम्मत्तपाबहुगं वत्तव्वमिदि वुत्तं होइ।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगृणित हैं ॥ ३०४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०६ ॥

गुणकार क्या है ? जगव्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीव्रमाण है। व्रतिभाग क्या है ? घनांगुलका असंख्यातवां भाग व्रतिभाग है, जो असंख्यात व्रतरांगुलव्रमाण है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥३०७॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व,कहना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

सुक्केस्सिएसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ।। ३०८ ॥

सुगममेदं।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३०९॥

कुदो ? चउवण्णपमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणां ॥ ३१० ॥

अड्डूत्तरसद्परिमाणत्तादो ।

स्वीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३११ ॥ सगममेदं।

संजोगिकेवली पवेसणेण तित्तया चेव ॥ ३१२॥ एदं पि सुगमं।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३१३॥

ग्रुक्कलेश्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २०८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

शुक्कलेक्यावालोंमें उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

ग्रुक्कलेश्यावालोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित

क्योंकि, उनका परिमाण एक सौ आठ है।

गुक्कलेक्यावालोंमें श्लीणकषायवीतरागछग्नस्थ जीव पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं।।३११।। यह सूत्र सुगम है।

शुक्कलेक्यावालोंमें सयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥ यह सूत्र भी सुगम है।

शुक्कलेश्यावालोंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥३१३॥

१ ग्रुक्ठलेश्यानां सर्वतः स्तोका उपशमकाः । स. सि. १,८.

२ क्षपकाः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८. ३ सयोगकेवालिनः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारो ? ओघसिद्धो।

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणां ॥ ३१४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ३१५ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेजगुणा ।। ३१६॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ।। ३१७।।

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ।। ३१८ ॥

गुणकार क्या है ? ओघमें बतलाया गया गुणकार ही यहांपर गुणकार है । गुक्कलेक्यावालोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३१४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

शुक्कलेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३१५॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

शुक्कलेश्यावालोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३१६॥
गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके
असंख्यात प्रथम वर्गमुळप्रमाण है।

शुक्कलेश्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३१७ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । गुक्कलेक्यावालोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३१८ ॥

१ अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १,८.

३ संयतासंयताः (अ-) संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

४ सासादनसम्यन्द्रष्टयः (अ-) संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

५ सम्यग्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारो १ संखेज्जा समया।

मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ ३१९॥
को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जिदमागो।
असंजदसम्मादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ ३२०॥
आरणच्चुदरासिस्स पहाणत्तपरियप्पणादो।
असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी॥ ३२१॥
कुदो १ अतोग्रहुत्तसंचयादो।
खह्यसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३२२॥
को गुणगारो १ आवित्याए असंखेज्जिदमागो।
वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३२३॥
खओवसियसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३२३॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

ग्रुक्कलेक्यावालोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुक्कलेश्यावालोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३२०॥

क्योंकि, यहांपर आरण-अच्युतकल्पसम्बन्धी देवराशिकी प्रधानता विवक्षित है। शुक्कलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं॥ ३२१॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहूर्त है।

गुक्कलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्टयोंसे क्षायिक-सम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३२२ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुक्ललेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंसे वेदक-सम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ३२३ ॥

क्योंकि, वेदकसम्यग्दृष्टियोंके क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है (जिसकी प्राप्ति सुलभ है)।

१ मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयग्रणाः (१) । स. सि. १,८.

#### संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्तपाबहुगमोघं ॥ ३२४ ॥

जधा एदेसिमोधम्हि सम्मत्तप्पाबहुगं वृत्तं, तहा वत्तव्वं । एवं तिसु अद्वासु ॥ ३२५ ॥ सन्वत्थोवा उवसमा ॥ ३२६ ॥ खवा संखेजजगुणा ॥ ३२७ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । एवं लेस्सामग्गणां समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छाइही जाव अजोगिकेवाले ति ओघं ।। ३२८ ॥

एत्थ ओघअप्पाबहुअं अणूणाहियं वत्तव्वं ।

गुक्ललेश्यावालोंमें संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबह्नत्व ओघके समान है ॥ ३२४ ॥

जिस प्रकार इन गुणस्थानोंका ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए।

इसी प्रकार शुक्ललेश्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्व-सम्बन्धी अल्पबहुत्व है।। ३२५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। ३२६।। उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३२७॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार लेक्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादसे भन्यसिद्धोंमें मिथ्याद्दिसे लेकर अयोगिकेवली गुण-स्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३२८ ॥

यहांपर ओघसम्बन्धी अल्पबहुत्व हीनता और अधिकतासे रहित अर्थात् तत्प्रमाण ही कहना चाहिए।

१ अ-आप्रत्योः ' लेस्समगगा ' इति पाठः ।

२ भव्याद्यवादेन भव्यानां सामान्यवत् । स. सि. १,८.

#### अभवसिद्धिएसु अप्पाबहुअं णित्थं ॥ ३२९॥ इदो १ एगपदत्तादो ।

एवं भवियमग्गणा समत्ता ।

#### सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु ओधिणाणिभंगो ॥ ३३०॥

जधा ओधिणाणीणमप्पाबहुगं परूविदं, तधा एत्थ परूवेदन्वं । णवरि सजोगि-अजोगिपदाणि वि एत्थ अत्थि, सम्मत्तसामण्णे अहियारादे। ।

खइयसम्मादिद्वीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ।। ३३१ ॥

तप्पाओग्गसंखेज्जपमाणत्तादो । उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३२ ॥ सुगममेदं ।

अभन्यसिद्धोंमें अल्पबहुत्व नहीं है।। ३२९।। क्योंकि, उनके एक मिथ्यादि गुणस्थान ही होता है। इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवाद्से सम्यग्दिष्ट जीवोंमें अल्पबहुत्व अवधिज्ञानियोंके समान है। । ३३०॥

जिस प्रकार ज्ञानमार्गणामें अवधिज्ञानियोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दो गुणस्थानपद यहांपर होते हैं, क्योंकि, यहांपर सम्यक्त्वसामान्यका अधिकार है।

क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३३१॥

क्योंकि, उनका तत्प्रायोग्य संख्यात प्रमाण है।

क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही

यह सूत्र सुगम है।

\_\_\_\_\_

१ अभव्यानां नास्त्यल्पबहुत्वम् । स. सि. १, ८.

२ सम्यक्त्वात्रवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपश्वमकाः । स. सि. १,८.

३ इतरेषां प्रमत्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८,

ंखवा संवेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ ३३५॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३३६॥ गुणगारो ओघसिद्धो, खइयसम्मत्तविरहिदसजोगीणमभावा । अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३३७ ॥ को गुणगारो ? तप्पाओग्गसंखेज्जरूवाणि । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३३८ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें उपज्ञान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-ग्रणित हैं ॥ ३३३ ॥

श्वीणकषायवीतरागछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३४ ॥ सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३५ ॥

ये सुत्र सुगम हैं।

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३३६ ॥

यहांपर गुणकार ओघ कथित है, क्योंकि, श्लायिकसम्यक्त्वसे रहित संयोगि-केवली नहीं पाये जाते हैं।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ३३७ ॥

गुणकार क्या है ? अप्रमत्तसंयतोंके योग्य संख्यातरूप गुणकार है। क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३३८ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

संजदासंजदा संखेजजगुणां ॥ ३३९॥ मणुसगदिं मोत्तृण अण्णत्थ खइयसम्मादिद्विसंजदासंजदाणमभावा। असंजदसम्मादिद्वी असंखेजजगुणां ॥ ३४०॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढम-वग्गमृलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्याणे खइय-सम्मत्तस्य भेदो णित्थ ॥ ३४१ ॥

एदस्स अहिप्पाओ- जेण खड्यसम्मत्तस्स एदेसु गुणद्वाणेसु भेदो णित्थ, तेण णित्थ सम्मत्तपाबहुर्गं, एयपयत्तादो । एसो अत्थो एदेण परूविदो होदि ।

वेदगसम्मादिहीसु सन्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ।। ३४२॥ कुदो १ तप्पाओग्गसंखेजपमाणत्तादो ।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३३९॥ क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जींबोंका अभाव है ।

क्षायिकसम्यग्द्दियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३४० ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्वका भेद नहीं है ॥ ३४१ ॥

इस सूत्रका अभिप्राय यह है कि इन असंयतसम्यग्दि आदि चारों गुणस्थानों में क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है, इसिटिए उनमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्प-बहुत्व नहीं है, क्योंकि, उन सबमें क्षायिकसम्यक्त्वरूप एक पद ही विविक्षित है। यह अर्थ इस सूत्रके द्वारा प्ररूपित किया गया है।

वेद्कसम्यग्दृष्टियोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ ३४२ ॥ क्योंकि, उनका तत्प्रायोग्य संख्यातरूप प्रमाण है।

१ ततः संयतासंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

३ क्षायोपशमिकसम्यग्दधिषु सर्वतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । स. सि. १, ८.

#### पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ३४३ ॥

को गुणगारो १ दो रूवाणि।

#### संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ॥ ३४४ ॥

को गुणगारो १ पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

## असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ ३४५ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो ।

#### असंजदसम्मादिहि संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे वेदग-सम्मत्तस्स भेदो णित्थ ॥ ३४६॥

एत्थ भेदसद्दे। अप्पाबहुअपज्जाओ घेत्तव्यो, सद्दाणमणेयत्थत्तादो । वेदगसम्मत्तस्स भेदो अप्पाबहुअं णत्थि त्ति उत्तं होदि ।

वेद्कसम्यग्दिष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।।३४३।।
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३४४॥
गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

वेदकसम्यग्दष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त-संयत गुणस्थानमें वेदकसम्यक्त्वका भेद नहीं है ॥ ३४६॥

यहांपर भेद शब्द अल्पबहुत्वका पर्यायवाचक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह अर्थ कहा गया है कि इन गुणस्थानोंमें वेदकसम्यक्त्वका भेद अर्थात् अल्पबहुत्व नहीं है।

१ प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ संयतासंयताः (अ-) संख्येयग्रणाः स. सि. १, ८.

३ असंयतसम्यग्दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

उवसमसम्मादिट्टीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुहा थोवा ।। ३४७ ।।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तित्तया चेव ॥ ३४८ ॥ अप्पमत्तसंजदा अणुवसमा संखेजजगुणां ॥ ३४९ ॥ एदाणि सुनाणि सुनमाणि । पमत्तसंजदा संखेजजगुणां ॥ ३५० ॥

को गुणगारो ? दो रूत्राणि।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३५१ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

#### असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३५२ ॥

उपश्चमसम्यग्द्दियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३४७॥

उपञ्चान्तकपायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३४८ ॥ उपञ्चान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे अनुपञ्चामक अप्रमत्तंसयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३४९ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

उपश्मसम्यग्द्याप्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

उपश्चमसम्यग्द्याष्टियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३५१ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुळप्रमाण है।

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासयतोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३५२ ॥

१ औपशमिकसम्यग्दष्टीनां सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाः । स. सि. १, ८.

२ अप्रमत्ताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८. ३ प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

४ संयतासंयताः ( अ- ) संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

५ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदहाणे उव-समसम्मत्तस्स भेदो णित्थि ॥ ३५३॥

सुगममेदं।

सासणसम्मादिहि-सम्मा(मिच्छादिहि)-मिच्छादिहीणं णित्थ अप्पा-बहुअं ।। ३५४ ॥

कुदो ? एगपदत्तादो ।

एवं सम्मत्तमग्गणा समता।

सिण्णयाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव खीणकसाय-वीदरागछदुमत्था ति ओघं ॥ ३५५॥

जधा ओघम्हि अप्पाबहुगं परूविदं तथा एत्थ परूवेदव्वं, सण्णित्तं पिंड उह-यत्थ भेदाभावा । विसेसपदुप्पायणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त-संयत गुणस्थानमें उपशमसम्यक्त्वका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५३॥

यह सूत्र सुगम है।

सासादनसम्यग्द्दाष्ट, सम्यग्मिथ्याद्दाष्ट और मिथ्याद्दाष्ट जीवोंका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५४॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके जीवोंके एक गुणस्थानरूप ही पद है। इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्रीणकषाय-वीतरागछद्मस्थ गुणस्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३५५ ॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहां पर भी प्ररूपण करना चाहिए, क्योंकि, संज्ञित्वकी अपेक्षा दोनों स्थानोंपर कोई भेद नहीं है। अब संज्ञियोंमें संभव विशेषके प्रतिपादनके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ शेषाणां नास्त्यत्पबहुत्वम्, विपक्षे एकैकग्रणस्थानम्रहणात् । स. सि. १, ८.

२ संज्ञातवादेन संज्ञिनां नुसूर्दर्शनिवत् । स. सि. १,८.

#### णवरि मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३५६ ॥

ओघमिदि वुत्ते अणंतगुणत्तं पत्तं, तिण्णरायरणद्वं असंखेजगुणा इदि उत्तं । गुण-गारो पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदि-भागमेत्ताओं ।

असण्णीसु णित्थ अप्पाबहुअं ।। ३५७ ॥ इदो १ एगपदत्तादो ।

एवं सिण्णमग्गणा समत्ता ।

आहाराणुवादेण आहारएसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ ३५८ ॥

चउवण्णपमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३५९ ॥ सुगममेदं।

विशेषता यह है कि संज्ञियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असं-ख्यातगुणित हैं ॥ ३५६ ॥

उपर्युक्त सूत्रमें 'ओघ' इस पदके कह देने पर असंयतसम्यग्दिष्टयोंसे संज्ञी मिथ्यादिष्ट जीवोंके अनन्तगुणितता प्राप्त होती थी, उसके निराकरणके लिए इस सूत्रमें 'असंख्यातगुणित हैं' ऐसा पद कहा है। यहां पर गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है।

असंज्ञी जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ।। ३५७ ।।

्क्योंकि, उनमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है।

इस प्रकार संश्चिमार्गणा समाप्त हुई।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३५८॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

आहारकोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।।३५९।। यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' अणंतरे गुणत्तं ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' असंखेज्जदि ' इति पाठः ।

३ असंक्षिनां नास्त्यल्पबहुत्वम् । स. सि. १,८.

४ आहाराद्यवादेन आहारकाणां काययोगिवत् । स. सि. १, ८.

खवा संखेजजगुणा ॥ ३६० ॥ अडुत्तरसदपमाणतादो ।

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३६१ ॥ सुगममेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३६२ ॥ सजोगिकेवली अद्धं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३६३ ॥ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३६४ ॥ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३६५ ॥ एदाणि सुनाणि सुनमाणि ।

संजदासंजदा असंखेजजगुणा ।। ३६६ ॥ को गुणगारो १ पछिदोनमस्स असंखेजदिभागो।

सासणसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ३६७ ॥ सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ ३६८ ॥

आहारकोंमें उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६० ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सौ आठ है।

आहारकोंमें श्रीणकषायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

आहारकोंमें सयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६२॥ सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३६३॥

सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ३६४ ॥

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६५ ॥ ये सूत्र सुगम हैं।

आहारकों में प्रमत्तसंयतों संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६६ ॥ गुणकार क्या है १ पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है । आहारकों में संयतासंयतों से सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६८ ॥ सासादनसम्यग्दृष्टियों से सम्यग्निध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६८ ॥ असंजदसम्मादिडी असंखेजगुणा ॥ ३६९ ॥ मिच्छादिडी अणंतगुणा ॥ ३७० ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ ३७१॥

एवं तिसु अद्धासु ॥ ३७२ ॥ सव्वत्थोवा उवसमा ॥ ३७३ ॥ स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ ३७४ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । अणाहारएसु सञ्बत्योवा सजोगिकेवली ।। ३७५ ॥

कुदो ? सङ्घिपमाणत्तादो ।

अजोगिकेवली संखेज्जगुणा ।। ३७६ ॥

कुदो १ दुरूऊणछस्सदपमाणत्तादो ।

सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६९ ॥ असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ३७० ॥ ये सूत्र सुगम हैं ।

आहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३७१ ॥

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ।। ३७२ ।।

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। ३७३।।
उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। ३७४॥
ये सूत्र सुगम हैं।
अनाहारकोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं।। ३७५॥
क्योंकि, उनका प्रमाण साठ है।
अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिन संख्यातगुणित हैं॥ ३७६॥
क्योंकि, उनका प्रमाण दो कम छह सौ अर्थात् पांच सौ अठ्यानेव (५९८) है।

१ अनाहारकाणां सर्वतः स्तोकाः सयोगकेवालिनः । स. सि. १, ८.

२ अयोगकेवळिनः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

## सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ ३७७ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजजिन्नागो, असंखेजजाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

## असंजदसम्मादिद्वी असंखेजजगुणां ॥ ३७८ ॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेजजदिभागो ।

## मिच्छादिही अणंतगुणा ॥ ३७९॥

को गुणगारे ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सब्बजीवरासिपढमवग्गमूलाणि ।

#### असंजदसम्मादिहिद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३८०॥ कदो ? संखेज्जजीवपमाणत्तादो।

अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ ३७७ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

अनाहारकोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं।।३७९॥ गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित, सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्वमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३८० ॥

क्योंकि, अनाहारक उपरामसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रमाण संख्यात है।

१ सासादनसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

३ मिथ्यादृष्टयोऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १, ८.

## खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३८१ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

#### वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३८२ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमस्स पढमवग्गमूलाणि ।

( एवं आहारमग्गणा समता । )

#### एवमप्पाबहुगाणुगमो ति समत्तमणिओगदारं ।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३८१ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्य-ग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८२ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

( इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।)

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।



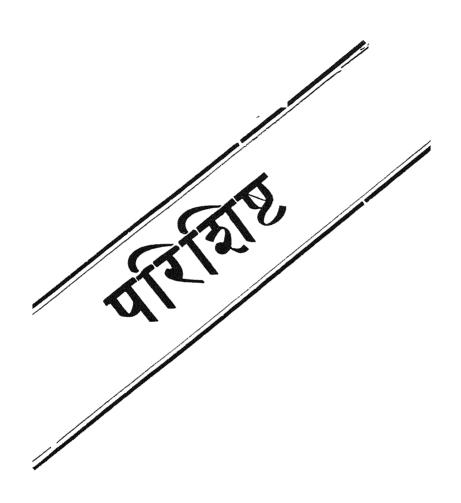

# अंतरपरूवणासुत्ताणि ।

| सूत्र | संख्या स                           | त्र                    | पृष्ठ      | सूत्र संख्य    | π                 | सूत्र                  |                 | पृष्ठ |
|-------|------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------|
| 8     | अंतराणुगमेण दुवि<br>ओघेण आदेसेण य  |                        | १          | ११ उक<br>देस्र |                   | अद्धपोग्गल             | ऽपरियद्वं       | १४    |
| २     | ओघेण मिच्छादिट्ट<br>चिरं कालादो हो | दे, णाणाजीवं           | -          | १२ चंदु        | ण्हमुवसामग        | गाणमंतरं<br>, णाणाजीवं |                 |       |
| _     | पडुच णतिथ अंतरं,                   |                        | 8          |                | _                 | मयं।                   |                 | १७    |
| ३     | एगजीवं पडुच्च ज                    | हण्णेण अंतो-           |            |                |                   | रपुधत्तं ।             | _               | १८    |
|       | मुहुत्तं ।                         |                        | 4          | १४ एग          | जीवं पडु∓         | व जहण्णेण              | ा अंतो-         |       |
| 8     | उक्कस्सेण वे छ                     | ावद्विसागरोव-          |            | मुहुः          | त्तं ।            |                        |                 | "     |
|       | माणि देख्णाणि ।                    |                        | ६          |                |                   | अद्धपोग्गल             | परियष्टं        |       |
| 4     | सासणसम्मादिहि-स                    |                        |            | देसूए          |                   |                        |                 | १९    |
|       | दिद्वीणमंतरं केवि                  | _                      |            | १६ चदु         | ण्हं खवग-अ        | <b>जोगिकेव</b> र्ल     | ोणमंत <b>रं</b> |       |
|       | होदि, णाणाजीवं प                   | डुच जहण्णेण            |            |                |                   | हो होदि, णा            |                 |       |
|       | एगसमयं।                            |                        | 9          | पडु            | ब जहण्णेण         | एगसमयं                 |                 | २०    |
| ६     | उक्कस्सेण पलिदो                    | वमस्स असं-             |            | १७ उक          | कस्सेण छम्        | मासं ।                 |                 | २१    |
|       | खेज्जदिभागो ।                      |                        | 6          | १८ एग          | जीवं पडु≆         | ा णत्थि                | अंतरं,          |       |
| 9     | एगजीवं पडुच्च ज                    | ाहण्णेण पलि-           |            | णिरं           | तरं।              |                        |                 | "     |
|       | दोवमस्स असंखेर्जा                  | देभागा, अंता-          |            | १९ सजे         | गिकेवलीण          | <b>ामंतरं</b>          | केवचिरं         |       |
|       | .मुहुत्तं ।                        |                        | 9          | काल            | <b>ठादो हो</b> दि | , णाणाजी               | वं पडुच         |       |
| C     | उक्कस्सेण अद्ध                     | <b>पोग्गलपरिय</b> ट्टं |            | णित            | थ अंतरं, ा        | णिरंतरं ।              |                 | "     |
|       | देख्णं ।                           | !                      | ११         | २० एग          | जीवं पडुः         | च णत्थि                | अंतरं,          | *     |
| 9     | असंजदसम्मादिद्विष                  | पहुंडि जाव             | 1          | गिरं           | तरं।              |                        |                 | **    |
|       | अप्पमत्तसंजदा ति                   | अंतरं केवचिरं          |            | २१ आवे         | रेसेण गदिय        | <b>ाणुवादेण</b>        | णिरय-           |       |
|       | कालादो होदि, णा                    |                        |            |                |                   | मिच्छादि।              |                 |       |
|       | णत्थि अंतरं, णिरंत                 | रं ।                   | १३         |                |                   | णमंतरं                 |                 |       |
| , 0   | एगजीवं पडुच्च ज                    | हण्णेण अंतो-           |            |                |                   | , णाणाजी               |                 |       |
|       | ग्रहुत्तं ।                        |                        | <u>"</u> 1 | पारि           | थ अंतरं,          | णिरंतरं ।              | 89 87 48 .<br>  | २२    |

| सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सूत्र                         | पृष्ठ            | सूत्र व | संख्या          | सूत्र                      | -               | <b>रि</b> ष्ठ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| २२ एगजीवं प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | डुच्च जहण्णेण  अ              | तो-              | ३२      | उक्कस्सेण       | ा पलिदे <del>ावमस्</del> स | । असंखे-        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 1                |         | <b>उजदिभा</b> र | ते ।                       |                 | २९            |
| २३ उक्कस्सेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तेत्तीसं सागरोवम              | ाणि              | ३३      | एगजीवं          | पडुच्च जहणो                | ण पलि-          |               |
| देस्रणाणि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | २३               |         |                 | असंखेजिदिभाग               | ोा, अंतो-       |               |
| २४ सासणसम्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गदिहि−सम्मामिच्ह              | ज्ञा−            |         | मुहुत्तं ।      |                            |                 | **            |
| दिङ्घीणमंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रं केवचिरं काल                | गदो              | ३४      |                 | सागरोवमं ति                |                 |               |
| होदि, णाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ााजीवं पडुच्च जह <sup>ृ</sup> | जेण              |         |                 | त्तारस् वावीस              |                 |               |
| एग्समयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                             | २४               |         | सागरोवम         | गाणि देस्रणाणि             | l               | **            |
| २५ उक्कस्सेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पिलदोवमस्स अ                  | संखे-            | ३५      |                 | गदीए वि                    |                 |               |
| न्जदिभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | "                |         | मिच्छादि        | हीणमंतरं                   | केवचिरं         |               |
| २६ एगजीवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पडुच्च जहण्णेण प              | ાજિ-             |         | _               | होदि,                      |                 |               |
| दोवमस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | असंखेज्जदिभा                  |                  |         | पडुच णि         | त्थ अंतरं, णिरं            | तरं।            | ३१            |
| अंतोम्रहुत्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                             | २५               | ३६      | एगजीवं          | पडुच्च जहण्णे              | ण अंतो-         |               |
| २७ उक्कस्सेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । तेत्तीसं सागरोवम            | गाणि             |         | मुहुत्तं ।      |                            | _               | "             |
| देख्रणाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             | २६               | ३७      | उक्कस्से        | ग तिण्णि पि                | <b>ऽदोवमाणि</b> |               |
| २८ पहमादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जाव सत्तमीए पुढ               | वीए              |         | देस्रणाणि       | 1                          |                 | ३२            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मिच्छादिहि-असं                |                  | ३८      |                 | म्मादिद्विप्पहुडि          |                 |               |
| सम्मादिर्द्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ोणमंतरं केवचिरं का            | लादो             |         | -               | जदा ति ओघं                 |                 |               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ाणाजीवं प <b>डुच्च</b> ए      |                  | ३९      | -               | तिरिक्ख-पंचिति             | · _             |               |
| अंतरं, णि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रंतरं ।                       | २७               |         |                 | <b>गंचिंदियतिरिक्</b> ग    |                 | _             |
| २९ एगजीवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पडुच्च जहणोण                  | अंतो-            |         |                 | <b>इंड्डीणमंतरं</b>        |                 | -             |
| मुहुत्तं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | **               |         |                 | होदि, णाणार्ज              |                 |               |
| ३० उक्कस्सेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग सागरोवमं वि                 | तेण्णि           |         |                 | नंतरं, णिरंतरं ।           | _               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | ाव <del>ीस</del> | 80      | _               | पडुच्च जहणं                | ोण अंतो-        | _             |
| तेत्तीसं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ।।गरोत्रमाणि देख्णा           | णि। ,,           |         | मुहुत्तं !      |                            | _               | ३८            |
| ३१ सासणस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मादिद्वि-सम्मामिन             | ন্তা–            | 88      |                 | ाण तिण्णि पति              | उदोवमाणि        | ſ             |
| the state of the s | तरं केवचिरं का                |                  |         | देस्रणाणि       | T I                        |                 | **            |
| होदि, ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ाणाजीवं पडुच जह               | [जीवा            | 8:      |                 | म्मादिद्वि–सम              |                 |               |
| एरासमर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ř I                           | २९               | I       | दिदीणमं         | तरं केवचिरं                | कालादो          | ı             |

| सूत्र | संख्या सूत्र                              | वृष्ठ      | सूत्र संख्या            | सूत्र                            |               | 58  |
|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-----|
|       | होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण             |            |                         | पडुच्च अंतरं।                    |               | ४६  |
|       | एगसमयं।                                   | ३८         |                         | व्च उभयदो वि                     |               |     |
| ४३    | उक्कस्सेण पिलदोवमस्स असंखे-               |            |                         | ारंतरं ।                         |               | 4.6 |
|       | ज्जदिभागो।                                | ३९         |                         | ोए मणुस-मणुसप                    |               | ′′  |
| 88    | एगजीवं पडुच्च जहणोण पलिदो-                |            | _, _,                   | सु मिच्छादिङ्की                  |               |     |
|       | वमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतो-               |            |                         | कालादो होदि,                     |               |     |
|       | मुहुत्तं ।                                | "          |                         | ाडुच्च णत्थि                     |               |     |
| ४५    | मुहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण तिण्णि परिदोवमाणि |            | णिरंतरं ।               |                                  | •             | 99" |
|       | पुव्यकोडिपुधत्तेणब्माहियाणि ।             | 80         | ५८ एगजीवं               | पडुच्च जहण्णेण                   | अंतो-         | • • |
| 8£    | असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं            |            | मुहुत्तं ।              |                                  |               | ४७  |
|       | कालादे। होदि, णाणाजीवं पडुच्च             |            |                         | ग तिण्णि पलिदो                   |               |     |
|       | णितथ अंतरं, णिरंतरं ।                     | 88         | देस्रणाणि               |                                  |               | 22  |
| ८७    | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-               |            | ६० सासणस                | म्मादिद्धि-सम्मार्               | मेच्छा-       |     |
|       | मुहुत्तं ।                                | ४२         | दिङ्घीणमं               | तरं केवचिरं व                    | <b>कालादी</b> |     |
| 85    | उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि               |            | होदि, ण                 | <b>ाणाजीवं प</b> डुच्च ज         | नहण्णेण       |     |
|       | पुव्यकोडिपुधत्तेणब्महियाणि ।              | 77         | एगसमर्थ                 | r 1                              |               | 89  |
| ४९    | संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं                  |            |                         | ण पलिदोवमस्स                     |               |     |
|       | कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च              |            | <b>ज्जिदि</b> भा        | गो ।                             |               | "   |
|       | णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।                    | ४३         | ६२ एगजीवं               | पडुच्च जहण्णेण                   | । पलि-        |     |
| 40    | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-               |            | -                       | असंखेज्जवि                       | -             |     |
|       | मुहुत्तं ।                                | 27         | ं अंतोम्रहु             | तं ।<br>ण तिण्णि पलिदे           |               | "   |
| ५१    | उक्कस्सेण पुव्यकोडिपुधत्तं ।              | 88         |                         |                                  |               |     |
| ५२    | पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणमंतरं             |            | पुन्वकोर्               | डेपुधत्तेणब्महिया                | णि ।          | 86  |
|       | केवचिरं कालादो होदि, णाणा-                |            |                         | ।म्मादिद्वीणमंतरं                |               |     |
|       | जीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,                  |            |                         | होदि, णाणाजीव                    | । पडुच        |     |
|       | णिरंतरं ।                                 | ४५         | i .                     | वंतरं, णिरंतरं ।                 |               | ५०  |
| ५३    | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-               |            | 1                       | पडुच्च जहण्णेण                   | अंतो-         |     |
|       | भवग्गहणं ।                                | <b>;</b> ; | मुहुत्तं ।              |                                  |               | "   |
| ५४    | उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज-                |            | ६६ उक्कस्से             | ण तिण्णि पलिदे                   | ावमाणि        | ,   |
|       | पोग्गलपरियद्वं ।                          | <b>;</b> ; | <sup> </sup> पुव्यकोर्ग | डे <mark>पुधत्तेणब्म</mark> हिया | णि ।          | 17  |

| सूत्र     | संख्या सूत्र                    | वृष्ठ |
|-----------|---------------------------------|-------|
| ६७        | संजदासंजद्प्पहुडि जाव अप्पमत्त- |       |
|           | संजदाणमंतरं केवचिरं कालादो      |       |
|           | होदि, णाणाजीवं पडुच्च णितथ      |       |
|           | अंतरं, णिरंतरं ।                | ५१    |
| ६८        | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-     |       |
|           | मुहुत्तं ।                      | "     |
| ६९        | उक्कस्सेण पुच्वकोडिपुधत्तं।     | ५२    |
| ७०        | चदुण्हम्रुवसामगाणमंतरं केवचिरं  |       |
|           | कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च    |       |
|           | जहण्णेण एगसमयं।                 | ५३    |
| १७        | उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।          | "     |
| ७२        | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-     |       |
|           | मुहुत्तं ।                      | 48    |
| ७३        | उक्कस्सेण पुन्वकोडिपुधत्तं ।    | "     |
| ७४        | चदुण्हं खवा अजोगिकेवलीणमंतरं    |       |
|           | केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं   |       |
|           | पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ।         | ५५    |
| ७५        | उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं।  | "     |
| ७६        | एगजीवं पडुच्च णितथ अंतरं,       |       |
|           | णिरंतरं ।                       | "     |
| <i>૭७</i> | सजोगिकेवली ओघं।                 | ५६    |
| ७८        | मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं     |       |
|           | कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च    |       |
|           | जहण्णेण एगसमयं ।                | "     |
| ७९        | उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे-     |       |
|           | ज्जदिभागो ।                     | "     |
| ८०        | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-   |       |
|           | भवग्गहणं ।                      | **    |
| ८१        | उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज-      |       |
|           | पोग्गलपरियद्वं ।                | 40    |

| वृष्ठ     | सूत्र र | तंख्या                  | सूत्र                      | -        | áâ          |
|-----------|---------|-------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| I         | ८२।     | एदं गदिं प              | इच्च अंतरं ।               |          | ५७          |
|           |         |                         | उभयदो वि                   | णित्थ    |             |
|           | ;       | अंतरं, णिरंत            | रं ।                       |          | "           |
| ५१        |         | -                       | देवेसु मिच्य               |          |             |
|           |         |                         | दिद्वीणमंत्रं              |          |             |
| "         |         |                         | दे, णाणाजीवं               | पडुच्च   |             |
| <b>५२</b> |         | णत्थि अंतरं             | _                          | 45       | "           |
|           |         | · .                     | च्च जहण्णेष                | ग अंतो-  |             |
| . 2       |         | प्रहुत्तं ।             | ^ •                        |          | ,,          |
| ५३        |         | _                       | एक्कत्तीसं                 | सागरा-   | ). <i>e</i> |
| "         |         | वमाणि देस्र             |                            | ^        | ५८          |
|           |         |                         | दिडि–सम्म                  |          |             |
| 48        |         |                         | केवचिरं                    | -        |             |
| "         | ł       |                         | जीवं पडुच्च                |          | . 0         |
|           | ļ.      | एगसमयं।                 | ~ ~ ~                      | _        | 49          |
|           | 1       | _                       | पलिदोवमस्स<br>'            | असख-     |             |
| 99        | 1       | ज्जदिभागो               | _                          | ~ ~ ~    | "           |
| "         | }       |                         | च्च जहण्णेण                | _        |             |
|           | }       |                         | खे <b>ज्जदिभागो</b>        | ा, अता-  |             |
| भ<br>५६   |         | मुहुत्तं <u>।</u>       |                            | ******** | "           |
| 14        | i       |                         | एक्कत्तीसं                 | सागरा-   | ξο          |
|           | 1       | वमाणि देसूए<br>अस्तास्य | गाण ।<br> -वाणवेंतर-जे     | ोटिसिय-  | 40          |
| "         | 1       |                         | ा-पाणक्यार ज<br>एपहुडि जाव |          |             |
| //        |         |                         | । न्युः उ<br>।वासियदेवेसु  |          |             |
| ,,        |         |                         | जदसम्मादिई                 |          |             |
|           |         |                         | <b>ञादे। हो</b> दि,        |          |             |
| ,,        |         |                         | णत्थि अंतरं,               |          | ६१          |
|           |         |                         | च्च जहण्णेष                |          |             |

"

६३

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

gg

| ९३ | उक्कस्सेण सागरोवमं पलिदोवमं  |    |
|----|------------------------------|----|
|    | वे सत्त दस चोहस सोलस अट्टारस |    |
|    | सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।      | ६१ |

९४ सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-दिद्वीणं सत्थाणोघं । ६२

९५ आणद् जाव णवगेवज्जविमाण-वासियदेवेसु मिच्छादिट्टिःअसं-जदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ।

९६ एगजीवं पड्डच जहण्णेण अंतो-म्रहुत्तं ।

९७ उक्कस्सेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छव्वीसं सत्ता-वीसं अद्वावीसं ऊणत्तीसं तीसं एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देस-णाणि।

९८ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा-दिद्वीणं सत्थाणमोघं । ६४

९९ अणुदिसादि जाव सन्त्रह्वसिद्धि-विमाणवासियदेवेसु असंजद-सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च (णुटिश) अंतरं, णिरंतरं।

१०० एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।

१०१ इंदियाणुवादेण एइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणा-जीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं। ६५

१०२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-

भवग्गहणं । ६५ १०३ उक्कस्सेण वे सागरोवमसह-स्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भ-हियाणि । ..

१०४ बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं। ६६

१०५ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं ।

१०६ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा। ,, १०७ एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्ज-

चाणं। ६७

१०८ सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं।

१०९ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं ।

११० उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे-ज्जदिभागो, असंखेज्जासंखे-ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पि-णीओ।

१११ बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय-तस्सेव पज्जत्त-अपञ्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं।

99

११२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-भवग्गहणं ।

११३ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज-

| सूत्र संख्या    | सूत्र                            | वृष्ठ      | सूत्र संख्या | सूत्र                           | . A                                     |
|-----------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| पोग्गलप         | रियष्टं ।                        | ६८         | याणि,        | सागरोवमसद्पु                    | धत्तं। ७१                               |
| ११४ पंचिंदिय    | -पंचिंदियपञ्जत्तएसु ।            | मे-        | १२५ चदुण्हं  | खवा अजो                         | गिकेवली                                 |
| च्छादिई         | ो ओर्घ ।                         | ६९         | ओघं          |                                 | <i>७७</i>                               |
| ११५ सासणस       | म्मादिद्धि-सम्मामिच्छ            | <b>T-</b>  | १२६ सजोि     | किवली ओषं।                      | <b>,,</b>                               |
| दिद्वीणमं       | तरं केवचिरं कालाव                | रें।       | १२७ पंचिति   | ्यअपज्जत्ताणं                   | बेइंदिय-                                |
| होदि, ण         | ा <mark>णाजीवं प</mark> डुच्च जह | <b>[</b> - |              | त्ताणं भंगो।                    | "                                       |
| ण्णेण एर        | ासमयं ।                          | "          | १२८ एदमि     | दियं पडुच्च अंत                 |                                         |
| ११६ उक्कस्सेप   | ण परिदोवमस्स असंखे               | [-         | १२९ गुणं प   | <b>डुच्च उभयदो</b> रि           |                                         |
| <b>ज्जदि</b> भा | गा ।                             | ,,         | अंतरं,       | णिरंतरं ।                       | ,,                                      |
| ११७ एगजीवं      | पडुच्च जहण्णेष                   | ग्         |              | प्रवादेण पुर्हा                 |                                         |
| पलिदोवम         | <b>ग्स्स असंखे</b> ज्जदिभागो     | Γ,         | आउक          | ।इय-ते <mark>उका</mark> इय-वा   | ।उकाइय-                                 |
| अंतोम्रहुर      |                                  | ७०         | बादर-र       | गु <mark>हुम-प</mark> ञ्जत्त-अप | जत्ताण-                                 |
|                 | ग साग्रोवमसह                     |            | मंतरं वे     | व्वचिरं कालादो                  | । होदि,                                 |
| स्साणि पु       | व्यकोडिपुधत्तेणब्महि             | -          |              | विं पडुच्च णत्थि                | -                                       |
|                 | गरोवमसदपुधत्तं ।                 | ,,         | णिरंतरं      |                                 | ७८                                      |
| *               | म्मादिद्धिप्पहुडि जाव            | . (        | १३१ एगजी     | ां पडुच्च जहण्णेष               | ग खुद्दा-                               |
|                 | तंजदाणमंतरं केवचिरं              | 3          | भवग्गह       | _                               | "                                       |
|                 | होदि, णाणाजीवं पडुच              | r          | १३२ उक्कसरे  | रण अणंतकालमर                    | पंखेज्ज-                                |
| _               | ारं, णिरंतरं ।                   | ७१         | पोग्गल       | गरियष्ट्टं ।                    | "                                       |
| · ·             | भडुच्च जहण्णेण अंतो-             | •          | १३३ वणप्फरि  | देकाइय—णिगोद                    |                                         |
| मुहुत्तं ।      | •                                | ७२         | बादर-सु      | हुम-पज्जत्त-अपः                 | अत्ताण-                                 |
|                 | । ्रसाग्रोवमसह-                  | •          |              | विचरं कालादो                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| •               | वकोडिपुधत्तेणब्भहि-              |            |              | वं पडुच्च णत्थि                 | अंतरं,                                  |
| •               | ।गरोवमसदपुधत्तं ।                | "          | णिरंतरं      |                                 | •                                       |
|                 | सामगाणं णाणाजीवं                 | <b>}</b>   | १३४ एगजीवं   | पडुच्च जहण्णेण                  | खुदा-                                   |
| पडि ओघं         |                                  | ७५         | भवग्गह       |                                 | **                                      |
| · ·             | ाडुच्च जहण्णेण अंतो-             |            | १३५ उक्कस्से | ण असंखेज्जा ह                   | शेगा। "                                 |
| मुहुत्तं ।      |                                  | "          | १३६ बादरवण   | प्फदिकाइयपत्तेय                 | सरीर-                                   |
| १२४ उक्कस्सेण   | सागरोवमसह-                       |            |              | अपज्जत्ताणमंतरं                 | _                                       |
| स्साणि पुरु     | वकोडिपुधत्तेणब्महि-              | l          | चिरं क       | ालादो होदि.                     | णाणा-                                   |

| सूत्र स     | ाख्या सूत्र                    | पृष्ठ | सूत्र सं | ख्या             | सूत्र          |          | SS   |
|-------------|--------------------------------|-------|----------|------------------|----------------|----------|------|
|             | जीवं पहुच्च णित्थ अंतरं,       |       |          | ओघं ।            |                | •        | ሪԿ   |
|             | णिरंतरं ।                      | ७९    | १४७      | एगजीवं प         | ाडुच्च जहण्णे। | ग अंतो-  |      |
| १३७         | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुदा-    |       |          | मुहुत्तं ।       |                |          | **   |
|             | भवग्गहणं।                      | 60    | १४८      | उक्कस्सेण        | वे सागरो       | वमसह-    |      |
| १३८         | उक्कस्सेण अड्डाइज्जपोग्गल-     |       |          | स्साणि पुर       | वकोडिपुधत्तेष  | गब्भहि-  |      |
|             | परियदं ।                       | "     |          | याणि, वे         | सागरोवमस       | हस्साणि  |      |
| १३९         | तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु        |       |          | देस्रणाणि        | 1              |          | इ    |
|             | मिच्छादिद्वी ओघं ।             | ,,    | १४९      | चदुण्हं          | खवा अजोि       | गकेवली   |      |
| १४०         | सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छा-   |       |          | ओघं ।            |                |          | "    |
|             | दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो    |       | १५०      | सजोगिके          | वली ओघं ।      |          | "    |
|             | होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं।     | ,,    | १५१      | तसकाइयः          | अपञ्जत्ताणं पं | चिंदिय-  |      |
| १४१         | एगजीवं पडुच्च जहणोण पलि-       |       |          | अपज्जत्तर        | मंगो ।         |          | **   |
|             | दोवमस्स असंखेज्जदिभागो,        |       | १५२      | एदं कायं         | पडुच्च अंतरं   | । गुण    |      |
|             | अंतोग्रहुत्तं ।                | ८१    |          | पडुच्च उभ        | मयदो वि णति    | थ अंतर,  |      |
| १४२         | उक्कस्सेण वे सागरोवमसह-        |       |          | णिरंतरं ।        | _              | _        | ୯७   |
|             | स्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहि- |       | १५३      | जोगाणुवा         | दिण पंचम       | णजोगि-   |      |
|             | याणि, वे सागरोवमसहस्साणि       |       |          | पंचवचिज          | ोगीसु का       | यजाग-    |      |
|             | देख्णाणि ।                     | **    |          | ओरालिय           | कायजोगीसु      | मिच्छा-  |      |
| १४३         | असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव    |       |          | दिङ्घि-असं       | जदसम्मादिद्वि  | -सजदा-   |      |
|             | अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं    |       |          | संजद-प्र         | न्त-अप्पमत्त   | ासजद-    |      |
|             | कालादो होदि, णाणाजीवं पड्च     |       |          | सजोगिक           | वलीणमंतरं      | कवाचर    |      |
| •           | णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।         | ८२    |          | कालादा           | होदि, णा       | णगजाव    |      |
| <b>\$88</b> | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-    |       |          | पडुच्च ण         | तिथ अंतरं, णि  | गरतर ।   | . ** |
|             | मुहुत्तं ।                     | ८३    | १५४      | सासणसम           | मादिहि सम्म    | ामिच्छा- |      |
| १४५         | उक्कस्सेण वे सागरोवमसह-        |       |          | दिट्ठीणमंत       | तरं केवचिरं    | कालादा   |      |
|             | स्साणि पुच्यकोडिपुधत्तेणब्महि- |       |          |                  | णाजीवं पडुच    | च जह-    |      |
|             | याणि, वे सागरीवमसहस्साणि       |       |          | णोण एग           |                | **       | ८८   |
|             | देख्णाणि ।                     | **    | १५५      |                  | पिलदोवमस्स     | असंख-    |      |
| १४६         | चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं   |       |          | <b>ज्जदिभा</b> ग |                |          | "    |
| 1.          | कालादा होदि, णाणाजीवं पडुच्च   |       | ! १५६    | एगजीवं           | पडुच्च णि      | थ अंतर   |      |
|             |                                |       |          |                  |                |          |      |

| सूत्र संख्या | सूत्र                           | पृष्ठ | सूत्र संख्य | ा सूत्र                            |           | бâ |
|--------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------------------------|-----------|----|
| णिरंतरं      | I                               | 66    | णी          | णं मणजोगिभंगो।                     | •         | ९१ |
| १५७ चदुण्हमु | वसामगाणमंतरं केवचिरं            |       | १७० वेड     | <b>्रिवयमिस्सकायजो</b>             | गीसु मि-  |    |
|              | होदि, णाणाजीवं                  |       | 1           | गदि <mark>द्वीणमंतरं के</mark> वचि | •         |    |
| पडुच्च       |                                 | ,,    |             | दि, णाणाजीवं प <b>ड्</b>           |           |    |
| १५८ एगजीवं   | पडुच्च णत्थि अंतरं,             |       |             | ण एगसमयं ।                         |           | "  |
|              | 1                               | ८९    | ì           | कस्सेण बारस मुह                    | त्तं ।    |    |
| १५९ चदुण्हं  | खवाणमोघं ।                      | ,,    | १७२ ए       | गजीवं पडुच्च  णरि                  | थ अंतरं,  |    |
| १६० ओरालि    | यमिस्सकायजोगीसु मि-             |       | णि          | रंतरं ।                            | ·         | "  |
|              | ीणमंतरं केवचिरं कालादे          |       | १७३ सा      | सणसम्मादिट्टि-असं                  | जदसम्मा-  |    |
| होदि,        | णाणेगजीवं पडुच्च                | •     | दि          | ट्ठीणं ओरालियमिस                   | सभंगो ।   | ,, |
|              | अंतरं, णिरंतरं ।                |       | १७४ आ       | हारकायजोगीसु                       | आहार-     |    |
|              | ाम्मादि <b>ङ्घीणमंतरं केव</b> - |       | मि          | स्सकायजोगीसु ः                     | पमत्तसंज- |    |
|              | लादो होदि, णाणाजीवं             |       | दा          | णमंतरं केवचिरं                     | कालादो    |    |
| पडुच्च       | ओघं ।                           | **    | हो          | दि, णाणाजीवं पडुः                  | च्च जह-   |    |
|              | पडुच्च णत्थि अंतरं,             |       | ण्णे        | ण एगसमयं।                          |           | ९३ |
| णिरंतरं      |                                 | ९०    | १७५ उर      | क्कस्सेण वासपुधत्तं                |           | "  |
|              | सम्मादिङ्घीणमंतरं केव-          |       | १७६ एर      | गजीवं पडुच्च  गरि                  | तथ अंतरं, |    |
|              | जलादो होदि <sub>र</sub> णाणा-   |       | णि          | रंतरं ।                            |           | ** |
|              | ाडुच्च जहणोण एग-                | •     | १७७ क       | म्मइयकायजोगीसु                     | मिच्छा-   |    |
| समयं ।       |                                 | **    | दि          | <u>डि</u> –सासणसम्मादि             | द्वि-असं- |    |
|              | गण वासपुधत्तं ।                 | **    | ज           | दसम्मादिद्धि-सजोन्                 | गेकवलीणं  |    |
|              | पडुच्च णितथ अंतरं,              |       | ओ           | ारालियमिस्सभंगो ।                  |           | "  |
| णिरंतरं      |                                 | **    | 1 -         | दाणुवादेण इत्थिवेदे                | -         |    |
| •            | केवलीणमंतरं केवचिरं             |       | दि          | द् <mark>टीणमंतरं के</mark> वचिरं  | कालादो    |    |
|              | । होदि, णाणाजीवं                | Ī     | हो          | दि, णाणाजीवं पडु                   | च्च णत्थि |    |
|              | जहण्णेण एगसमयं ।                | ९१    | अंव         | तरं णिरंतरं ।                      |           | ९४ |
|              | तेण वासपुधत्तं ।                | **    | १७९ एर      | गजीवं प <b>डुच्च जह</b> ण          | णेण अंतो- |    |
|              | । पडुच्च णत्थि अंतरं,           | ,     | मुह         | हुत्तं ।                           |           | "  |
| णिरंतरं      | 1                               | **    | १८० उर      | -<br>स्कस्सेण पणवण्ण               | पलिदोव-   |    |
| १६९ वेउविव   | यकायजोगीसु चदुट्ठा-             | . ,   |             | ाणि देस्रणाणि ।                    | •         | "  |
|              |                                 |       |             |                                    |           |    |

| सूत्र स     | त्था सूत्र                                                                                                          | पृष्ठ      | सूत्र संख    | या सूत्र                                                             |                          | वृष्ठ      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>१</b> ८१ | सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छा-<br>दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो<br>होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं।                             | ९५         | 3            | हिसवेदएसु रि<br>गोवं ।<br>गासणसम्मादिद्धि-स                          |                          | १००<br>-   |
| १८२         | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण<br>पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-<br>भागो, अंतोम्रहुत्तं ।                                            |            | ि<br>ह       | देट्टीणमंतरं केवचि<br>होदि, णाणाजीव<br>हण्णेण एगसमयं                 | रं कालादा<br>गं पडुच्च   | १०१        |
| १८३         | उ <del>क्</del> कस्सेण पलिदोवमसद्-<br>पुधत्तं ।                                                                     | "<br>९६    | १९५ उ        | ज्क्कस्सेण पा<br>तसंखेज्जदिभागोा ।                                   | लेदोवमस्स                | "          |
| १८४         | असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव<br>अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं<br>कालादो होदि, णाणाजीवं<br>पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं। | ९७         | १९६ ए<br>प   | रगजीवं पडुच्च<br>लिदोवमस्स उ<br>गागो, अंतोम्रुहुत्तं<br>क्कस्सेण सार | जहणोण<br>असंखेजादि-<br>। | **         |
|             | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण<br>अंतोम्रहुत्तं ।                                                                            | ,,         | १९८ <u>३</u> | हुधत्तं ।<br>।संजदसम्मादिहिष्<br>।स्पमत्तसंजदाणमंद                   | पहुडि जाव                | <b>;;</b>  |
|             | उक्कस्सेण पिलदोवमसद-<br>पुधत्तं ।<br>दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं                                                    | ,,         | व<br>प       | गयन पराज्यागम्य<br>जलादो होदि,<br>डुच्च णत्थि अंतर्ग<br>गजीवं पडुच्च | णाणाजीवं<br>र, णिरंतरं । | १०२        |
| १८८         | कालादो होदि, णाणाजीवं<br>पडुच्च जहण्णुक्कस्समोघं ।<br>एगजीवं पडुच्च जहण्णेण                                         | ९९         | ३<br>२०० ड   | ांतोम्रहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण सार                                     | _                        | "          |
| \$          | अंतोग्रहुत्तं।<br>उक्कस्सेण पलिदोवमसद-                                                                              | **         | २०१ हे       | धित्तं ।<br>ोण्हस्रुवसामगाणम्<br>चरंकालादो होदि,                     | <b>णाणाजीवं</b>          | १०३        |
| १९०         | पुधत्तं ।<br>दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं<br>कालादो होदि, णाणाजीवं                                                      | • •        | २०२ ए        | डुच्च ओघं ।<br>(गजीवं पडुच्च<br>गंतोग्रहुत्तं ।                      | -                        | 308        |
|             | पडुच्च जहण्णेण एगसमयं । १<br>उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।<br>एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,                                   | ,,         | २०४ ह        | व्कस्सेण सा<br>ष्यत्तं ।<br>रोण्हं खवाणमंतरं                         | केवचिरं                  | <b>;</b> ; |
|             | णिरंतरं ।                                                                                                           | <i>?</i> ? | ą            | <b>नालादा होदि</b> ,                                                 | णाणाजीवं                 |            |

अंतोमुहुत्तं ।

सूत्र संख्या सूत्र वृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र वृष्ठ पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। १०५ २१७ उक्कस्सेण अंतोम्रहत्तं । २१८ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था-२०५ उक्कस्सेण वासं सादिरेयं। १०६ णमंतरं केवचिरं कालादो होदि, २०६ एगजीवं पडुच्च णितथ अंतरं, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण णिरंतरं । 99 एगसमयं । २०७ णवंसयवेदएस मिच्छादिद्वीण-२१९ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । मंतरं केवचिरं कालादो होदि, २२० एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं। १११ णाणाजीवं पडुच्च णात्थ २२१ अणियद्विखवा सुहुमखवा अंतरं, णिरंतरं । १०६ खीणकसायवीदरागछदुमत्था २०८ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अजोगिकेवली ओघं। अंतोमुहुत्तं । 009 २२२ सजोगिकेवली ओघं। २०९ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोव-\*\* २२३ कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणि देखणाणि । 99 माणकसाइ-मायकसाइ-लोह-२१० सासणसम्मादिद्विप्पहृडि जाव कसाईसु मिच्छादिद्विप्पहुडि अणियद्विउवसामिदो जाव सुहुमसांपराइयउवसमा मुलोघं । खवा ति मणजोगिभंगो। २११ दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं 99 २२४ अकसाईस उवसंतकसायवीद-कालादे। होदि, णाणाजीवं रागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं । १०९ होदि. णाणाजीवं कालादो २१२ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । " पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। ११३ २१३ एगजीवं पडुच्च णितथ अंतरं, २२५ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । णिरंतरं । \* २२६ एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, २१४ अवगदवेदएसु अणियङ्गिउव-णिरंतरं । सम-सुहुमउवसमाणमंतरं केव-77 चिरं कालादो होदि, णाणा-२२७ खीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगिकेवली ओघं। जीवं पडुच्च जहण्णेण एग-22 समयं। २२८ सजोगिकेवली ओघं। " " २१५ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । २२९ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-" २१६ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण सुद्अण्णाणि--विभंगणाणीसु

११०

मिच्छादिङ्घीणमंतरं

वृष्ठ

"

"

१२६

| सूत्र संख्या                      | सूत्र                                                     | রন্ত                 | सूत्र संख्या                    | सूत्र                                 | पृष्ठ                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| २५५ एगजीवं<br>णिरंतरं             | पडुच्च णत्थि ।<br>।                                       | अंतरं<br>१२७         | _                               | ा होदि, ण<br>णत्थि अंतरं,             | गाणाजीवं<br>णिरंतरं । <b>१</b> ३१ |
|                                   | ाणीसु सजोगिके                                             | वली                  | २७० एगजीव<br>अंतोमुह            | <b>ग</b> पडुच्च                       | जहण्णेण                           |
| २५७ अजोगि<br>२५८ संजमाए<br>संजद्प | गुवादेण संजदेसु प<br>हिडि जाव उव                          | ासंत-                | २७१ उक्कर<br>२७ <b>२</b> सुहुमस | सण अंतो <b>मुहु</b> त्त               | जिदेसु सु-                        |
| मणपज्ज                            | ीदरागछदुमत्था<br>जवणाणिभंगो ।<br>खवा अजोगिवे              | ित्त<br>१२८<br>व्यली | वचिरं                           | कालादे। होदि<br>डुच्च जहण्णे          | , णाणा-                           |
| ओघं ।<br>२६० सजोगि                |                                                           | ;;<br>;;             | २७३ उक्कर                       |                                       | iι "                              |
| संजदेसु                           | य–छेदोवद्वावणसु<br>पमत्तापमत्तसंज<br>विचरं कालादो         | द्गण-                | णिरंतरं<br>२७५ खवाण             | 1                                     | ??<br>??<br>??                    |
|                                   | विं पडुच णत्थि                                            |                      | 1                               | बाद्विहारसुद्धि<br>इभंगो ।            | _                                 |
| अंतोमुङ्                          |                                                           | ण्णेण<br>१२९         | कालाद                           | संजदाणमंतरं<br>हो होदि, ण             | <b>ाणेग</b> जीवं                  |
| २६४ दोण्हमुख<br>चिरं क            | प्तेण अंतोम्रहुत्तं ।<br>वसामगाणमंतरं<br>ालाद्ो होदि, णाण | ाजीवं                | २७८ असंज्<br>केवचि              | रेसु मिच्छादि<br>रं कालादो            | होदि,                             |
| २६५ उक्कस                         | जहण्णेण एगसमर्थ<br>सेण वासपुधत्तं ।<br>वं पडुच्च जह       | **                   | अंतरं,                          | गिवं पडुच्च<br>णिरंतरं ।<br>वं पडुच्च | "                                 |
| अंतोमुः                           |                                                           | १३०                  | अंतोम्र                         |                                       | ***                               |
|                                   | बवाणमोघं ।<br>सुद्धिसंजदेसु प<br>जदाणमंतरं के             |                      | २८१ सासण                        | देख्रणाणि ।<br>सम्मादिद्वि-सम         |                                   |
| प्रमुत्तस                         | जदाणमत्तर क                                               | नापर                 | ાવાદ્ધ-3                        | ।सजदसम्मादि                           | द्वीणमोघं। "                      |

|       | 0.0                          | _    |
|-------|------------------------------|------|
| ३०५   | सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छ     | [-   |
|       | दिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादे। |      |
|       | होदि, णाणाजीवं पडुच्च        |      |
|       | ओंघं ।                       | १४७  |
| 305   | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण        | •    |
| 404   | पिलदोवमस्स असंखेज्जदि-       |      |
|       |                              | १४८  |
| _     | भागो, अंतोम्रहुत्तं ।        | 100  |
| ३०७   | उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरा-  |      |
|       | वमाणि सादिरेयाणि ।           | "    |
| ३०८   | संजदासंजद-पमत्त -अप्पमत्त-   |      |
|       | संजदाणमंतरं केवचिरं कालादो   |      |
|       | होदि, णाणेगजीवं पडुच्च       |      |
|       | णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।       | ,,   |
| 3.0   | सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिद्धि- | //   |
| 40)   | असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केव-  |      |
|       |                              |      |
|       | चिरं कालादो होदि, णाणा-      |      |
|       | जीवं पडुच्च णितथ अंतरं,      | 00   |
| _     | णिरंतरं ।                    | १४९  |
| ३१०   | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण        |      |
|       | अंतामुहुत्तं ।               | "    |
| ३११   | उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरो-  |      |
|       | वमाणि देख्णाणि ।             | "    |
| ३१२   | सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा- | •    |
|       | दिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो  |      |
|       | होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं।     | **   |
| 3 8 3 | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण        | "    |
| •••   | पिंढोवमस्स असंखेजिद-         |      |
|       | भागो, अंतोमुहुत्तं ।         |      |
| 390   | उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरो-  | "    |
| 410   | वमाणि देस्रणाणि ।            | 9100 |
|       | ननाम ५५०गाम ।                | १५०  |

| ३१५ | संजदासंजद-पमत्तसंजदाण-        |     |
|-----|-------------------------------|-----|
|     | मंतरं केवचिरं कालादो होदि,    |     |
|     | णाणेगजीवं पडुच णत्थि अंतरं,   |     |
|     | णिरंतरं ।                     | १५१ |
| ३१६ | अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं   |     |
|     | कालादो होदि, णाणाजीवं         |     |
|     | पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । | ,,  |
| ३१७ | एगजीवं पडुच्च जहणोण           |     |
|     | अंतोमुहुत्तं ।                | ,,  |
| ३१८ | उक्कस्समंतामुहुत्तं ।         | "   |
|     | तिण्हमुवसामगाणमंतरं केव-      |     |
|     | चिरं कालादो होदि, णाणा-       |     |
|     | जीवं पडुच्च जहण्णेण एग-       |     |
|     | समयं।                         | १५२ |
| ३२० | उकस्सेण वासपुधत्तं ।          | "   |
|     | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण         |     |
|     | अंतोम्रहुत्तं ।               | "   |
| ३२२ | उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं ।     | "   |
|     | उवसंतकसायवीदरागछदुम           |     |
|     | त्थाणमंतरं केवचिरं कालादो     |     |
|     | होदि, णाणाजीवं पडुच्च जह-     |     |
|     | ण्णेण एगसमयं।                 | १५३ |
| ३२४ | उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।        | "   |
| ३२५ | एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं,    |     |
|     | णिरंतरं ।                     | 29  |
| ३२६ | चदुण्हं खवा ओघं।              | "   |
|     | सजोगिकेवली ओघं।               | १५४ |
|     | भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु      |     |
|     | मिच्छादिद्धिप्पहुँडि जाव      |     |
|     | अजोगिकेवलि ति ओघं।            |     |

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

| ३२९ अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं        | ,          |
|--------------------------------------|------------|
| कालादो होदि, णाणाजीवं                |            |
| पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।          | १५४        |
| ३३० एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,       |            |
| णिरंतरं ।                            | <b>9</b> 7 |
| ३३१ सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु    |            |
| असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केव-          |            |
| चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं           |            |
| पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।          | १५५        |
| ३३२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण            |            |
| अंतोम्रहुत्तं ।                      | 27         |
| ३३३ उक्कस्सेण पुव्यकोडी देख्णं ।     | "          |
| <sup>33</sup> ४ संजदासंजदप्पहुडि जाव |            |
| <b>उवसंतकसायवीदराग</b> छदुमत्था      |            |
| ओधिणाणिभंगो ।                        | "          |
| ३३५ चदुण्हं खवगा अजोगिकेवली          |            |
| ओघं !                                | १५६        |
| ३३६ सजोगिकेवली ओघं।                  | ,,         |
| ३३७ खइयसम्मादिद्वीसु असंजद-          |            |
| सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं            |            |
| कालादो होदि, णाणाजीवं                |            |
| पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।        | *          |
| ३३८ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण            |            |
| अंतोग्रहुत्तं ।                      | **         |
| ३३९ उक्कस्सेण पुच्वकोडी देखणं।       | **         |
| ३४० संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं       |            |
| केवचिरं कालादे। होदि, णाणा-          |            |
| जीवं पडुच्च णत्थि अंतरं,             |            |
| णिरंतरं ।                            | १५७        |
| ३५१ एगजीवं पडुच्च जहणोण              |            |

अंतोम्रहुत्तं । १५७ ३४२ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरो-वमाणि सादिरेयाणि। ३४३ चदुण्हम्रुवसामगाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहणोण एगसमयं। १६० ३४४ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । ३४५ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३४६ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरो-वमाणि सादिरेयाणि । ३४७ चदुण्हं खवा अजोगिकेवली १६१ ३४८ सजोगिकेवली ओघं। ३४९ वेदगसम्मादिद्वीसु असंजद् सम्मादिडीणं सम्मादिडिंभंगो। १६२ ३५० संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णितथ अंतरं, णिरंतरं। ३५१ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३५२ उक्कस्सेण छावद्विसागरे।वमाणि देस्णाणि । ३५३ पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो णाणाजीवं पडुच्च १६३ अंतरं, णिरंतरं । ३५४ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।

| सूत्र संख्या         | सूत्र                                        | দূষ্        | सूत्र सं | ख्या                   | सूत्र                            |                        | वृष्ठ |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| _                    | ाण तेत्तीसं सागरो-<br>सादिरेयाणि ।           | **          | ३७०      | एगजीवं<br>अंतोमहत्त्रं | पडुच्च<br>।                      |                        | १६९   |
| ३५६ उवसमस            | ाम्मादिद्वीसु असंजद-<br>ट्वीणमंतरं केवचिरं   | 77          |          | उक्कस्सेण              | ा अंतोम्रह <sup>ु</sup>          |                        | "     |
| कालादो               | होदि, णाणाजीवं<br>जहण्णेण एगसमयं।            | <b>૧</b> ૬૫ |          | णमंतरं के              | वचिरं काल                        | गदो होदि,<br>जहण्णेण   |       |
|                      | ण सत्त रादिंदियाणि।                          | 90          |          | एगसमयं                 | -                                | 16 11                  | "     |
| ३५८ एगजीवं           | पडुच्च जहण्णेण                               | •           | ३७३      | उक्कस्सेण              | ा वासपुध <sup>न</sup>            | तं ।                   | "     |
| अंतोम्रहु            |                                              | "           | ३७४      | एगजीवं '               | पडुच्च णां                       | त्थ अंतरं,             |       |
|                      | ाण अंतोम्रहुत्तं ।                           | १६६         | 2.0      | णिरंतरं ।              | ~~                               |                        | **    |
| -                    | जदाणमंतरं केवचिरं<br>होदि, णाणाजीवं          |             | ३७५      | सासणसम                 |                                  | _                      |       |
|                      | हादि, जाणाजाव<br>जहणोण एगसमयं ।              | ,,          |          |                        |                                  | केवचिरं<br>णाणाजीवं    |       |
|                      | ग्रुव्यय एवस्यायाः<br>। चोद्दस रादिंदियाणि । | 77<br>27    |          |                        |                                  | गागाजाप<br>समयं ।      | १७०   |
|                      | पडुच्च जहण्णेण                               | ,,          | ३७६      | -                      |                                  | <br>स्स असंखे-         |       |
| अंतोमुहु             |                                              | "           |          | <b>ज्जदिभा</b> र       |                                  |                        | **    |
| ३६३ उक्कस्से         | ण अंतोम्रहुत्तं ।                            | १६७         | ३७७      | एगजीवं प               | पडुच्च र्णा                      | त्थ अंतरं,             |       |
|                      | अप्पम्तत्ंजदाणमंतरं                          |             |          | णिरंतरं ।              |                                  |                        | १७१   |
|                      | कालादो होदि, णाणा-                           |             | ३७८      | मिच्छादि               |                                  |                        |       |
| _                    | ाडुच जहण्णेण एग-                             |             |          |                        |                                  | गाणेगजीवं<br>किन्नं    |       |
| समयं ।               | ~                                            | **          | 3100     |                        |                                  | णिरंतरं ।              | **    |
|                      | ाण पण्णारस रादिं-                            |             | २७९      |                        | <sup>पुवादण</sup><br>द्वीणमोघं ∣ | सण्णीसु<br>।           |       |
| दियाणि<br>३६६ एमजीवं | ।<br>पडुच्च जहण्णेण                          | **          | 3/0      | सासणसम                 |                                  |                        | "     |
| २५५ एगजाव<br>अंतोमुह |                                              |             | 460      |                        |                                  | ष्ठाड जाप<br>गछदुमत्था |       |
| _                    | . ५ ।<br>तेण अंतोम्रहुत्तं ।                 | "<br>१६८    |          |                        | तायमापुरा<br>विदर्भगो ।          | -                      | "     |
|                      | ान जताबुबु रा र<br>सामगाणमंतरं केवचिरं       | 110         | 368      | चदुण्हं ख              |                                  |                        | १७३   |
|                      | ातानगाजनसरम्बन्धः<br>होदि, णाणाजीवं          |             | 1        | •                      |                                  | चरं कालादो             |       |
|                      | जहण्णेण एगसमयं।                              | "           |          | _                      | णाणाजीव <u>ं</u>                 | -                      |       |
|                      | पण वासपुधत्तं ।                              | "           | l        |                        | तरं, णिरंत                       | -                      | "     |
|                      |                                              |             |          |                        |                                  |                        |       |

पृष्ठ

209

पृष्ठ

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या ३८३ एगजीवं पडुच णितथ अंतरं, णिरंतरं । १७२ ३८४ आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिद्वीणमोघं । १७३ ३८५ सासणसम्मादिट्धि-सम्मामिच्छा-दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओघं। ३८६ एगजीवं पडुच्च जहणोण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागो, अंतोमुहुत्तं । " ३८७ उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे-ज्जदिभागो, असंखेज्जासंखे-ओसप्पिणि-उस्स-**ज्जाओ** प्पिणीओ । ३८८ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्ड णित्थ अंतरं, णिरंतरं । १७४ ३८९ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण

१७५ अंतोमुहुत्तं । ३९० उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे-असंखेज्जाओ **ज्जिदिभागो** ओसिपणि-उस्सप्पिणीओ । ३९१ चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च ओघमंगो । ३९२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुतं । 29 ३९३ उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे-ज्जदिभागो असंखेज्जासंखे-न्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पि-णीओ । " ३९४ चदुण्हं खवाणमोर्घ । १७८ ३९५ सजोगिकवली ओर्घ। ३९६ अणाहारा कम्मइयकायजोगि-भंगो। ३९७ णवरि विसेसा, अजोगि-

केवली ओंघं।

सूत्र

#### भावपरूवणासुत्ताणि ।

पृष्ठ सूत्र संख्या

१ भावाणुगमेण दुविहो णिद्देसी, ओघेण आदेसेण य । १८३ २ ओघेण मिच्छादिद्धि ति को भावो, ओद्इओ भावो । १९४ ३ सासणसम्मादिद्धि ति को

सूत्र

सूत्र संख्या

भावो, पारिणामिओ भावो । १९६ ४ सम्मामिच्छादिद्धि ति को भावो, खओवसमिओ भावो । १९८ ५ असंजदसम्मादिद्धि ति को भावो, उवसमिओ वा खइओ

सूत्र

| सूत्र       | संख्या सूत्र                    | पृष्ठ       | सूत्र      | संख्या       | सूत्र                              | áB          |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------|
|             | वा खओवसमिओ वा भावो ।            | १९९         |            | वा भावो ।    |                                    | २४०         |
| ६           | ओदइएण भावेण पुणो                |             | १८         | ओदइएण भा     | वेण पुणा असंजदो।                   | २११         |
|             | असंजदो।                         | २०१         |            |              | ए तिरिक्ख-पंचि-                    |             |
| 9           | संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त-       |             | i          | दियतिरिक्ख   | –पंचिंदियपज्जत्त–                  |             |
|             | संजदा ति को भावो, खओव-          |             |            | पंचिंदियतिरि | क्वजोणिणीसु मि-                    |             |
|             | समिओ भावो।                      | **          |            | -            | हुडि जाव संजदा-                    |             |
|             | चदुण्हमुवसमा ति को भावो,        |             |            |              | . 1                                |             |
|             | ओवसमिओ भावो ।                   | २०४         | २०         | णवरि वि      | सेसो, पंचिंदिय-                    |             |
| 9           | चदुण्हं खवा सजोगिकेवली          |             |            | तिरिक्खजोि   | गेणीसु असंजद-                      | •           |
|             | अजोगिकेवलि चि को भावो,          |             |            | सम्मादिद्धि  | त्ति को भावो,                      |             |
|             | खइओ भावो ।                      | २०५         |            | ओवसमिओ       | वा खओवसिमओ                         |             |
| १०          | आदेसेण गइयाणुवादेण णिरय-        |             |            | वा भावो ।    |                                    | २१२         |
|             | गईए णेरइएसु मिच्छादिष्टि त्ति   |             | २१         | ओदइएण मा     | विण पुणा असंजदो ।                  | २१३         |
|             | को भावो, ओदइओ भावो ।            | <b>२</b> ०६ | <b>२</b> २ | मणुसगदीए     | मणुस-मणुसपञ्जत्त-                  | •           |
| ११          | सासणसम्माइडि ति को भावो,        |             |            | मणुसिणीसु    | मिच्छादिद्विप्पहुडि                | <b>-</b>    |
|             | पारिणामिओ भावो ।                | २०७         |            | जाव अजोगि    | किविल ित्त ओघं।                    | **          |
| १२          | सम्मामिच्छिदिद्वि ति को भावो,   |             | २३         | देवगदीए      | देवेसु मिच्छादिट्डि-               | •           |
|             | खओवसमिओ भावो ।                  | २०८         |            | प्पहुडि जाव  | असंजदसम्मादिद्धि                   | •<br>:      |
| १३          | असंजद्सम्मादिद्धि त्ति को भावो, |             |            | त्ति ओघं।    |                                    | <b>२</b> १४ |
|             | उवसमिओ वा खइओ वा                |             | २४         | भवणवासिय     | <b>–</b> वाणवेंतर–जोदि -           |             |
|             | खओवसिमओ वा भावो।                | "           |            | सियदेवा देव  | ओि, सोधम्मीसाण-                    | •           |
| <b>\$</b> 8 | ओद्इएण भावेण पुणो असंजदो ।      | २०९         |            | कप्पवासियदे  | (वीओ च मिच्छा-                     | •           |
| १५          | एवं पढमाए पुढवीए णेरइयाणं।      | ,,          |            | दिट्ठी सासण  | सम्मादिङ्घी सम्मा-                 |             |
|             | विदियाए जाव सत्तमीए पुढवीए      | ,,          |            | मिच्छादिद्वी | ओघं ।                              | "           |
|             | णेरइएसु मिच्छादिद्धि-सासण-      |             | २५         | असंजदसम्म    | ादिद्धि त्ति को भावे।              | ,           |
|             | सम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्वीण- |             |            | उवसमिओ       | वा खओवसिमओ                         | Ī           |
|             | मोघं।                           | २१०         |            | वा भावो ।    |                                    | **          |
| १७          | असंजदसम्मादिद्धि त्ति को भावो,  | ,           | २६         | ओदइएण भ      | ावे <mark>ण प</mark> ुणेा असंजदो । | २१५         |
|             | उवसमिओ वा खओवसमिओ               | •           | २७         | सोधम्मीसाप   | गप्पहुडि जाव णव-                   | •           |
|             |                                 |             |            |              |                                    |             |

पुष्ठ

सूत्र

सूत्र संख्या

सूत्र संख्या सूत्र वृष्ठ खइओ भावो। २३९ ३७ वेउन्वियकायजोगिस मिच्छा-दिद्रिपहुडि जाव असंजदसम्मा-दिद्रि ति ओघभंगो। 99 ३८ वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मि-च्छादिद्री सासणसम्मादिद्री असंजदसम्मादिद्वी ओर्घ। ३९ आहारकायजोगि-आहारमिस्स-कायजोगीस पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसमिओ भावो। ४० कम्मइयकायजोगीसु मिच्छा-दिट्टी सासणसम्मादिट्टी असंजद-सम्मादिङ्की सजोगिकेवली ओर्घ। २२१ ४१ वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदएस मिच्छादिद्रि-प्पहुडि जाव अणियट्टि त्ति ओघं । ४२ अवगदवेदएसु अणियट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेवली ओघं। ४३ कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभ-कसाईसु मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा ओघं। २२३ ४४ अकसाईसु चदुद्वाणी ओघं । ४५ णाणाणुबादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मि-

सासणसम्मादिङ्की

२२४ •

च्छादिद्वी ओघं ।

| सूत्र | संख्या                                                | सूत्र                              | 15           | सूत्र      | संख्या                    | सूत्र                                                                     | હેઠ               |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ४६    | आभिणिबोहिय-<br>णीसु असंजदस<br>जाव खीणकर<br>मत्था ओघं। | म्मादिद्विप्पहुडि<br>।।यवीदरागछदु- | ,            | ५८         | केवलदंसणी<br>लेस्साणुवादे | ओहिणाणिमंगो ।<br>केवलणाणिमंगो ।<br>ण किण्हलेस्सिय-<br>। काउलेस्सिएसु चदु- | **                |
| ४७    | मणपज्जवणाणीः<br>प्पहुडि जाव र<br>रागछदुमत्था अ        | वीणकसायवीद-                        | <b>??</b>    | ६०         | द्वाणी ओघं<br>तेउलेस्सिय- | ।<br>पम्मलेस्सिएसु मिच्छ                                                  | **                |
| ४८    | केवलणाणीसु<br>(अजोगिकेवली                             | सजोगिकेवली                         |              | <b>.</b>   | संजदा ति                  |                                                                           | "                 |
| ४९    | संजमाणुवादेण<br>संजदप्पहुडि जा<br>ओघं ।               |                                    | २२७          | <b>५</b> ६ | _                         | एसु मिच्छादिद्वि—<br>व सजोगिकेविल ति                                      | २३०               |
| ५०    | सामाइयछेदोवह<br>पमत्तसंजदप्पहुर्गि                    | डे जाव अणि-                        |              |            | -                         | देण भवसिद्धिएसु<br>प्पहुडि जाव अजोगि-<br>ओघं ।                            | ,                 |
| ५१    | यद्धि ति ओयं<br>परिहारसुद्धिसंज<br>मत्तसंजदा ओधं      | देसु पमत्त-अप्प-                   | ))<br>))     |            | पारिणामिअ                 |                                                                           | **                |
|       | सुहुमसांपराइयस्<br>मसांपराइया उव                      | समा खवा ओर्घ                       | ٠,,          | ६४         | असंजद्सम्म                | ादेण सम्मादिङ्कीसु<br>गादिड्डिप्पहुडि जाव<br>ले चि ओघं।                   | २३१               |
|       | जहाक्खाद्विहार<br>दुद्वाणी ओघं ।                      |                                    | २ <b>२</b> ८ | ६५         |                           | देट्टीसु असंजद-<br>त्ति को भावो,                                          | ,                 |
|       | संजदासंजदा अ<br>असंजदेसु मि<br>जाव असंजदस             | <b>च्छादिा</b> द्वेप्पहुडि         | <b>;</b> ;   |            | खड्ओ भावे<br>खड्यं सम्म   | त्तं ।                                                                    | 11<br>11.<br>22.2 |
| ५६    | •                                                     | मिच्छादिङ्घि-                      |              |            | संजदासंजद                 | ावेण पुणो असंजदो ।<br>–पमत्त−अप्पमत्त−<br>को भावो, खओव-                   |                   |
|       | प्पहुडि जाव<br>रागछदुमत्था वि                         | खीणकसायवीद-<br>ते ओर्घ ।           | • • •        | ६९         | साम्जा मा                 |                                                                           | "<br>२३३          |

| सूत्र                                      | संख्या                                                   | सूत्र                                                                                         | वृष्ठ                                  | सूत्र संख्य                                                                      | ग स्                                                                                                                                                                                            | ্স                                                                                   | वृष्ठ               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ७०                                         | चदुण्हम्रवसमा<br>ओवसमिओ भा                               |                                                                                               | <b>५३</b> ३                            |                                                                                  | दासंजद-पमत्त<br>दात्तिको भा                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                     |
| 9 ?<br>9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |                                                          | वो ।<br>सजोगिकेवली<br>चिको भावो,<br>सुअसंजदसम्मा-<br>भावो, खओव-<br>म्मत्तं ।<br>पुणो असंजदो । | "<br>२३४<br>"<br>२३५                   | संज<br>सार्ग<br>८३ चढ़<br>८४ चढ़<br>८५ उन<br>८५ सार्ग<br>८८ मि<br>८९ सार्ग<br>६९ | दा ति को भा<br>तेओ भावो ।<br>समियं सम्मत्तं<br>एहम्रवसमा ति<br>समिओ भावो ।<br>समियं सम्मत्तं<br>सणसम्मादिही<br>मामिच्छादिही<br>व्छादिही ओघं<br>रेणयाणुवादेण स<br>हेप्पहुडि जाव<br>स्रागछदुमत्था | वो, खओव-<br>।<br>को भावो,<br>।<br>।<br>ओघं।<br>ओघं।<br>।<br>एणीसु मिच्छा<br>खीणकसाय- |                     |
| ७८<br><i>७९</i><br>८०                      | संजदा ति को<br>समिओ भावो ।<br>खओवसमियं स<br>उवसमसम्मादिः | भावो, खओव-<br>म्मत्तं ।<br>द्वीसु असंजद-<br>को भावो, उव-<br>मत्तं ।                           | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | भा<br>९१ आ<br>मि<br>केव<br>९२ अप<br>९३ णव                                        | ाण्णि ति को भ<br>होराणुवादेण<br>व्छादिद्विप्पहुडि<br>ाछि ति ओघं<br>गहाराणं कम्मड<br>रि विसेसो,<br>को भावो, ख                                                                                    | आहारएसु<br>इ जाव सजोगि<br>।<br>इयमंगो ।<br>अजोगिकेवलि                                | ,,<br>-<br>-<br>२३८ |

## अप्पाबहुगपरूवणासुत्ताणि ।

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ट सूत्र संख्या सूत्र पृष्ट १ अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो | २ ओघेण तिसु अद्धासु उवसमा णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । २४१ | पवेसणेण तुल्ला थोवा । २४३ .

| सूत्र | संख्या सूत्र                  | वृष्ठ | सूत्र | संख्या   | सूत्र                             | वृष्ठ |
|-------|-------------------------------|-------|-------|----------|-----------------------------------|-------|
| ३     | उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था       |       |       | त्थोवा   | उवसमसम्मादिद्वी ।                 | २५८   |
| ·     | तित्तया चेय।                  | २४५   | २२    | खइयसः    | म्मादिद्वी संखेज्जगुणा।           | "     |
| 8     | खवा संखेज्जगुणा ।             | **    | २३    | वेदगसम   | मादिद्वी संखेज्जगुणा।             | "     |
| 4     | खीणकसायवीदरागछदुमत्था त-      |       | २४    | एवं तिर् | <b>गु वि अद्धासु ।</b>            | **    |
|       | त्तिया चेव ।                  | २४६   | ३५    | सच्वत्थो | वा उवसमा ।                        | २५९   |
| ६     | सजोगकेवली अजोगकेवली           |       | २६    | खवा सं   | खेज्जगुणा ।                       | २६०   |
| .*    | पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया  |       | २७    | आदेसेण   | । गदियाणुवादेण णिरय-              |       |
|       | चेव ।                         | **    |       | गदीए     | णेरइएसु सन्वत्थोवा                |       |
| ७     | सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च       |       |       | सासणस    | म्मादिद्वी ।                      | २६१   |
|       | संखेजगुणा ।                   | २४७   | २८    | सम्मामि  | ाच्छादि <b>द्वी संखे</b> ज्जगुणा। | "     |
| C     | अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुव-    |       | २९    | असंजद    | सम्मादिङ्घी असंखेज्ज-             |       |
|       | समा संखेजगुणा।                | "     |       | गुणा ।   |                                   | २६२   |
| ९     | पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा।       | ,,    | ३०    | मिच्छा।  | देड्डी असंखेज्जगुणा।              | "     |
| १०    | संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।     | २४८   |       |          | सम्मादिद्विद्वाणे सन्त्र-         | ,,    |
| ११    | सासणसम्मादिही असंखेजगुणा।     | ,,    |       |          | 2.0                               | २६३   |
| १२    | सम्मामिच्छादिद्वी संखेजगुणा।  | इ५०   | ३२    |          | मादिद्वी असंखेज्ज-                |       |
| १३    | असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-    |       |       | गुणा ।   |                                   | **    |
|       | गुणा ।                        | २५१   | ३३    | वेदगसम   | मादिद्वी असंखेजगुणा।              |       |
| \$8   | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा।        | २५२   |       |          | नाए पुढवीए णेरइया ।               | ,,    |
|       | असंजदसम्मादिहिद्वाणे सन्व-    |       | ३५    | विदिया   | र जाव सत्तमाए पुढवीए              |       |
|       | •                             | इ५३   |       | णेरइएसु  | सव्वत्थोवा सासण-                  |       |
|       | खइयसम्मादिद्वी असंखेजगुणा।    | ,,    |       | सम्मादि  | द्वी ।                            | २६५   |
| १७    | वेदगसम्मादिङ्घी असंखेजगुणा।   | २५६   | ३६    | सम्मामि  | च्छादिद्वी संखेज्जगुणा।           | ,,    |
| १८    | संजदासंजदद्वाणे सव्वत्थोवा    |       | ३७    | असंजदर   | तम्मादिद्वी असंखे <b>ज्ज</b> -    | •     |
|       | खइयसम्मादिद्वी ।              | ,,    |       | गुणा ।   |                                   | २६६   |
| १९    | उवसमसम्मादिही असंखेज्ज-       |       | ३८    | मिच्छावि | रेड्डी असंखेज्जगुणा ।             | ,,    |
|       | गुणा ।                        | २५७   |       | _        | तम्मादिहिद्वाणे सच्च-             |       |
| २०    | वेदगसम्मादिष्टी असंखेज्जगुणा। | ,,    |       | त्थोवा उ | व्यसमसम्मादिङ्घी ।                | २६७   |
| २१    | पमत्तापमत्तसंजदट्टाणे सव्ब-   | l     | 80    | वेदगसम   | मादिङ्ढी असंखेज्जगुणा।            | "     |
|       |                               |       |       |          | ,                                 | * *   |

| सुत्र संख्या  | सूत्र                                       | पृष्ठ             | सूत्र सं | ख्या                | सूत्र                          |          | 28          |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------------------|----------|-------------|
| ७१ वेदगसमा    | 00.13                                       | २७७               |          | _                   | ण जाव सदाः                     | 1-112-   |             |
|               | .५४। राज्यज्ञजाना<br>मत्तरंजदट्टाणे सन्त्रः |                   | 0,       |                     | ग जान रादार<br>ासियदेवेसु      |          |             |
| •             | समसम्मादिही ।                               | २७८               |          |                     | . 1                            |          | ८२          |
|               | दिद्वी संखेज्जगुणा।                         | ,,                | ९०       | _                   | णवगेवज्जवि                     |          |             |
|               | दिङ्घी संखेज्जगुणा।                         | "                 |          |                     | पु सन्ब                        | त्थोवा   |             |
|               | सिसो, मणुसिणीसु                             |                   |          | _                   | गदिङ्घी ।                      |          | ८३          |
| असंजद-संज     | नदासंजद-पमत्तापमत्त                         | ,<br>T-           | ९१       |                     | ग्रदिङ्घी संर                  | वंज्ज-   |             |
| संजदद्वाणे    | सन्वत्थावा खइय-                             | •                 | 0 3      | गुणा ।<br>गि=स्मिन् | )<br>भारतिस्तर                 | rorr )   | **          |
| सम्मादिङ्ठी   | 1                                           | <b>9 9</b>        |          | •                   | ो असंखेज्जग्<br>गादिद्वी संखेज |          | <b>;;</b> ^ |
| ७६ उवसमसम्म   | गादिद्वी संखेज्जगुणा।                       | <b>,</b> ,        |          | _                   | गादुहाराबुउ<br>मादिद्विद्वाणे  | _        | **          |
| ७७ वेदगसम्मा  | दिद्वी संखेज्जगुणा ।                        | २७९               | •        | _                   | र.छुड.<br>पमसम्मादिई           | _        | 82          |
| ७८ एवं तिसु उ | भद्रासु ।                                   | **                | ९५       |                     | दिङ्ठी असंर                    |          |             |
| ७९ सन्वत्थोवा | उवसमा ।                                     | २७९               |          | गुणा।               |                                |          | "           |
| ८० खवा संखेज  |                                             | २८०               | ९६       | वेदगसम्मा           | दिद्वी संखेज्ज                 | गुणा । २ | ८५          |
| ८१ देवगदीए    | देवेसु सन्वत्थोवा                           |                   | ९७       |                     | (जाव अव                        | •        |             |
| सासणसम्म      | गिद्दी।                                     | **                |          |                     | ोय्देवेसु अर                   | •        |             |
| ८२ सम्मामिच्ह | गदिद्वी संखेज्जगुणा।                        | ,,                |          | _                   | हाणे सन्बर्<br>सन्बर्          | त्थावा   |             |
| ८३ असंजदसम    | मादिद्वी असंखेज्ज-                          |                   | 0.4      | उवसमसम्म            | -                              |          | "           |
| गुणा।         |                                             | ,,                | 70       | गुणा ।              | दिट्ठी असंख                    |          |             |
| ८४ मिच्छादिई  | ो असंखेज्जगुणा ।                            | "                 | ९९       | चुना ।<br>वेदगसम्मा | देट्टी संखेज्जर                | -        | ))<br>))_   |
| ८५ असंजद्सम   | मादिहि <b>ट्टाणे</b> सच्व-                  |                   |          |                     | <br>(विमाणवासि                 |          | 11/~        |
| त्थावा उव     | समसम्मादिद्वी ।                             | ••                | . ``     | _                   | मादिडि <u>ड</u> ाणे            |          |             |
| ८६ खइयसम्मा   | दिट्टी असंखेजजगुणा                          | ١,,               |          | -                   | प्तमसम्मादि <u>ई</u>           |          | ८६          |
|               | दिद्वी असंखेज्जगुणा ।                       |                   | १०१      | खइयसम्मा            | दिट्टी संखेज्ज                 | गुणा।    | <b>;</b> ;  |
| ८८ भवणवासि    | य-वाणवेंतर-जोदि-                            | •                 | १०२      | वेदगसम्मा           | दिट्टी संखेज्ज                 | गुणा।    | ,,          |
| सियदेवा दे    | वीओ सोधम्मीसाण-                             | ,                 | 1        | _                   | देण पंचिंदिय-                  |          |             |
| कप्पवासिय     | दिवीओ च सत्तमाए                             | (e)               | :        | -                   | एसु ओघं ।                      |          |             |
| पुढवीए मं     | मा ।                                        | ~ <b>)</b> j' · · | 1 *      | मिच्छादिई           | ो असंखेज्जगु                   | णा। २    | 66          |

| सूत्र स | ख्या               | सूत्र                     | पृष्ठ      | सूत्र सख्या | सूत्र                                  | पृष्ठ    |
|---------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|----------|
|         | कायाणुत्रादेण      |                           | ,          |             | -पमत्तापमृत्तसंजद्हाणे                 |          |
|         | काइयपजत्तएसु       |                           |            |             | प्पाबहुअमोघं ।                         | २९३      |
|         | _                  | संखेज्जगुणा ।             | २८९        | ११९ एवं ति  |                                        | २९४      |
|         | जोगाणुवादेण        |                           |            | १२० सन्वत्थ | ोवा उवसमा ।                            | **       |
|         | पंचवचिजोगि-        | _                         |            | १२१ खवा सं  | खिज्जगुणा ।                            | **       |
|         | ओरालियकाय्ज        |                           |            | १२२ ओरालि   | प्यमिस्सकायजोगी <b>सु</b>              |          |
|         |                    | ण तुस्ला थोवा।            |            | सब्बत्थे    | ोवा सजोगिकेवली                         | **       |
|         |                    | दिरागछदुमत्था             | •          | १२३ असंजद   | सम्मादिही संखेज्ज                      | <u>'</u> |
|         | तेत्तिया चेव।      |                           | **         | गुणा।       |                                        | ,,       |
| १०७     | खवा संखेजजगु       | ुणा ।                     | **         | _           | सम्मादिद्वी असंखेज्ज                   | -        |
| १०८     | <b>खीणकसाय</b> वीत | रागछदुमत्था               |            | गुणा ।      |                                        | २९५      |
|         | तेत्तिया चेव।      |                           | २९१        |             | दिद्वी अणंतगुणा।                       | **       |
| १०९     | सजोगिकेवली प       | पवेसणेण तत्तिया           | T          |             | ्.<br>इसम्माइहिट्ठाणे सन्व             |          |
|         | चेव।               |                           | "          | 1           | खइयसम्मादिद्वी ।                       | ;;       |
| ११०     | सजोगिकेवली         | अद्धं पडुच्च              |            | _           | म्मादिही संखेज्जगुणा                   |          |
|         | संखेज्जगुणा ।      |                           | **         |             | यकायजोगीसु देवगदि                      |          |
| १११     | अप्पमत्तसंजदा      | । अक्खवा अणु-             | ì          | १२० ५५।५५   | -                                      |          |
|         | वसमा संखेज्ज       |                           | ,,         | 1           | यमिस्सकायजोगीसु                        | "        |
| ११२     | पमत्तसंजदा सं      | खेज्जगुणा ।               | **         | 1           | यामस्तकायजागाछ<br>योवा सासणसम्मादिह्वी | । २९६    |
|         | _                  | प्रसंखेञ्जगुणा ।          | २९२        | _           |                                        |          |
|         |                    | द्धी असंखेज्ज-            |            |             | र्सम्मादिही संखेज्ज<br>'               |          |
| walls " | गुणा।              | 91                        | **         | गुणा        |                                        | **       |
| ११५     |                    | ह्डी संखेज्ज-             |            | · ·         | ादिङ्की असंखेज्जगुणा ।<br>———————      |          |
| •       | गुणा ।             |                           | <b>;</b> ; |             | दसम्मादिाहिहाणे सव्य                   |          |
| ११६     | •                  | देट्टी असंखेज्ज-          |            |             | उवसमसम्मादिद्वी ।                      |          |
| • • ١   | गुणा ।             | 10                        | ,,         |             | सम्मादिंडी संखेज्जगुण                  |          |
| ११७     |                    | असंखेज्जगुणा,             |            | १३४ वेदगर   | प्रमादिड्डी असंखेज्ज                   | <b>-</b> |
|         | मिच्छादिङ्घी अ     |                           | २९३        | गुणा        |                                        | **       |
| 886     |                    | दे <del>द्रिसं</del> जदा- | -          | १३५ आहार    | कायजोगि-आहारमिस                        | स-       |

| सूत्र स     | ाल्या सूत्र                                                                         | র্বন্ধ      | सूत्र सः                     | ल्या सूत्र                                               | ,                  | ã8            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|             | कायजोगीसु पमत्तसंजदहाणे<br>सन्वत्थोवा खइयसम्मादिही।                                 | 2010        |                              | मिच्छादिद्वी असंखे                                       |                    |               |
|             | वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा।<br>कम्मइयकायजोगीसु सच्व-                               |             |                              | असंजदसम्मादिहि-<br>ट्ठाणे सन्वत्थोवा र<br>दिद्री ।       |                    | - ,,          |
| १३८         | त्थोवा सजोगिकेवली ।<br>सासणसम्मादिष्टी असंखेज्ज-<br>गुणा ।                          | "           |                              | उवसमसम्मादिडी<br>गुणा ।<br>वेदगसम्मादिडी                 |                    | ३०३           |
|             | असंजदसम्मादिही असंखेज्ज-<br>गुणा।                                                   |             | १५६                          | गुणा ।<br>पम्त-अप्पमत्तसंज                               | दहाणे संव्व        | <b>)</b>      |
|             | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा।<br>असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सच्य-<br>त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी।   | ,,<br>,,    | १५७                          | त्थोवा खइयसम्मारि<br>उवसमसम्मादिद्वीः<br>वेदगसम्मादिद्वी | संबेज्जगुणा        | "<br>1        |
|             | खइयसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा<br>वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्ज-<br>गुणा।                    | ••          | १५९                          | गुणा ।<br>एवं दोसु अद्धासु                               | l                  | <b>,,</b>     |
| <b>१</b> ४४ | गुणा ।<br>वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु दोसु<br>वि अद्धासु उवसमा पवेसणेण<br>तुह्या थोवा । | ₹ <b>००</b> | १६१<br>१६२                   | सच्वत्थोवा उवसम<br>खवा संखेज्जगुणा<br>पुरिसवेदएसु दोस्   | ।<br>यु अद्धासु    | ३०४<br>"      |
|             | खवा संखेज्जगुणा ।<br>अप्पमत्तसंजदा अक्खवा<br>अणुवसमा संखेजगुणा ।                    |             | १ <b>६</b> ३<br>१ <b>६</b> ४ | उवसमा पवेसणेण ह<br>खवा संखेज्जगुणा<br>अप्पमत्तसंजदा      | ।<br>अक्खवा        | "<br>"        |
| १४८         | पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा।<br>संजदासंजदा असंखेज्जगुणा।<br>सासणसम्मादिद्वी असंखेज्ज-    | ;;<br>;;    | १६५<br>१६६                   | अणुवसमा संखेज्ज<br>पमत्तसंजदा संखेज<br>संजदासंजदा असंखे  | गुणा ।<br>वजगुणा । | ३०५<br>"<br>" |
|             | गुणा ।<br>सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-<br>गुणा ।                                      | "<br>३०२    | १६८                          | सासणसम्मादिङ्घी<br>गुणा ।<br>सम्मामिच्छादिङ्घी           | _                  | ,,            |
| 543         | असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-<br>गुणा ।                                                | "           |                              | गुणा ।<br>असंजदसम्मादिद्वी                               | असंखेज्ज-          | **            |

| सूत्र संस्थ | ा सूत्र                                         | पृष्ठ      | सूत्र संग | <del>ज्</del> या        | सूत्र                          | <b>ৰ্যন্ত</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| गुण         | πι                                              | ३०६        |           | गुणा ।                  |                                | ३१•             |
| १७० मि      | च्छादिद्वी असंखेन्जगुणा ।                       | "          | १८७       | वेदगसम्मादि             | द्वी संखेज्जगुणा।              | **              |
| १७१ अस      | <b>ं</b> जदसम्मादिद्धि—संजदा—                   |            | १८८       | एवं दोसु अर             | द्वासु ।                       | "               |
|             | दि-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे                     |            | १८९       | सन्वत्थोवा उ            | ज्वसमा ।                       | "               |
|             | मत्तपाबहुअमोर्घ ।                               | "          | १९०       | खवा संखेज्ज             | ागुणा ।                        | 17              |
|             | दोसु अद्वासु ।                                  | **         | १९१       | अवगदवेदएर्              | दोसु अद्वासु                   |                 |
|             | वत्थोवा उवसमा ।                                 | **         |           |                         | णेण तुल्ला थोवा                |                 |
|             | या संखे <b>ज्जगुणा</b> ।                        | ३०७        | १९२       | उवसंतकसाय               | व <mark>ीदरागछदुम</mark> त्था  |                 |
|             | रंसयवेदएसु दोसु अद्वासु                         |            |           | तत्तिया चेव             |                                | "               |
| _           | समा पवेसणेण तुल्ला                              |            | १९३       | खवा संखेज्ज             | ागुणा ।                        | "               |
|             | वा।                                             | "          | 868       |                         | <b>ीदरागछदुम</b> त्था          |                 |
|             | वा संखेज्जगुणा ।                                | "          |           | तत्तिया चेव             | 1                              | "               |
|             | प्पमत्तर्संजदा अक्खवा अणु-                      |            | १९५       |                         | अजोगकेवली                      |                 |
|             | ामा संखेज्जगुणा l                               | **         |           |                         | वि तुल्ला तत्तिया              | ı               |
| _           | ात्तसंजदा संखेज्जगुणा ।                         | **         |           | चेव।                    |                                | 77              |
|             | नदासंजदा असंखे <b>ज्जगुणा</b> ।                 |            | १९६       |                         | त्र <del>ो</del> अद्धं पहुच्च  | ſ               |
|             | सणसम्मादिद्वी असंखेज्ज-                         | •          |           | संखेज्जगुणा             |                                | 72              |
| _           | णा।                                             | **         | १९७       | _                       | देण कोधकसाइ-                   |                 |
|             | म्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-<br>:                  | •          |           |                         | गयकसाइ-लोभ <b>—</b><br>- अञ्चल |                 |
|             | णा ।                                            | "          |           | कसाइस दाः<br>पवेसणेण तः | मु अद्धासु उवसम<br>का शोवा ।   | ।<br>३१२        |
|             | संजदसम्मादिट्ठी असंखेज्ज-                       |            | 90/       | स्वता संखेज             |                                |                 |
| _           | णा ।                                            | 77         |           |                         | गयुणा ।<br>सा, लोभकसाईर        | <i>11</i>       |
|             | ाच्छादिद्वी अणंतगुणा ।<br>संस्थानसम्बद्धाः      | <b>;</b> ; | 1,,,      | _                       | राः, रायकतार्<br>इयउवसमा विसे  |                 |
|             | संजदसम्मादिहिसंजदा<br>जदट्टाणे सम्मत्तप्पाबहुअः |            |           | साहिया ।                | 7101111111111111               | •               |
| _           | ગલ્ફાળ સમ્મલવ્યાય⊗ગ<br>ોર્ઘ I                   | ३०९        | २००       | खवा संखेज               | खणा ।                          | <i>"</i><br>३१३ |
|             |                                                 | •          | 1         |                         | .उ<br>दा अक्खवा अणु            |                 |
|             | योवा खइयसम्मादिद्वी ।                           | "          |           | वसमा संखे               | -                              | ,<br>;;         |
|             | वसमसम्मादिही संखेज्ज                            |            | २०२       | पमत्तसंजदा              | संखेज्जगुणा।                   | "               |
|             |                                                 |            |           |                         |                                |                 |

| सूत्र स       | ांख्या सूत्र                                              | বৃত্ত                                        | सूत्र संख्या                            | सूत्र                              | Se                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| २०३           | संजदासंजदा असंखेज्जगुणा                                   | । ३१४                                        |                                         | तेसु अद्धासु उव                    |                                       |
| २०४           | सासणसम्मादिङ्घी असंखेज                                    | ज-                                           | पवसणेण                                  | ा तुल्ला थोवा ।                    | ३१७                                   |
|               | गुणा ।                                                    | <b>77</b>                                    | २१९ उवसंतक                              | <b>सायवीदराग</b> छदुम              | ात्था <u>।</u>                        |
| २०५           | सम्मामिच्छादिङ्घी संखेज                                   | স-                                           | तत्तिया                                 | चेव ।                              | ,,                                    |
|               | गुणा।                                                     | <b>)</b>                                     | २२० खवा सं                              | खेज्जगुणा ।                        | ३१८                                   |
| २०६           | असंजदसम्मादिद्वी असंखेज                                   | <b>ज-</b>                                    | २२१ खीणक                                | सायवीद <mark>राग</mark> छदुम       | त्था                                  |
| • •           | गुणा।                                                     | 55                                           | तेत्तिया                                | चेव।                               | 77                                    |
| २०७           | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा।                                    | 77                                           | २२२ अप्पमत्त                            | ासंजदा अ <del>व</del> खवा          | अणु-                                  |
|               | असंजदसम्मादिहिसंजदा                                       |                                              | वसमाः                                   | संखेज्जगुणा ।                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ,             | संजद-पमत्त-अप्पमत्ततंज                                    |                                              | २२३ पमत्तसं                             | जदा संखेज्जगुणा                    | ١ ,,                                  |
|               | द्वाणे सम्मत्तपाबहुअमोधं                                  |                                              | २२४ संजदासं                             | जदा असंखेज्जगुण                    | गा। ,,                                |
| २०९           | एवं दोसु अद्धासु ।                                        | ,,                                           | २२५ असंजद                               | सम्मादिद्वी असंखे                  |                                       |
|               | सन्वत्थोवा उवसमा।                                         | "                                            | गुणा।                                   |                                    | ३१९                                   |
|               | खवा संखेज्जगुणा ।                                         |                                              | २२६ असंज                                | दसम्मादिह्निसंज                    | ादा-                                  |
|               | ् अकसाईसु सन्वत्थोवा उवस्                                 | ))<br>ਜ਼ਿ-                                   | संजद-प                                  | मत्त-अप्पमत् <mark>तसं</mark> जव   | <b>इ</b> ाणे                          |
| 47.1          | कसायवीदरागछदुमत्था ।                                      | <br>३१६                                      | सम्मत्त                                 | प्पाबहुगमोघं ।                     | **                                    |
| 203           | - क्सापपार्याग्रह्युगरपाः<br>- स्वीणकसायवीदरागछदुमत्थ     |                                              | २२७ एवं तिर्                            | रु अद्वासु ।                       | 77                                    |
| 434           | ्साणकसायपादरागञ्जूमरः<br>संखेज्जगुणा ।                    |                                              | 1                                       | वा उवसमा।                          | ,,                                    |
| 2017          | सजोगिकेवली अजोगिकेव                                       | ))<br>इसी                                    | २२९ खवा स                               | _                                  | "                                     |
| <b>५</b> १४   | सजागिकवला जजागिकव<br>पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्ति           |                                              | 1                                       | जवणाणीसु तिसु अ                    |                                       |
|               | चेव ।                                                     |                                              |                                         | । पवेसणेण तु <b>छा</b> थ           |                                       |
| 201.          | ्पन्।<br>१ सजोगिकेवली अद्धं पड्ड                          | <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1                                       | कसायवीदरागछदुः                     |                                       |
| 4 5           | ( संज्ञागकवला   जब्र   वड्ड<br>संखेन्जगुणा                | ,૦વા                                         | 1                                       | चेव ।                              |                                       |
| 205           | ्सख्डागुजाः<br>हे णाणाणुवादेण मदिअण्णा                    | ,,<br>m-                                     | २३२ खवा स                               | _                                  | <b>))</b>                             |
| 4 र ०         | र जाजाञ्जवादण   मादजन्जा<br>सुद्अण्णाणि-—विभंगण्णाण       |                                              | 1                                       | .खञ्जुना ।<br>सायवीदरागछदुम        | ),<br>Tota                            |
|               | सुद्अण्णाण—ायमगण्णाण<br>सन्वत्थोवा सासणसम्मादि            | _                                            |                                         | तापपादरागछ <b>ु</b> न<br>  चेव     |                                       |
| 20.           | ् सम्बत्याना तात्तणतम्मार्<br>७ मिच्छादिङ्घी अणंतगु       | _                                            | 1                                       | ।   ५५ ।<br>त्तरंजदा अक्खवाः       | <i>))</i><br>अण-                      |
| 441           | ५ मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुण<br>मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुण    |                                              | ł                                       | पत्तज्ञदा अभूखपाः<br>संखेज्जगुणा । | -                                     |
| . <b>२</b> १. | ાન ગ્છાાપુટ્ટા ગતાલા ગાલુગ<br>૮ ગ્રામિणિबોદ્દિય-સુદ્દ-ઓધિ |                                              | 1                                       | ालज्ञसुना ।<br>जिदा संखेजजगुणा     | ,,<br>,,                              |
|               | A                                                         | ,,,                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 - 1 - 21 11 1110 11              | • • 77                                |

| सूत्र स      | ांख्या<br>,       | सूत्र                  | पृष्ठ | सूत्र सं    | ख्या         | सूत्र                        |       | वृष्ठ        |
|--------------|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------|------------------------------|-------|--------------|
| २३६          | •                 | संजद्ट्टाणे सव्व-      | _ 1   |             | त्थोवा उवस   | समसम्मादिङ्डी                | 1 3   | १२४          |
|              | त्थावा उवसमर      | तम्मादिङ्घी ।          | ३२०   | २५३         | खइयसम्मा     |                              | ोज्ज- |              |
| <b>२</b> ३७  | खइयसम्माइड्डी     | संखेज्जगुणा।           | ३२१   |             | गुणा ।       |                              |       | "            |
| २३८          | वेदगसम्मादिई      | ो संखेज्जगुणा।         | ,,    | 448         | वेदगसम्मार्  | देट्टी संखेजगु               | णा ।  |              |
|              | एवं तिसु अद्धा    |                        | ,,    | २५५         | एवं तिसु उ   | गद्धासु ।                    | ,     | "            |
| ু২৪০         | सन्वत्थोवा उव     | समा ।                  | ,,    | २५६         | सन्वत्थोवा   | उवसमा ।                      |       | "            |
| रै४१         | खवा संखेडजगु      | ुणा ।                  | ,,    |             | खवा संखेज    |                              |       | "            |
|              | केवलणाणीसु        |                        |       |             | सामाइयच्छे   | दोबङ्कावणसदि                 | इसंज- | ,,           |
| •            |                   | पवेसणेण दो             |       |             | देसु दोसु    | अद्वासु उव                   | ासमा  |              |
|              | वि तुस्ता तत्तिय  |                        | "     |             | पवेसणेण तु   | ह्या थोवा ।                  |       | "            |
| <b>२</b> ४३  | सजोगिकवली         | अद्धं पडुच्च           |       | २५९         | खवा संखेज    | जगुणा।                       |       | "            |
|              | संखेज्जगुणा ।     |                        | ३२२   | २६०         | अप्पमत्तसंज  | नदा अक्खवा                   | अणु-  | ,,           |
| . २४४        | संजमाणुवादेण      | संजदेस तिस             |       |             | वसमा संखे    |                              | •     | **           |
|              | अद्वासु उवस       |                        |       | <b>२६</b> १ |              | । संखेज्जगुण                 | TI :  | ३ <b>२</b> ६ |
|              | तुल्ला थोवा।      |                        | "     | ł           |              | मत्तसंजदट्टाणे               |       | • • •        |
| २४५          | उवसंतकसायर्व      | ोदराग <b>छदुम</b> त्था |       |             |              | समसम्मादिङ्डी                |       | 22           |
|              | तित्तया चेव       |                        | **    | २६३         |              | दिड्डी संखेज्ज               |       | "            |
| २४६          | खवा संखेज्जर्     | रुगा ।                 | ,,    | t           |              | दिट्टी संखेज्ज्              | _     | "            |
| ₹8 <i>७</i>  | <b>खीणक</b> सायवी | दरागछदुमत्था           |       | 1           | एवं दोसु     |                              | 3     |              |
|              | तत्तिया चेव       |                        | ३२३   | 1           | सन्वत्थोवा   |                              |       | "            |
| <u> 3</u> 86 | सजोगिकेवली        | अजोगिकेवली             |       | 1           | खवा संखे     |                              |       | "            |
|              |                   | वि तुल्ला तित्तया      |       | 1           | परिहारसुद्धि |                              | सन्द- | 77           |
|              | चेव।              |                        | ३२४   |             | _            | रमत्तंसजदा ।                 |       | ३२७          |
| २४९          | . सजोगिकेवली      | अद्धं पडुच्च           |       | २६९         |              | । संखेजगुणा                  | l     | "            |
|              | संखेज्जगुणा ।     |                        | **    | I           |              | मत्तसंजदहाणे                 |       | 77           |
| २५ ः         | अप्पमत्तसंजद्     | । अक्खवा               |       |             | _            | यसम्मादिङ्ठी                 |       | ,,           |
|              | अणुवसमा सं        | खेज्जगुणा ।            | **    | २७१         |              | दिद्वी संखेजज                |       | "            |
| २५१          | पमत्तंसजदी स      | तंखेज्जगुणा ।          | **    |             |              | ाइयसुद्धि <mark>सं</mark> जर |       | .,           |
| २५२          | पमत्त-अप्पर्मः    | तसंजदद्वाणे सव्व       | -     |             | हुमसांपराइ   | इयउवसमा थे                   | ावा । | ३२८          |

| सूत्र स | <b>ां</b> ख्या  | सूत्र           | पृष्ठ     | सूत्र सं    | ख्या          | सूत्र       |             | áa   |
|---------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|------|
| ६७३     | खवा संखेजजगु    | वा ।            | ३२८       |             | दिङ्की असंखे  | [ जगुण      | T I         | ३३१  |
| २७४     | जधाक्खाद्विह    | ारसुद्धिसंजदेसु |           | २८८         | ओधिदंसणी      | ओधिण        | ।।णिभंगो ।  | ,,   |
|         | अकसाइभंगो ।     |                 | ,,        | २८९         | केवलदंसणी     | केवलण       | गाणिभंगो ।  | **   |
| २७५     | संजदासंजदेसु    | अप्पाबहुअं      |           | २९०         | लेस्साणुवादे  | ण कि        | ग्हलेस्सिय- | .,   |
|         | णत्थि ।         |                 | "         |             | णीललेस्सिय    | ı– काउ      | लेस्सिएसु   |      |
| २७६     | संजदासंजदहां व  | गे सन्वत्थोवा   | ,         |             | सन्वत्थोवाः   | सासणस       | म्मादिङ्घी। | ३३२  |
|         | खइयसम्मादिई     | ी ।             | <b>))</b> | २९१         | सम्मामिच्छ    | ादिङ्घी     | संखेज्ज-    |      |
| २७७     | उवसमसम्मादि     | ह्री असंखेज्ज-  |           |             | गुणा ।        |             |             | ,,   |
|         | गुणा ।          |                 | ३२९       | २९२         | असंजदसम्म     | ।(दिट्टी    | असंखेडज-    | *    |
| २७८     | वेदगसम्मादिई    | ) असंखेज्ज-     |           |             | गुणा ।        |             |             | "    |
|         | गुणा।           |                 | **        | २९३         | मिच्छादिट्ठी  | अणंतर्      | र्गा ।      | "    |
| २७९     | असंजदेसु सन्व   | त्थोवा सासण-    |           | <b>३</b> ९४ | असंजदसम्म     | गिदिद्विद्व | ाणे सन्ब-   |      |
|         | सम्मादिङ्घी ।   |                 | **        |             | त्थोवा खइय    | ासम्मारि    | देड्डी।     | "    |
| २८०     | सम्मामिच्छादि   | ट्टी संखेज्ज-   |           | २९५         | उवसमसम्म      | ादिङ्घी     | असंखेज्ज-   |      |
|         | गुणा।           |                 | **        |             | गुणा।         |             | _           | ३३३  |
| २८१     | असंजदसम्मादि    | द्वी असंखेज्ज-  |           | ३९६         | वेदगसम्मारि   | देड्डी      | असंखेज्ज-   |      |
|         | गुणा।           |                 | **        |             | गुणा।         | _           |             | "    |
| २८२     | मिच्छादिद्वी अ  | णंतगुणा ।       | ३३०       | २९७         | णवरि विसे     |             | _           |      |
| २८३     | असंजदसम्मादि    | डिट्ठाणे सन्ब-  |           |             | असंजदसम्म     |             |             |      |
|         | त्थोवा उवसमस    | ाम्मादिङ्घी ।   | "         |             | त्थोवा उवस    |             |             | . 17 |
| २८४     | खइयसम्मादिद्वी  | । असंखेज्ज-     |           | २९८         | खइयसम्मार्    | देही ः      | असंखंज्ज-   |      |
|         | गुणा ।          |                 | 22        |             | गुणा ।<br>`   | <u>.</u>    | •           | "    |
|         | वेदगसम्मादिङ्की | असंखेज्ज-       |           | २९९         | वेदगसम्मारि   | रहा ः       | असंखेज्ज-   | 224  |
|         | गुणा।           |                 | 27        | •           | गुणा।         |             |             | ३३४  |
| २८६     | दंसणाणुवादेण    |                 |           | २००         | तेउलेस्सिय-   |             |             |      |
|         | अचक्खुदंसणीर्   | <b>-</b> ,      |           | <b>3</b> 0  | सन्त्रत्थोवाः |             | -           | "    |
|         | प्पहुडि जाव ख   |                 | 224       |             | पमत्तसंजदा    |             | •           | "    |
|         | रागछदुमत्था रि  |                 | ३३१       |             | संजदासंजदा    |             |             | 77   |
| २८७     | णवरि चक्खुदंस   | रणीसुः मिच्छा-  |           | ३०३         | सासणसम्मा     | दिही        | असंखंडज-    |      |

| सूत्र संख्या                       | सूत्र                                                                | वृष्ठ             | स्त्र संख्या | स्                                             | 7                      | पृष्ठ                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| गुणा ।<br>३०४ सम्मामि              | नच्छादिद्वी संखे <b></b> ज्ज                                         | <b>३</b> ३४<br>-  | _            | जदसम्मादिहि<br>।। उवसमसम                       | •                      |                                       |
|                                    | सम्मादिद्वी असंखेज्ज                                                 | ३ <b>३</b> ५<br>- |              | ासम्मादिङ्घी                                   | . •                    |                                       |
| रै०७ असंजद                         | देड्डी असंखेज्जगुणा ।<br>सम्मादिद्धिसंजदा-                           | _                 | ३२४ संजद     | सम्मादिद्वी रं<br>(ासंजद-पमत्त<br>(द्वाणे सम्म | -अप्पमत्त-             |                                       |
| ं सम्मत्त                          | मत्त-अप्पमत्तसंजदहा<br>प्पाबहुअमोघं ।                                | ,,                | मोधं         |                                                |                        | <b>३३</b> ९                           |
| उवसमा                              | स्सिएसु तिसु अद्धार्<br>पवेसणेण तुह्वा थोवा ।<br>स्याग्यविकासकराज्या | ३३६               |              | त्थोवा उवस <sup>्</sup><br>संखेज्जगुण          |                        | ;;                                    |
| २०८ ७वसतव<br>तत्तिया<br>२३१० खवा स | _                                                                    | **                |              | थाणुवादेण<br>छादिद्वी जा                       |                        |                                       |
| ३११ खीणक                           | . २०५७ ५०<br>सायवीदरागछदुमत्था<br>चेव ।                              | <i>}</i>          | ३२९ अभ       | ले कि ओघं<br>वसिद्धिएसु                        |                        |                                       |
|                                    | केवली पवेसणेण तत्ति <sup>य</sup>                                     | ''<br>ग<br>''     | l .          | ात्ताणुवादे <b>ण</b>                           |                        |                                       |
|                                    | केवंली अद्धं पडुच्च<br>गुणा ।                                        |                   | ३३१ खइय      | वेणाणिभंगो<br>यसम्मादिडीस्                     | <b>गु तिसु अ</b> द्धास |                                       |
| ३१४ अप्पम                          | त्तरंजदा अक्खवा अणु<br>संखेज्जगुणा ।                                 |                   | ३३२ उवस      | ामा पवेसणेण<br>नंतकसायवीद<br>स्यार चेत्र ।     | -                      | ſ                                     |
|                                    | ांजदा संखेज्जगुणा ।<br>संजदा असंखेज्जगुणा                            | ,,<br>1           |              | ाया चेवः।<br>। संखेज्जगुण                      | रा ।                   | "<br>३४१                              |
| ~                                  | तजदा जतखण्डालुगा<br>सम्मादिद्वी असंखेज्ज                             |                   | 1            | णकसायवीद्<br>ाया चेव ।                         | राग्छदुमत्था           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ३१८ सम्मार्                        | मेच्छादि <b>ही</b> संखेञ्जगुण<br> दिही असंखेज्जगुणा                  | πι "              |              | ोगिकेवली<br>संगेण दो वि                        |                        | T                                     |
| ३२० असंज्ञ<br>गुणा ।               |                                                                      |                   | '            | व ।<br>जोगिकेवली                               | अद्वं पडुः             | <u>''</u>                             |

| सूत्र सख्या | सूत्र                                             | पृष्ठ          | सूत्र स | ख्या       | सूत्र                 |             | वृष्ठ      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-----------------------|-------------|------------|
| संखेज्ज     | ागुणा ।                                           | ३४१            | ३५२     | असंजदसः    | म्मादिङ्घी अ          | संखेज्ज-    |            |
| ३३७ अप्पमः  | त्तसंजदा अक्खवा अणु-                              |                |         | गुणा ।     |                       |             | ३४४        |
|             | संखेज्जगुणा ।                                     | <del>))</del>  | ३५३     | असंजदसः    | म्मादिद्धि            | संजदा       |            |
|             | जदा संखेज्जगुणा।                                  | "              |         | संजद-पम    | त्त-अप्पम             | तसंजद-      |            |
|             | <b>पंजदा संखे</b> ज्जगुणा।                        | ३४२            |         | द्वाणे उवर | समसम्मत्तर            | स भेदो      |            |
| _           |                                                   |                |         | णस्थि ।    |                       |             | ३४५        |
| गुणा ।      | · <del>-</del>                                    |                | ३५४     | सासणसम     | मादिद्धि-सम           | मामिच्छा    | [ <b>-</b> |
| • .         | सम्मादिद्विसंजदा                                  | <b>))</b>      |         | दिड्डि-मिच | छादिद्वीणं            | णत्थि       |            |
|             | स्तरमात्राह्व स्तजदा<br>गमत्त-अप्पमत्तसंजद्द्वाणे |                |         | अप्पाबहु   | भ ।                   |             | "          |
|             | ामत्तरम्य भेदो णत्थि ।                            |                | ३५५     | सण्णियाणु  | <b>गुवादेण</b>        | सण्णीसु     |            |
| _           | म्मादिद्वीसु सव्वत्थोवा                           | , <b>, ,</b> , |         |            | द्विप्पहुडि ज         | _           |            |
|             | न्तापुरुष्टि राज्यस्यायाः<br>त्तसंजदा ।           |                |         |            | (रागछदुमत्श्          | या ति       |            |
|             | ंजदा संखेज्जगुणा ।                                | ##<br>303      |         | ओघं।       | 0.0                   | A **\       | **         |
|             |                                                   | ३४३            | ३५६     | णवरि, मि   | ाच्छादिङ्की अ         | प्रसंखेज्ज- |            |
| _           | संजदा असंखेज्जगुणा।<br>                           | "              |         | गुणा।      | ^                     | • .         | ३४६        |
|             | (सम्मादिद्वी असंखेज्ज-                            |                | 1       | -          | ; ण्रिथ अग्           | -           | **         |
| गुणा।       |                                                   | **             | ३५८     | आहाराणु    |                       | गहारएसु     |            |
| _           | (सम्मादिड्डि—-संजदा-—<br>                         |                |         | _          | सु उवसमा              | पवसणण       |            |
|             | पमत्त-अप्पमत्तसंजद्-                              |                |         | तुल्ला थोव | _                     |             | <b>??</b>  |
| _           | दिगसम्मत्तस्स भेदो                                |                | ३५९     | _          | पायवीदराग<br>         | छदुमत्था    | ĺ          |
| णत्थि       |                                                   | **             | 20      | तत्तिया    |                       |             | 11         |
|             | सम्मादिद्वीसु तिसु<br>                            |                | i       |            | व्जगुणा।              |             | 380        |
| -           | ; उवसमा पवेसणेण                                   |                | ३६१     |            | यवीदराग <b>छ</b><br>- | दुमत्था     | ,          |
| •           | थोवा ।                                            | ३४४            | 20-     | तिचयाः     |                       | • •         | **         |
|             | किसायवीदरागछदुमत्थ<br>~                           | T              | ३६२     | सजोगिक     |                       | पवेसणेण     | ŕ          |
|             | ाचेव <b>।</b>                                     | **             | 202     | तत्तिया    |                       |             | **         |
|             | त्तसंजदा अणुवसम।<br>——-                           |                | रदर     | _          | वली अद्धं             | पडुच्च      |            |
|             | नगुणा।                                            | **             |         | संखेज्जगु  | _                     |             | **         |
|             | iजदा संखेज्जगुणा।<br>•                            | 25             | ३६४     |            | <b>ं</b> जदा          |             |            |
| ३५१ सजदा    | संजदा असंखेज्जगुणा।                               | 22.            | 1       | अणुवसमा    | । संखेज्जगुः          | णा ।        | 22         |

| सूत्र सं | ंख्या सूत्र                  | पृष्ठ | सूत्र संर | त्या सुः                 | ¥                   | पृष्ठ |
|----------|------------------------------|-------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|
|          | पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ।     | ३४७   | ३७४       | खवा संखेज्जगुणा          |                     | ३४८   |
| ३६६      | संजदासंजदा असंखेज्जगुणा।     | "     | ३७५       | अणाहारएसु                | सन्वत्थोवा          |       |
| ३६७      | सासणसम्मादिङ्ठी असंखेज्ज-    |       |           | सजोगिकेवली ।             |                     | "     |
|          | गुणा।                        | **    | ३७६       | अजोगिकेवली संस्          | वेजगुणा ।           | 22    |
|          | सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-   |       | 3         | सासणसम्मादिद्वी          |                     | •• .  |
| <b>)</b> | गुणा।                        | **    | }         | गुणा ।                   |                     | ३४९   |
| ३६९      | असंजदसम्मादिङ्घी असंखेज्ज-   |       | ३७८       | असंजदसम्मादि <b>ट्टी</b> | असंखेज्ज-           |       |
| •        | गुणा ।                       | ३४८   |           | गुणा।                    |                     | 27    |
| ३७०      | मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ।      | "     | ३७९       | मिच्छादिट्टी अणंत        | त्युणा ।            | "     |
| ३७१      | असंजदसम्मादिष्टिसंजदा        |       | ३८०       | असंजदसम्मादिद्वि         | हाणे सव्व-          |       |
|          | संजद-पमत्त-अप्पमत्तरंजद-     | •     | 1         | त्थोवा उवसमसम            | _                   | **    |
|          | द्वाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोघं । | **    | ३८१       | खइयसम्मादिद्वी सं        | खि <b>ज्जगुणा</b> । | ३५०   |
| न्३७२    | एवं तिसु अद्धासु ।           | **    | ३८२       | वेदगसम्मादिद्वी          | असंखेज्ज-           |       |
| ३७३      | सव्वत्थोवा उवसमा ।           | **    |           | गुणा।                    |                     | 27    |
|          |                              |       |           |                          |                     |       |

# २ अवतरण-गाथा-सूची (भावप्ररूपणा)

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

| क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अ                                                                                                    | न्यत्र कहां क्रम संख            | या गाथा                                                                             | पूष्ठ अन्यत्र <b>कहां</b>                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| र अप्पिदआदरभावो १८६<br>११ इगिवीस अट्ठतह णव १९२<br>१२ एकोत्तरपदबृद्धो १९३<br>१० एयं ठाणं तिण्णि विय-१९२<br>५ ओदइओ उवसमिओ १८७ | २ ण<br>१४ दे <b>रे</b><br>१३ मि | ाणण्णाणं च तहा<br>मिणि धम्मुवयारो<br>तं खओवसमिए<br>व्छित्ते दस भंगा<br>दीओ सम्मत्तं |                                                |
|                                                                                                                             | नाखंड.<br>.जी. ६७.              | म्मचुष्पत्तीय वि<br>म्मत्तं चारित्तं <u>द</u> ी                                     | १८६ षदखंडा.<br>वेदनाखंड,<br>गो. जी. ६६.<br>१९० |

### ३ न्यायोक्तियां

|                                                 |                                           | •                                           | ***                                             |                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| क्रम संख्या                                     | न्याय                                     | <u> 58</u>                                  | ऋम संख्या                                       | न्याय                                                                                          | £.         |
| १ एगजोगणिहिः<br>णाणुवदृदि रि<br>२ जहा उद्देसी त | त णायादो ।<br>हा णिद्देसो । ४,<br>२       | રષ્ <b>ર</b><br>, ૨ષ્,<br>૭, ૭૧,<br>૬૪, ૨૭૦ | होद्व्वमिदि<br>४ समुदापसु                       | पयद्वाणं तदेग-                                                                                 | २५०<br>१९९ |
|                                                 |                                           | ४ ग्रन                                      | थोहेख                                           |                                                                                                |            |
|                                                 |                                           | १ चू                                        | लेया <b>सुत्त</b>                               |                                                                                                |            |
| १. तं व<br>णो सम्मुच्छिमे                       | क्षं णव्वदे ? ' पं<br>सु ' त्ति च्रूळियार | <b>बुत्तादो</b> ।                           |                                                 | वक्कंतिएसु उवसामे                                                                              | दि,<br>११८ |
| १. एडे                                          | हि पलिटोचमम                               |                                             | णिओगदार<br>तोमदलेण काले                         | गेत्ति दव्वाणि <b>ओग</b> द                                                                     | TT-        |
| सुत्तादो णव्वदि                                 | []                                        |                                             | 35                                              | -1(1) 4111-1-111-14                                                                            | २५२        |
| जाव असंजदस<br>पदेहि पलिदो<br>वासियदेवेसु अ      | म्मादिट्ठी दव्वपम्<br>वममवहिरदि अं        | ाणेण केर्वा<br>तोमुहुत्तेण<br>'दव्वपमाणे    | डेया, पिल्रदोवम<br>। अणुदिसादि<br>ण केवडिया, पि | ासु मिच्छादिहिप्पह्<br>स्स असंखेज्जदिभाग्<br>जाव अवराइद्विम<br>रदोवमस्स असंखेज<br>व्वसुत्तेण । | ो।<br>१ण-  |
|                                                 |                                           |                                             | (कषायप्राभृत)                                   |                                                                                                |            |
|                                                 | रण्हं कसायाणमुद<br>वारो, तस्स भिण         |                                             |                                                 | । सिद्धीदो । ण पाइ                                                                             | _          |
| _                                               | प्रारा, तस्सामण<br>पि कुदो णव्वदे ?       |                                             |                                                 | दे सत्तादो ।                                                                                   | ११२<br>२५६ |
| • •                                             |                                           |                                             | त्रपुस्तक                                       |                                                                                                |            |
| 9 752                                           | र विस्त्रमारिका                           |                                             |                                                 | • 1                                                                                            | 9.5        |

## ५ पारिभाषिक शब्दसूची

| शब्द                                        | वृष्ठ                      | शब्द                     | पृष्ठ           |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| अ                                           |                            | अ                        | τ               |
| अकषायत्व                                    | २२३                        | आगमद्रव्यान्तर           | २               |
| अच <b>क्षुद्</b> रीनस्थिति                  | १३७, १३८                   | आगमद्रव्यभाव             | १८४             |
| ं अचित्ततदूव्यतिरिक्तद्रव्यान्तर            | 32                         | आगमद्रव्याल्पबहुत्व      | રકર             |
| अतिप्रसंग                                   | २०६, २०९                   | आगमभावभाव                | १८४             |
| अधस्तनराशि                                  | <b>૨</b> ૪૬, ૨૬૨           | आगमभावान्तर              | ३               |
| अनर्पित                                     | કુલ                        | आग्मभावाल्पबहुत्व        | २४२             |
|                                             | १८५                        | आदेश                     | १, २४३          |
| अनात्मभूतभाव                                | २२५<br>२२५                 | आवळी                     | 9               |
| अनात्म <del>स</del> ्वरूप<br>अनादिपारिणामिक | २२ <i>५</i><br>२२५         | आसादन                    | २४              |
| अनुद्योपशम                                  | 200                        | आहारकऋद्धि               | २९८             |
|                                             | २०१, २००                   | आहारककाल                 | १७४             |
| अन्तदीपक                                    | ₹ <i>0</i> ₹, ₹ <b>3</b> 3 | उ                        | 5               |
| अन्तर                                       | ર<br>૧                     | उच्छेद                   | સ્              |
| अन्तरानुगम<br>अन्तर्रा <del>वर्</del> ड     | <b>,</b>                   | उत्कीरणकाल<br>उत्कीरणकाल | १०              |
| अन्तर् <u>भुद्</u> दर्त                     | _                          | उत्तरप्रतिपत्ति          | રેર             |
| अन्यथा्नुपपत्ति                             | २२३                        | उत्तानशय्या              | કહ              |
| अपगतवेदत्व                                  | २२२                        | उद्वेलनकाल               | રૂઝ             |
| अपश्चिम                                     | <i>8</i> ૪, <i>७</i> ૪     | उद्वेलना                 | ३३              |
| अपूर्वाद्धा                                 | ५४                         | उद्वेलनाकांडक            | १०, २५          |
| अभिघान                                      | १९४                        | उपक्रमणकाल               | २५०, २५१, २५५   |
| - अर्थ                                      | १९४                        | उपदेश                    | ३२              |
| अर्घपुद्र <b>लपरिवर्तन</b>                  | ११                         | उपरिमराशि                | २४९, २६२        |
| अर्पित                                      | ६३                         | उपशम २००,                | २०२,२०३,२११,२२० |
| अल्पान्तर                                   | ११७                        | उपरामश्रेणी              | ११, १५१         |
| अवहारकाल                                    | રકલ                        | उपरामसम्यक्त्वाद्धा      | १५, २५४         |
| अंशांशिभाव                                  | २०८                        | उपशान्तकषायाद्वा         | १९              |
| <b>असंक्षि</b> स्थिति                       | १७२                        | उपशामक                   | १२५, २६०        |
| असंयम                                       | १८८                        | उपशामकाद्धा              | १५९, १६०        |
| अस <b>ङ्गावस्थापना</b> न्तर                 | २                          | 2                        | भो              |
| असद्भावस्थापनाभाव                           | १८४                        | '                        |                 |
| असिद्धता                                    | १८८                        | शोघ                      | े१, २४३         |

| शब्द                          | <u>র</u> ম্ভ | शब्द                    | রম্ভ                                    |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| औ                             |              | ड                       |                                         |
| औद्यिकभाव १८५,                | १९४          |                         | ૩૨,                                     |
| औपरामिकभाव १८५,               | i            |                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| પાવસામાના ૧૦૦                 | `            | त                       |                                         |
| क                             |              | तद्व्यतिरिक्तअल्पवहुत्व | રુકર                                    |
| कपाटपर्याय                    | ९०           | तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव  |                                         |
| करण                           | ११           | तीर्थंकर                | १९४, ३२३                                |
|                               | २२३          | तीव्र-मन्द्रभाव         | १८७                                     |
| <del>कुर</del>                | <b>છ</b> ર   | त्रसपूर्याप्तस्थिति     | ८४, ८ <sup>८</sup> ,                    |
| <b>कृतकरणीय</b> १४, १५, १६,   | ९९,          | त्रसंस्थिति             | ६५, ८१                                  |
| १०५, १३९,                     |              | द्                      | •                                       |
|                               | १९०          | दक्षिणप्रतिपत्ति        | ३२                                      |
| क्षपक १०५, १२४,               |              | दिवसपृथक्तव             | ९८, १०३                                 |
|                               | १०६          | दिव्यध्वनि              | १९४                                     |
| क्षपकाद्वा १५९,               | 1            | दीर्घान्तर              | ११७                                     |
| क्षय १९८, २०२, २११,           | - 1          | <b>दृष्टमा</b> र्ग      | <b>૨૨, ૨૮</b>                           |
| क्षायिकभाव १८५, २०५,          |              | देवलोक                  | २८४०                                    |
|                               | २५४          | देशघातिस्पर्धक          | १९९                                     |
|                               | २००          | देशवत                   | २७७                                     |
| <b>क्षायोप</b> शमिक २००, २११, | २२०          | देशसंयम                 | २०२                                     |
| क्षायोपरामिकभाव १८५,          | १९८          | द्रव्यविष्कस्भसूची      | २६३                                     |
| <b>शुद्रभवग्रहण</b> ४५,       | , ५६         | द्रव्यान्तर             | રૂ                                      |
| _                             |              | द्रव्याल्पवहुत्व        | રકર                                     |
| ग                             |              | द्रव्यिलंगी             | ५८, ६३, १४९                             |
| गुणकार २४७, २५७, २६२,         | 1            | न                       |                                         |
| गुणकाल                        | ८९           | नपुंसकवेदोपशामनाद्वा    | १९०                                     |
| गुणस्थानपरिपाटी               | १३           | नामभाव                  | 843                                     |
| 3                             | १५१          | नामान्तर                | १                                       |
| गुणान्तरसंक्रान्ति ८९, १५४,   | रुषर         | नामाल्पबहुत्व           | <b>૨</b> ૪૧                             |
| ঘ                             |              | निद्शेन उ               | ६, २५, ३२                               |
| घनांगुल ३१७, ३                | 334          | निरन्तर                 | વદ, રવેહ                                |
|                               | ,,,          | निर्जराभाव              | ें १८७                                  |
| च                             |              | निर्वाण                 | 34                                      |
| च युदर्शनस्थिति १३७, १        | (३९          | नोथागमथचित्तद्रव्यभाव   | १८४                                     |
| <b>অ</b>                      |              | नोआगमद्रव्यभाव          | १८४                                     |
|                               | २२२          | नोआगमद्रव्यान्तर        | <u> </u>                                |
|                               | २२४ ।        | नोभागमभन्यद्रव्यभाव     | १८४                                     |
|                               |              |                         |                                         |

| शब्द                                   | <u>विष्ठ</u>  | शब्द                          | वृष्ठ                                 |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| नोआगमभावभाव                            | १८४           | मासपृथक्त्वान्तर              | १७९                                   |
| नोआगमभावान्तर                          | 3             | मासद्यक्त्यान्तर<br>मिथ्यात्व | , se                                  |
| नोआगममिश्रद्रव्यभाव                    | <b>૧૮</b> ૪   | मिश्रान्तर                    | ્ર સ્                                 |
| नोआगमद्रव्यास्पवहुत्व                  | રુકર          |                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| नोआगमभावाल्पबहुत्व                     | <b>२</b> ४२   | मुहूर्तपृथक्तव                | ३२, ४५                                |
| नोआगमसचित्तद्रव्यभाव                   | १८४           |                               | -                                     |
| नोद्दान्द्रयावरण<br>- नोद्दान्द्रयावरण | २३७           |                               |                                       |
| ्याक्षान्त्रवावरण                      | 140           | योग                           | <b>૨૨૬</b> ૄ                          |
| <b>प</b>                               |               | योगान्तरसंक्रान्ति            | . ८९                                  |
| परमार्थ                                | ৩             | ल                             | •                                     |
| परस्थानाल्पबहुत्व                      | २८९           |                               |                                       |
| परिपाटी                                | २०            | लेक्यान्तरसंक्रान्ति          | १५३                                   |
| पल्योपम                                | ৩, ৎ          | लेश्याद्या                    | १५१                                   |
| पारिणामिकभाव १८५, २०७, १९              | •             | लोभोपशामनाद्धा                | १९०                                   |
| <u>पु</u> द्रलपरिवर्तन                 | ५७            |                               | 4                                     |
| पुद्रलविपाकित्व                        | २२२           | · ·                           |                                       |
| पुद्रलविपाकी                           | २२६           | वर्गमूल                       | २६७                                   |
| पुरुषवेदोपशामनाद्धा                    | १९०           | वर्षपृथक्तव                   | <b>૧૮, ૧૨, ૧</b> ५, ૨૬૪<br>૧૮         |
|                                        | ५२, ७२        | वर्षपृथक्त्वान्तर             | ्र<br>इह                              |
| प्रक्षेपसंक्षेप                        | ૨९૪           | वर्षपृथक्तवायु                | १८९                                   |
|                                        | ७, ३३५        | विकल्प<br>  विग्रह            | १७३                                   |
| प्रतिभाग २५                            | ९०, २९०       | i                             | ₹00<br>₹00                            |
| प्रत्यय                                | १९४           | विग्रहगति<br>विरह             | 3                                     |
| प्रत्येकबुद्ध                          | ३२३           | व्यभिचार<br>व्यभिचार          | १८९, २०८                              |
|                                        |               | ज्यानपार                      | 70 1) 100                             |
| <b>ब</b>                               |               | •                             | য়                                    |
| बोधितबुद्ध                             | ३२३           | श्रेणी                        | १६६                                   |
| भ                                      | •             |                               | <b>प</b>                              |
| \T=T==                                 | १८८           | वण्णोकषायोपशाम <b>न</b>       | •                                     |
| भव्यत्व                                | १८६           | 1                             | 141 550<br><b>2</b> 8                 |
| भाव<br>भाववेद                          | <b>२</b> २२   | षण्मास                        | ***                                   |
|                                        | ६३            |                               | स                                     |
| भुवन                                   | •             | सचित्तान्तर                   | 3                                     |
| म                                      | <b>⊅</b> iaia |                               | २०७                                   |
| महा्वत                                 | २७७<br>१९०    |                               | १८३                                   |
| मानोपशामनाद्धा                         | १९०           |                               | २                                     |
| मायोपशामनाद्धा                         | <b>३२, ९३</b> | ~                             | કર્,                                  |
| मासपृथक्तव                             | طحه محو       | रास्त्री -अम                  | •                                     |

| ्राब्द                      | রিম্ব           | शब्द                   | , <b>28</b>      |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| सस्यक्त्व                   | ફ               | संचय                   | <b>૨</b> ૪૪, ૨૭३ |
| सम्यग्मिथ्यात्व             | ৩               | संचयकाल                | २७७              |
| सर्वघातित्व                 | १९:             | संचयकालप्रतिभाग        | २८४              |
| सर्वघातिस्पर्धक             | १९९, २३७        | संचयकालमाहात्म्य       | २५३              |
| सर्वघाती                    | १९९, २०२        | संचयराशि               | ३०७              |
| सर्वपरस्थानास्पबहुत्व       | ૨૮ <b>૬</b>     | संयम                   | E                |
| सागरोपम                     | દ્              | संयमासंयम              | ६                |
| सागरोपमपृथक्त्व             | १०              | स्तिबुकसंक्रमण         | २१०/             |
| सागरोपमशतपृथक्त्व           | હર              | स्थान                  | १८९              |
| सातासातवंधपरावृत्ति         |                 | स्थापनान्तर            | २                |
|                             | १३०, १४२<br>१९६ | स्थापनाभाव             | १८३              |
| साधारणभाव                   | · 1             | स्थापनाल्पबहुत्व       | રકર              |
| सान्तर                      | <b>२५७</b>      | स्थावरस्थिति           | 64               |
| सात्रिपातिभाव               | १९३             | स्त्रीवेदस्थिति        | ९६, ९८           |
| सासादनगुण                   | 9               | स्त्रीवेदोपशामनाद्वा   | १९०              |
| सासादनपश्चादागत।मध्यादृष्टि | १०              | स्वस्थानाल्पबहुत्व     | २८९              |
| सासंयमसम्यक्त्व             | १६              |                        |                  |
| सिद्धयत्काल                 | १०४             | ह                      |                  |
| स्क्राडा                    | १९              |                        | 200              |
| सोचिकस्वरूप                 | २६७             | <b>हे</b> तुहेतुमद्भाव | ३२२              |

